| वीर                    | सेवा मन्दि         | ₹     |
|------------------------|--------------------|-------|
|                        | दिल्ली ,           |       |
|                        | *                  |       |
|                        | 808                | •<br> |
| क्रम संख्या<br>काल नं० | ر <del>ق</del> عام | a     |

## स्यंकुमारी-पुस्तकमाला---१२

# हिंदी-साहित्य का इतिहास

लेखक

## ग्रमचंद्र शुक्ल



काशी-नागरीप्रचारिणी सभा की श्रोर से

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

संशोधित और }

१६६७

मूल्य ५)

प्रकाशक कें भित्रा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

> मुद्रक श्रोत्रपूर्वकृष्य बासु, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, बनारस-मांच

## परिचय

जयपुर राज्य के शेखावाटो प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा श्रीश्रजीतसिंहजी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्याप्रेमी हुए। गिखत शास्त्र में उनकी श्रद्भुत गित थी। विद्यान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में वह दस्त और गुख्याहिता में श्रद्धितीय थे। दर्शन और श्रध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनों रहे। स्वामीजी से घंटों शास्त्र-चर्चा हुश्रा करती। राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुरुपश्लोक महाराज श्रीरामसिंहजी को छोड़कर ऐसी सर्वतोमुख प्रतिमा राजा श्रीश्रजीतसिंहजी ही में दिखाई दी।

राजा श्रीश्वजीतसिंहजी की रानी श्वाउत्था (मारवाड़) चाँपावतजी के गर्भ से तीन संतित हुई—दो कन्या, एक पुत्र। ज्येष्ठ कन्या श्रीमती सूर्यकुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहर- सिंहजी के ज्येष्ठ चिरंजीव श्रीर युवराज राजकुमार श्रीउमेदसिंहजी से हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चौंदकुँ वर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब के युवराज महाराजकुमार श्रीमानसिंहजी से हुआ। तीसरी संतान जयसिंहजी थे जो राजा श्रीश्वजीतसिंहजी श्रीर रानी चौंपावतजी के स्वर्गवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए।

इन तीनों के शुभिवितकों के लिये तीनों की स्मृति, संचित कमों के परिणाम से, दु:लमय हुई। जयसिंहजी का स्वर्गवास सत्रह वर्ष की अवस्था में हुआ। सारी प्रजा, सब शुभिवितक, संबंधी, मित्र और गुरुजनों का हृदय आज भी उस आंच से जल ही रहा है। अध्यामा के त्रण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं। ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित् हो हुआ हो। श्रीस्थं-कुमारीजी को एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन वर्ष में उनका शरीरांत हुआ। श्रीचाँदकुँ वर बाईजी को वैधव्य की

विषम यातना भोगनी पड़ी श्रौर श्रातृवियोग श्रौर पति-वियोग दोनों का श्रसह्य दुःख वे फेल रही हैं। उनके एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कुँ वर श्रीरामसिंहजी से मातामह राजा श्रीश्रजीतसिंहजी का कुल प्रजावान् है।

श्रीमती सूर्यकुमारीजी के कोई संतित जीवित न रही। उनके बहुत श्राग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदसिंहजी ने उनके जीवन-काल में दूसरा विवाह नहीं किया। किंतु उनके वियोग के पीछे, उनके श्राज्ञानुसार, कृष्णगढ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव वंशांकर विद्यमान हैं।

श्रीमती सूर्यकुमारीजी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अध्ययन बहुत विस्तृत था। उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी अच्छी लिखती थीं और अच्चर इतने मुंदर होते थे कि देखनेवाले चमकृत रह जाते। स्वर्णवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि रवामी विवेकानंदजी के सब ग्रंथों, व्याख्यानों और लेखों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद में छपवाऊँगी। बाल्यकाल से ही स्वामीजी के लेखों और अध्यातम विशेषतः अद्भेत वेदात की और श्रीमती की रुचि थी। श्रीमती के निदेशानुसार इसका कार्यक्रम बाँधा गया। साथ ही श्रीमती ने यह इच्छा प्रकट की कि इस संबंध में हिंदी में उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रकाशन के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय। इसका व्यवस्थापत्र बनते वनते श्रीमती का स्वर्णवास हो गया।

राजकुमार उमेदसिंहजी ने श्रीमती की अंतिम कामना के श्रनुसार बीस हजार रुपए देकर काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस ग्रंथ-माला के प्रकाशन को व्यवस्था की है। स्वामी विवेकानंदजी के यावत् निबंधों के श्रांतिरिक और भी उत्तमोत्तम ग्रंथ इस ग्रंथमाला में छापे जायँगे श्रोर श्रक्प मूल्य पर सर्वसाधारण के लिये मुलभ होंगे। ग्रंथमाला की बिक्री की श्राय इसी में लगाई जायगी। यों श्रीमती सूर्यकुमारी तथा श्रीमान् उमेदसिंहजी के पुण्य तथा यश की निरंतर वृद्धि होगी श्रोर हिंदी भाषा का श्रम्युद्य तथा उसके पाठकों को शान-लाभ होगा।

## प्रथम संस्करण का

## वक्तव्य

हिंदी-कवियों का एक वृत्त-संग्रह ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने सन १८८३ ई० में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन १८८९ में डाक्टर ( श्रव सर ) प्रियर्सन ने Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि-वृत्त-संप्रह निकाला। काशी की नागरी-प्रचारिगो सभा का ध्यान त्रारंभ ही में इस बात की स्रोर गया कि सहस्रों हस्तिलिखित हिंदी-पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज-पुस्तकालयां तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की श्रार्थिक सहायता से उसने सन् १९०० से पुस्तकेंा की खोज का काम हाथ में लिया श्रौर सन् १९११ तक श्रपनी खोज की आठ रिपोर्टी में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात प्रथों का पता लगाया। सन् १९१३ में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्रबंधु श्रों (श्रीयुत पं० श्याम-विहारी मिश्र श्रादि ) ने अपना बड़ा भारी कवि-वृत्त-संप्रह 'मिश्रबंधु-विनाद', जिसमें वर्त्त मान काल के कवियां और लेखकों का भी समावेश किया गया, तीन भागों में प्रकाशित किया।

इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब से उसके साहित्य के विचार-शृंखला-बद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिचित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनु- सार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्त न होते श्राए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएँ फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक् निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल-विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा श्रध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। सात श्राठ सो वर्षों की संचित प्रथाशि सामने लगी हुई थी; पर ऐसी निर्दिष्ट सरिणयों की उद्घावना नहीं हुई थी जिनके श्रनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों किवयों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएँ साहित्य के इतिहास के श्रध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थीं शारे रचना-काल के। केवल श्रादि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में श्रांख मूँ दकर बाँट देना—यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या श्राता है, क्या नहीं—किसी वृत्त-संग्रह के। इतिहास नहीं बना सकता।

पाँच या छः वर्ष हुए, छात्रों के उपयोग के लिये मैंने कुछ संचिप्त नेट तैयार किए थे जिनमें परिस्थित के अनुसार शिचित जन-समृह की बदलती हुई प्रवृत्तियों के। लच्य कर के हिंदी साहित्य के इतिहास के काल-विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कचा ढाँचा खड़ा किया गया था। 'हिंदी-शब्द-सागर' समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिये जितनी अधिक सामग्री में जरूरी समसता था उतनी तो उस अवधि के भीतर न इकट्टी हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रखकर यह कार्य्य पूरा किया गया।

इस पुस्तक में जिस पद्धति का ऋनुसरण किया गया है। उसका थे।डे में उल्लेख कर देना द्यावश्यक जान पड़ता है।

पहले काल-विभाग की लीजिए। जिस काल-खंड के भीतर किसी विशेष ढँग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनात्रों के स्वरूप के श्रानुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लच्चण बताया जा सकता है। किसी एक ढँग की रचना की प्रचुरता से श्रमिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढँग की रचना श्रों में से चाहे किसी (एक) ढँग की रचना के। लें वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी; यह नहीं कि श्रौर सब ढंगों की रचनाएँ मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। जैसे, यदि किसी काल में पाँच ढँग की रचनाएँ १०. ५. ६. ७. ऋौर २ के क्रम से मिलती हैं तो जिस ढँग की रचना की १० पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जायगी यद्यपि शेष श्रौर ढँग की सब पुस्तकें मिलकर २० हैं। यह ता हुई पहली बात। दूसरी बात है मंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढँग के बहुत अधिक प्र'थ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढँग की रचना उस काल के लुच्चा के स्रंतर्गत मानी जायगी. चाहे श्रीर दूसरे दूसरे ढँग की अप्रसिद्ध श्रीर साधारण केटि की बहुत सी पुस्तकों भी इधर उधर के।नेंा में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक-प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह कि इन दोनों बातों की श्रोर ध्यान रखकर काल-विभागों का नामकरण किया गया है।

आदिकाल का नाम मैंने 'वीरगाथा-काल' रखा है। उक्त काल के भीतर दे। प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं—अपभ्रंश की और देशभाषा (वेलचाल) की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म-तत्त्व-निरूपण-संबंधी हैं जो साहित्य-कोटि में नहीं आतीं और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य-केाटि में आनेवाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की केाई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल चार हैं—

१ विजयपाल रासे।

२ हम्मीर रासा

३ कीर्त्तिलता

४ कीर्त्तिपताका

देशभाषा-काव्य की त्राठ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं---

५ खुमान रासा

६ बीसलदेव रासे।

७ पृथ्वीराज रासा

🗕 जयचंद-प्रकाश

९ जयमयंक-जस-चंदिका

१० परमाल रासे। ( श्राल्हा का मृलरूप )

११ खुसरो की पहेलियाँ श्रादि

१२ विद्यापति-पदावली

इन्हीं बारह पुस्तकों की दृष्टि से 'आदिकाल' का लज्ञ्णा-निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से आतिम दें। तथा बीसलदेव रासो को छोड़ शेष सब मंथ वीरगाथात्मक ही हैं। आतः 'आदिकाल' का नाम 'वीरगाथा-काल' ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की भेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक् निरू-पण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्रबंधुत्रों ने इस 'श्रादिकाल' के भीतर इतनी पुस्तकों की श्रोर नामावली दी है—

- १ भगवद्गीता
- २ वृद्ध नवकार
- ३ वर्त्तमाल
- ४ संमतसार
- ५ पत्तलि
- ६ श्रानन्य योग
- ७ जंबूस्वामी रासा
- **८ रैवतगिरि रासा**
- ९ नेमिनाथ च उपई
- १० उवएस-माला ( उपदेशमाला )

इनमें से नं०१ ते। पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है—

तेहि दिन कथा कीन मन लाई। हिर के नाम गीत चित आई!!
सुमिरों गुरु गोविंद के पाऊँ। अगम अपार है जाकर नाऊँ॥
जो वीररस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का दित्व
देखकर ही प्राकृत भाषा, और कहीं वैपाई देखकर ही अवधी
या बैसवाड़ी समकते हैं, जो भाव के। Thought और विचार
के। Feeling कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्यों के। संवत् १००० के
क्या संवत् ५०० के भी बताएँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।
पुस्तक की संवत्-सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान
करने के लिये काफी है—"सहस्र सो संपूरन जाना"।

श्रव रहीं शेष नौ पुस्तकें। उनमें नं० २, ७, ९ श्रीर १० जैनधर्म के तत्त्व-निरूपण पर हैं श्रीर साहित्य-कोटि में नहीं श्रा सकर्ती। नं०६ योग की पुस्तक है। नं०३ श्रीर ४ केवल नेटिस मात्र हैं; विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल दे। साहित्यिक पुस्तकें बचीं जो वर्णनात्मक (Descriptive) हैं—एक में न'द के ज्यानार का वर्णन है, दूसरी में गुजरात के रैवतक पर्वत का। श्रतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का श्रांतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की ९ पुस्तकें साहित्यिक भी होतीं तो भी मेरे नाम-करण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थीं; क्योंकि मैंने ९ प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है।

एक ही काल और एक ही केटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएँ चली हुई पाई गई हैं वहाँ अलग अलग शाखाएँ करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे, भिक्काल के भीतर पहले तो देा काव्य-धाराएँ—निगुण धारा और सगुण धारा—निर्दृष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की देा देा शाखाएँ स्पष्ट रूप से लच्चित हुई हैं—निगुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेममार्गी (सूफी) शाखा तथा सगुण धारा की रामभिक और कृष्ण-भिक्तशाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यो ही मनमाने ढँग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरी से अलग करनेवाली विशेषताएँ अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जायँगी।

रीति-काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुक्ते नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है ? किसी काल-विस्तार को लेकर यो ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दे। हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जायँगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थाड़े थोड़े अंतर पर होनेवाले कुछ प्रसिद्ध किवयों के नाम पर अनेक काल

बाँध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल-प्रवर्शक कि का यह प्रभाव उसके काल में होनेवाले सब किवयों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का केाई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध प्रथों की बहुत गहरी छानबीन और सूदम पर्ट्यालाचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाय, पर अभी तक मुके नहीं मिला है।

रीति-काल के संबंध में दे। बातें और कहनी हैं। इस काल के किवयों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढाँचा खड़ा करना था, न कि किव-कीर्त्तान करना। अतः किवयों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्रबंधु-विनोद से ही लिए हैं। कहीं कहीं कुछ किवयों के विवरणों में परिवर्द्ध न और परिकार भी किया है; जैसे, ठाकुर, दीनद्याल गिरि, रामसहाय और रिसक-गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ किवयों के नाम छूट गए या किसी किव की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य-हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने किव लिए हैं या जितने अथों के नाम दिए हैं उतने ही जकरत से ज्यादः मालूम हो रहे हैं।

रीतिकाल या और किसी काल के कियों की साहित्यक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो कुछ संचिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिये। इतिहास की पुस्तक में किसी किव की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी किव की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूँगा। बहुत प्रसिद्ध कियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है। पर वहाँ मी

विशेष विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों की मैंने रसे।पथागी और कुछ की बाधक कहा है।

श्राधुनिक काल में गद्य का श्राविभीव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है इसिलिये उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार
के साथ करना पड़ा है। इस थोड़े से काल के बीच में हमारे
साहित्य के भीतर जितनी श्रनेकरूपता का विकास हुआ है
उतनी श्रनेकरूपता का विधान कभी नहीं हुआ था। पहले
मेरा विचार श्राधुनिक काल के। 'द्वितीय उत्थान' के श्रारंभ
तक लाकर, उसके श्रागे की प्रवृत्तियों का सामान्य श्रीर संचित्त
उल्लेख करके ही, छोड़ देने का था; क्योंकि वर्त्तमान लेखकों
श्रीर कवियों के संबंध में कुछ लिखना श्रपने सिर एक बला
मोल लेना ही समक पड़ता था। पर जी न माना। वर्त्तमान
सहयोगियों तथा उनकी श्रमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े
बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया।

वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा-संपन्न और प्रभावशाली लेखकी और किवयों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिये उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप में परिचित महानुभावों से श्वमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है इससे इसका जो रूप में रखना चाहता था वह भी इसे पूरा पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। किवयों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। इस पुस्तक का उद्देश्य संप्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लच्चणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी-साहित्य का यह इतिहास 'हिंदी-शब्द-सागर' की भूमिका के रूप में 'हिंदी-साहित्य का विकास' के नाम से सन् १९२९ के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं—विशेषतः आदि और अंत में । 'आदि काल' के भीतर अपभ्रंश की रचनाएँ भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से 'भाषा-काव्य' के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि-परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा-काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं—जैसे, कुमारपालचरित और शार्क्षघर-कृत हम्मीररासे। 'हम्मीररासे।' का पता नहीं हैं। पर 'शकृत-पिगल-सूत्र' उलटते पलटते मुक्ते हम्मीर के युद्धों के वर्णनवाले कई बहुत ही आजस्वी पद्य, इंदों के उदाहरण में, मिले। मुक्ते पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद्य शार्क्षघर के प्रसिद्ध 'हम्मीररासे।' के ही हैं।

श्राधुनिक काल के श्रांत में वर्तामान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा श्रौर पल्लवित इसलिये करना पड़ा जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़नेवालों के। भी हो जाय श्रौर वे धेाखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो।

मिश्रबंधुओं के प्रकांड कविवृत्त-संग्रह 'मिश्रबंधु-विनाद' का उल्लेख हो चुका है। 'रीतिकाल' के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त प्रंथ से ही विवरण लिए हैं श्रातः श्राधुनिक शिष्टता के श्रानुसार उसके उत्साही श्रीर परिश्रमी संकलन-कर्ताश्रों के। धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी सममता हूँ। हिंदी-पुस्तकों की खाज की रिपोर्ट भी मुक्ते समय समय पर—विशेषतः संदेह के स्थल श्राने पर—उलटनी पड़ी हैं।

राय साहब बाबू श्यामसुंद्रदास बी० ए० की 'हिंदी-कोविद-रक्षमाला', श्रीयुत पं० रामनरेश त्रिपाठी की 'कविता-कोमुदी' तथा श्रीवियागी हरिजी के 'त्रजमाधुरी-सार' से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है श्रातः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति में श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। 'श्राधुनिक काल' के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पं० केदारनाथ पाठक ही काम आए। पर न श्राज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिये घन्यवाद दिया है, न श्रब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। 'घन्यवाद' की वे 'श्राजकल की एक बदमाशी' समभते हैं।

इस कार्य्य में मुक्तसे जो भूलें हुई हैं उनके सुधार की, जो त्रुटियाँ रह गई हैं उनकी पूर्ति की श्रीर जो श्रपराध बन पड़े हैं उनकी त्रमा की पूरी श्राशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष-लाभ कर सकता हूँ।

काशी ·आषाढ़ कृष्ण ५; १६८६

रामचंद्र शुक्क

## संशोधित और प्रवर्द्धित संस्करण के संबंध में दो बातें

कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला, इससे इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ीं।

'श्रादिकाल' के भीतर वज्रयानी सिद्धों श्रीर नाथपंथी योगियों की परंपराश्रों का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिये करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निगुण संत-मत के प्रचार के लिये किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों श्रीर योगियों की रचनाएँ साहित्य-केाटि में नहीं श्रातीं श्रीर योग-धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती।

'भक्ति-काल' के ऋंतर्गत स्वामी रामानंद ऋौर नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है; क्योंकि उनके संबंध में श्रानेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं।

'रीति-काल' के 'सामान्य परिचय' में हिंदी के अलंकार-प्रंथों की परंपरा का उद्गम और विकास कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप में मिलेगा।

'श्राधुनिक काल' के भीतर खड़ी बाली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो जो विलक्षण बाधाएँ पड़ी हैं उनका भी सिवस्तर उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्त्तमान अर्थात् आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में सम-सामयिक साहित्य का अब तक का आली-चनात्मक विवरण दे दिया गया है जिससे आज तक के साहित्य की गति-विधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा।

श्राशा है कि इस संशोधित श्रौर प्रवर्द्धित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

अज्ञयं तृतीया ( संवत् १९९७)

रामचंद्र शुक्तः

## प्रकाशक का वक्तव्य

इस पुस्तक का यह नवीन संस्करण इसके विद्वान् लेखक द्वारा संशोधित और प्रविधित रूप में पाठकों की सेवा में उपस्थित हैं। लेखक तथा प्रकाशक ने इसकी अनुदिन बढ़ती हुई माँग को देखकर इसे शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करने का घोर प्रयत्न किया, किंतु जिस रूप में इसके। निकालने का विचार था वह अत्यंत अमसाध्य होने के कारण समय पर न निकल सका जिससे पाठकों, विशेषकर परीचार्थियों, के। बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पर पाठकों की सुविधा के। सर्वोपिर रखते हुए हमें प्रस्तुत रूप में पुस्तक के। प्रकाशित करना पड़ रहा है। लेखक के। कुछ नवीन कियों और लेखकों के विषय में लिखना अभी शेष था। इसके लिये हम चम्य हैं। अगले संस्करण में उसकी पृतिं अवश्य कर दी जायगी।

प्रधान मंत्री काशी-नागरीप्रचारियी सभा



## विषय-सृची

(दिए हुए अंक पृष्ठों के हैं)

## काल-विभाग

जनता त्रौर साहित्य का संबंध, १; हिंदी-साहित्य के इतिहास के चार काल, १; इन कालों के नामकरण का तात्पर्य, २।

## श्रादि काल

## मकरण १

## सामान्य परिचय

हिंदी-साहित्य का आविर्भाव-काल, ३; प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य, ३; आदिकाल की श्रवधि, ३; इस काल के श्रारंभ की श्रिनिर्दिष्ट लोक-प्रवृत्ति, ४; 'रासा' की प्रबंध-परंपरा, ४; इस काल की साहित्यिक-सामग्री पर विचार, ४ ; श्रपभ्रंश-परंपरा, ५ ; देशी भाषा, ६ !

## मकरण २

#### अपभंश काल

अपभ्रंश या लोक-प्रचलित काव्य-भाषा के साहित्य का आविर्भाव-काल, ७; इस काव्य-भाषा के विषय, ७; 'अपभ्रंश' शब्द की व्युत्पत्ति, ७; जैन-प्रंथकारों की अपभ्रंश-रचनाएँ, ८; इनके छुंद, ८; बौद्धों का चज्रयान संप्रदाय, ९; इसके 'सिद्धों' की भाषा, १०; इन सिद्धों की रचना के कुछ नमूने, १०-१३; बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप, १३; 'संध्या भाषा", १५; वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव, १५; इसकी 'महासुह' अवस्था, १५; गोरखनाथ के 'नाथ' पंथ का मूल, १६; इसकी वज्रयानियों से भिजता, १६; गोरखनाथ का समय, १६; नव नाथ, १७-१८; मुसलमानों और भारतीय येगियों का संसर्ग, १६; गोरखनाथ की हठयोग-साधना, १६; 'नाथ' संप्रदाय के सिद्धांत, २०; इनका वज्रयानियों से साम्य, २०; 'नाथ' पंथ को भाषा, २२; इस 'पंथ' का प्रभाव, २२; इसके ग्रंथ, २३; इन ग्रंथों के विषय, २४; साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार, २४; ग्रंथकार-परिचय, २६-३२; विद्यापित की अपभ्रंश-रचनाएँ, ३२; अपम्रंश-कवितास्रों की भाषा, ३३।

## मकरण ३

#### देशभाषा काव्य

#### वीरगाथा

देशभाषा-काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह, ३५; इन काव्यों की भाषा और छंद, ३५; तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, ३६-३८; वीरगाथात्रों का आविर्भाव, ३८; इनके दो रूप, ३८; 'रासी' शब्द की व्युत्पत्ति, ३९; ग्रंथ-परिचय, ४०-४७; ग्रंथकार-परिचय, ४७-६४।

#### प्रकरण ४

## फुटकल रचनाएँ

लोक-भाषा के पद्य, ६५; खुसरो, ६५-६६; विद्यापति, ७०-७२;

## पूर्व-मध्यकाल

( भक्ति-काल १३७५-१७०० )

#### मकरण १

#### सामान्य परिचय

इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति, ७३-७५; भक्ति का प्रवाह, ७५; इसका प्रभाव, ७५; सगुरा भक्ति की प्रतिषा, ७६ : हिंदू-मुसलमान दोनों के लिये एक 'सामान्य भक्तिमार्ग' का विकास, ७७ ; इसके मूल स्रोत, ७७ ; नामदेव का भक्तिमार्ग, ७७ ; कवीर का 'निर्गुण-पंथ', ७८; निर्गुन-पंथ ऋौर नाथ पंथ की स्रंत-स्साधना में भिन्नता, ७८ ; निर्गुणोपासना के मूल स्रोत, ७८ ; निर्गुन-पंथ का जनता पर प्रभाव, ७८; भक्ति के विभिन्न मार्गों पर सापेद्विक दृष्टि से विचार, ७९-८०; कबीर के सामान्य भक्ति मार्ग का स्वरूप. ८० ; नामदेव, ८० ; इनको हिंदी-रचनाओं की विशेषता, ८० ; इन पर नाथ-पंथ का प्रमाव, ८१; इनकी गुरु-दीज्ञा, ८२; इनकी भक्ति के चमत्कार, ८३; इनकी निर्मुन-बानी, ८४; इनकी भाषा, ८५; 'निर्गुण पंथ' के मूल स्रोत, ८५; इसके प्रवर्त्तक, ८५; निर्गुणधारा की देा शालाएँ, ८६ : ज्ञानाश्रयो शाला श्रीर उसका प्रभाव, ८६ ; प्रेममार्गी सूफी शाखा का स्वरूप, ८७; सूफी कहानियों का आधार, ८७ ; कवि ईश्वरदास की 'सत्यवती कथा' ८८ ; सूफियों के प्रेम-प्रबंधों की विशेषताएँ, ६० : कबीर के रहस्यवाद की सूफी-रहस्यवाद से मिन्नता, ६० ; सूफी कवियों की भाषा, ६० : सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश. ६०।

#### मकरण २

## निगुंग धारा

#### ज्ञानाश्रयी शाला

कवि-परिचय, ९२-१११ ; निर्गुण्मार्गी संत कवियों पर समष्टि रूपः से विचार, १११-११३।

#### प्रकरण ३

## प्रेममार्गी (सूफी) शाखा

कवि-परिचय, ११४-१३६; स्फी कवियों की कवीर से भिन्नता, १२३; प्रेम-गाथा-परंपरा की समाप्ति, १३४; स्फी आख्यान-काव्य का हिंदू-कवि, १३६।

#### प्रकरण ४

## सगुण धारा

#### रामभक्ति-शाखा

श्रद्धैतवाद के विविध स्त्ररूप, १४०; वैष्ण्य श्रीसंप्रदाय, १४०; रामानंद का समय, १४१; इनकी गुक-परंपरा, १४२; इनकी उपा-सना-पद्धति, १४२; इनकी उदारता, १४३; इनके शिष्य, १४४; इनके ग्रंथ, १४४; इनके वृत्त के संबंध में प्रवाद, १४६; इन प्रवादों पर विचार, १४७; कवि-परिचय, १४६-१८२; इनुमानजी की उपा-सना के ग्रंथ, १८२; रामभक्ति काव्य-धारा की सबसे बड़ी विशेषता, १८२; भक्ति के पूर्ण स्वरूप का विकास, १७०-१८२; रामभक्ति की श्रारी भावना, १८४-१८७।

## ( ५ रू) मकरण ५

#### कुष्णभक्ति-शाखा

वैष्णव धर्म आंदोलन के प्रवर्त्तक श्रीवल्लभाचार्य, १८८; इनका दार्शनिक सिद्धांत, १८०; इनको प्रेम-साधना, १८६; इनके अनुसार जीव के तीन मेद, १६०; इनके समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति, १६०; इनके ग्रंथ, १६०; वल्लभ-संप्रदाय की उपासना-पद्धति का स्वरूप, १९१; कृष्णभक्ति काव्य का स्वरूप, १६१; वैष्णव धर्म का संप्रदायिक स्वरूप, १६२; देश की भक्ति-भावना पर स्कियों का प्रभाव, १६३; कवि-परिचय, १६३-२३५; 'आव्ट-छाप' की प्रतिष्ठा, १९८; कृष्णभक्ति-परंपरा के श्रीकृष्ण, १६८; कृष्ण-चरित-कविता का रूप, १६६।

#### मकरण ६

## भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ

भक्ति-काव्य-प्रवाह उमड़ने का मूल कारण, २३७; पढान शासकों का भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर प्रभाव, २३७; कवि-परिचय, २३९.२७७; स्फी रचनाओं के श्रितिरिक्त भक्ति काल के अन्य श्राख्यान-काब्य, २७८-२७९।

#### उत्तर-मध्यकाल

(रीतिकाल १७००-१६००)

#### प्रकरण १

#### सामान्य परिचय

रीतिकाल के पूर्ववर्त्तां लत्त्र्य-ग्रंथ, २८०; रीति-परंपरा का ऋारंभ, २८०; रीति ग्रंथों के ऋाधार, २८१; इनकी ऋखंड-परंपरा का ऋारंभ, २८२; संस्कृत-रीतिग्रंथों से इनकी भिन्नता, २८२; इस भिन्नता का परिणाम, २८२; लत्त्र्य-ग्रंथकारों के ऋाचार्यत्व पर विचार, २८२; इन ग्रंथों के आधार, २८३; शास्त्रीय दृष्टि से इनकी विवेचना, २८३-८६; रीति-ग्रंथकार कवि और उनका उद्देश्य, २८६; इनकी कृतियों की विशेषताएँ, २८६; साहित्य-विकास पर रीति-परंपरा का प्रभाव, २८६; रीति ग्रंथों की भाषा, २८७; रीति-कवियों के छंद और रस, २६१।

#### मकरण २

रीति-ग्रंथकार कवि-परिचय, २९२-३८४

#### मकरण ३

## रीतिकाल के अन्य कवि

इनके काव्य के स्वरूप श्रीर विषय, ३८५; रीति-श्रंथकारों से इनकी भिल्नता, ३८५; इनकी विशेषताएँ, ३८५; इनके छः प्रधान वर्ग—(१) श्रंगारी कवि, ३८५; (२) कथा-प्रबंधकार, ३८६; (३) वर्णनास्मक प्रबंधकार, ३८६; (४) स्किकार, ३८७; (५) शानीपदेशक पद्यकार, ३८७; (६) भक्त कवि ३८८; वीर रस की फुटकल कविताएँ, ३८८; इस काल का गद्य-साहित्य, ३८६; कवि-परिचय, ३८६-४७७।

## श्राधुनिक काल

( संवत् १९००-१९८० )

गद्य-खंड

#### मकरण १

#### गद्य का विकास

आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था

#### ( व्रजभाषा-गद्य )

गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, ४७८; कृष्णभक्ति-शाला के गद्य-ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, ४७६; नाभादास के गद्य का नमूना, ४८०; उन्नीसवीं शताब्दी में और उसके पूर्व लिखे गए अन्य गद्य-ग्रंथ, ४८१; इन ग्रंथों की भाषा पर विचार, ४८२; काव्यों की टीकाओं के गद्य का स्वरूप, ४८२।

## (खड़ी बोली-गदा)

शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का प्रारंभ, ४८४; फारसी-मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी, ४८४; उदू-सहित्य का प्रारंभ, ४८४; खड़ी बोली के स्वाभाविक देशी रूप का प्रसार, ४८४; खड़ी बोली के श्रस्तित्व श्रीर उसकी उत्पत्ति के संबंध में श्रम, ४८५; इस भ्रम का कारण, ४८५; अपश्रंश काव्य-परंपरा में खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भलक, ४८५; संत किवयों की बानी की खड़ी बोली, ४८५; गंग किव के गद्य-ग्रंथ में इसका रूप, ४८६; इस बोली का पहला ग्रंथकार, ४८७; पंडित दीलतराम के श्रमुवाद-ग्रंथ में इसका रूप, ४८९; 'मंडोवर का वर्णन' में इसका रूप, ४८६; इसके प्राचीन कथित साहित्य का अनुमान, ४८६; व्यवहार के शिष्ट भाषा-रूप

में इसका ग्रहण, ४८० : इसके स्वाभाविक रूप की मुसलमानी दरवारी रूप-उद - से भिन्नता, ४६०: गद्य-साहित्य में इसके प्रादुर्भाव श्रीर व्यापकता का कारण, ४६१ : जान गिलकाइस्ट द्वारा इसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति, ४६२; इसके गद्य की एक साथ परंपरा चलानेवाले चार प्रमुख लेखक,— (१) मुंशी सदासुखलाल और उनकी भाषा, ४९२; (२) इंशा ऋल्ला खाँ ग्रीर उनकी भाषा. ४६४ : (३) लल्लूलाल स्रोर उनकी भाषा, ४६८; सदामुखलाल की भाषा से इनकी माषा को मिन्नता, ४६६ ; (४) सदल मिश्र और उनकी भाषा. ५०१; लल्लुलाल की भाषा से इनकी भाषा की भिन्नता, ५०१; इन चारों लेखकों की भाषा का सापे चिक महत्त्व, ५०२ : हिंदी में गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रारंभ, ५०२ : इस गद्य के प्रसार में ईसाइयों का याग ५०३-०६ : ईसाई-धर्म-प्रचारकों की भाषा का रूप ५०३ : मिशन सासाइटियां द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की हिंदी, ५०५ : ब्रह्म-समाज की स्थापना, ५०७: राजा राममे।हन राय के वेदांत-भाष्य-अनवाद की हिंदी, ५०७: 'उदंत मार्च ड' पत्र की भाषा, ५०८: श्रॅंगरेजी शिद्धा-प्रसार, ५०६; सं० १८६० के पूर्व की श्रदालती भाषा. ५१०; ब्रादालतों में हिंदी-प्रवेश ब्रीर उसका निष्कासन, ५११; उर्दू-प्रसार के कारण, ५१२; काशी श्रीर आगरे के समाचार-पत्रों की भाषा, प्रर; शिज्ञा-क्रम में हिंदी-प्रवेश का विरोध, प्रश्न: हिंदी-उर्द के संबंध में गार्सा द तासी का मत. ५१५।

#### प्रकरण २

## गद्य-साहित्य का आविभीव

हिंदी के प्रति मुसलमान ऋधिकारियों के भाव, ५१६; शिक्षोपयोगी हिंदी पुस्तकें, ५२०; राजा शिवप्रसाद की माषा, ५२१-२३; राजा लच्मणसिंह के ऋनुवादों की भाषा, ५२४; फ्रोडरिक पिन्काट का हिंदी- प्रेम, ५२५; राजा शिवप्रसाद के 'गुटका' की हिंदी, ५२७; 'लोकमित्र' श्रीर 'श्रवध अखवार' की भाषा, ५२७; बाबू नवीनचंद्र राय की हिंदी-सेवा, ५२७; गार्सा द तासी का उदू-पद्मपात, ५२६; हिंदी-गद्य-प्रसार में श्राय-समाज का योग, ५३०; पं० श्रद्धाराम की हिंदी-सेवा, ५३१; हिंदी-गद्य-भाषा का स्वरूप-निर्माण, ५३२।

## श्राधुनिक गद्य-साहित्य परंपरा का प्रवर्त्तन

#### प्रथम उत्थान

( सं० १६२५-५० )

भारतेंदु का प्रभाव, ५३४; उनके पूर्ववत्तीं और समकालीन लेखकीं से उनकी शैली की भिन्नता, ५३४: गद्य-साहित्य पर उनका प्रभाव, प्रभः खड़ी बोली गद्य के। प्रकृत-साहित्यक-रूप-प्राप्ति, प्रश्न्यः भारतेंद्र श्रौर उनके सहयोगियों की शैली. ५३६-३८ ; इनका दृष्टि-सेत्र और मानसिक अवस्थान, ५३८ : हिंदी का आरंभिक नात्थ-साहित्य, ५३६ ; भारतेंद्र के लेख और निबंध, ५४० ; हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, ५४१ : इसका परवर्त्ता उपन्यास-साहित्य, ५४१ ; भारतेंदु-जीवन-काल की पत्र-पत्रिकाएँ, ५४२ ; भारतेंदु हरिश्चंद्र ५४६-५३ ; उनकी जगन्नाथ-यात्रा, ५४६: उनका पहला अनुदित नाटक, ५४६; उनकी पत्र-पत्रिकाएँ, ५४६ ; उनकी "हरिश्चंद्र चंद्रिका" की भाषा, ५४६-४७; इस ''चंद्रिका'' के सहयोगी, ५४७; इसके मनेारंजक लेख, ५४७; भारतेंदु के नाटक, ५४७-४८; इनकी विशेषताएँ, ५४६; उनकी सर्वतोमुखी प्रतिमा, ५४६; उनके सहयागी, ५५०; उनकी शैली के दो रूप, ५५१-५३। पं० प्रतापनारायण मिश्र-५५३-५५; भारतेंद्र से उनकी शैली की भिन्नता, ५५३; उनका पत्र, ५५३; उनके विषय, ५५३; उनके नाटक, ५५५।

पं बालकृष्ण भट्ट-५५५५८ : उनका 'हिंदी-प्रदीप'. ५५५ : उनकी शैली, ५५५ : उनके गद्य-प्रबंध, ५५६ ; उनके नाटक, ५५७ । पं बदरीनारायण चौधरी-५५८-६२ : उनकी शैली की विलद्धणता. ५५८; उनके नाटक, ५५९; उनकी पत्र-पत्रिकाएँ, ५६० ; समालोचना का सूत्रपात, ५६१ । लाला श्रीनिवासदास-५६२-६५ : उनके नाटक, ५६३ : उनका उपन्यास ५६४ । ठाकुर जगमाहनसिंह - ५६५-६७ ; उनका प्रकृति-प्रेम, ५६५ ; उनकी शैली को विशेषता, ५६७ ; बावू तेाताराम—५६७-६८ ; उनका पत्र, ५६७: उनकी हिंदी-सेवा, ५६८: भारतेंद्र के अन्य सहयोगी, ५६८-७५। हिंदी का प्रचार कार्य-५७५-८२; इसमें बाधाएँ, ५७५ ; भारतेंद्र और उनके सहयोगियों का उद्योग. पू७प : काशी-नागरी-प्रचारिगी सभा की स्थापना, पू७६ : इसके सहायक और इसका उद्देश्य, ५७७ : बिलया में भारतेंद्र का व्याख्यान. ५७७: पं गौरोदत्त का प्रचार-कार्य, ५७८; समा द्वारा नागरी-उद्घार के लिये उद्योग, ५७८; सभा के साहित्यिक आयोजन. प्र७६ : सभा की स्थापना के बाद की चिंता और व्ययता. प्र⊏१।

## प्रकरण ३

गद्य-साहित्य का प्रसार

द्वितीय उत्थान

(१९५०-७५)

#### सामान्य परिचय

इस काल की चिंताएँ और आकांचाएँ, ५८३; इस काल के लेखकों की माषा, ५८३; इनके विषय और शैली, ५८६; इस काल के नाटक, निबंध, समालोचना और जीवन-चरित, ५८७-८६; नाटक-५.१०-९४; बंग भाषा से अनूदित, ५६०; ऑगरेजी श्रौर संस्कृत से अनूदित, ५६१; मौलिक, ५६३; उपन्यास-५६४-६०० अनूदित, ५९५; मौलिक, ५६७; क्लोटी कहानियाँ—६०१-०५; श्राधुनिक कहानियों का स्वरूप-विकास, ६०१-०२; पहली मौलिक कहानी, ६०२; श्रम्य भावप्रधान कहानियाँ, ६०२; हिंदी की सर्व-श्रेष्ठ कहानी,६०४; प्रेमचंद का उदय, ६०४; निवंध—६०५-३०; इसके भेद, ६०५; इसका श्राधुनिक स्वरूप, ६०५; निवंध-लेखक की तत्त्वचितक या वैज्ञानिक से भिन्नता, ६०६; निवंध-परंपरा का आरंभ, ६०७; दो श्रमूदित ग्रंथ, ६०८; निवंध-लेखक-परिचय, ६०८-३०; समालोचना—६३०-३८; भारतीय समालोचना का उद्देश्य, ६३०; थोरपीय समालोचना, ६३१; हिंदी में समालोचना-साहित्य-विकास, ६३३-३८।

## गद्य-साहित्य की वर्त्तमान गति

## तृतीय उत्थान

( सं॰ १६७५ से )

परिस्थिति-दिग्दर्शन, ६३६; लेखकों श्रीर प्रंथकारों की बढ़ती संख्या का परिणाम, ६३६; कुछ लोगों की अनिधिकार चेष्टा, ६४०; श्राधुनिक भाषा का स्वरूप, ६४१; गद्य-साहित्य के विविध अंगों का संचिप्त विवरण श्रीर उनकी प्रवृत्तियाँ, ६४२-९५; (१) उपन्यास-कहानी, ६४२-५२; (२) छोटी कहानियाँ, ६५१-५९; (३) नाटक, ६५६-७२; (४) निबंध, ६७२-७६; (५) समालोचना और काव्य-मीमांसा, ६७६-९५।

## श्राधुनिक काल

(सं०१६०० से ...)

काव्य-खंड

प्रकरण १

## पुरानी घारा

प्राचीन काव्य-परंपरा, ६६६; जजभाषा-काव्य-परंपरा के किवयों का परिचय, ६९७-७००; पुरानी परिपाटी से संबंध बनाए रखने के साथ ही साहित्य की नवीन गित के प्रवर्त्तन में योग देनेवाले किव, ७००-०८; भारतेंदु द्वारा भाषा-परिकार-कार्य, ७००; उनके द्वारा स्थापित किव-समाज, ७०१; उनके भिक्त-श्रंगार के पद, ७०१; किव-परिचय, ७०१-०८;

#### मकरण २

नई धारा

#### प्रथम उत्थान

(सं० १६२५-५०)

कान्य-घारा का स्तेत्र-विस्तार, ७०९; विषयों की अनेकरूपता और उनके विधान-ढंग में परिवर्त्तन, ७१०; इस काल के प्रमुख किंव, ७१०; भारतेंदु-वाणी का उच्चतम स्वर, ७११; उनके कान्य-विषय और विधान का ढंग, ७१२; प्रतापनारायण मिश्र के पद्यात्मक निबंध, ७१३; बदरीनारायण चौधरी का कान्य, ७१४; कविता में प्राकृतिक दृश्यों को संश्लिष्ट योजना, ७१६; नए विषयों पर कविता, ७१८; खड़ी बोली कविता का विकास-क्रम, ७१६-२३।

## द्वितीय उत्थान

(सं० १६५०-७५)

पंडित श्रीघर पाठक की कथा की सार्वभौम मार्मिकता, ७२४; प्रामगीतों की मार्मिकता, ७२४; प्रकृत स्वच्छंदतावाद का स्वरूप, ७२४-२६; हिंदी-काव्य में "स्वच्छंदता" की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम श्राभास, ७२८-२६; इसमें अवरोध, ७२६; इस अवरोध की प्रतिक्रिया, ७२८-३०; श्रीघर पाठक, ७३०; हरिश्रोध, ७३३; द्विवेदी-मंडल के कवि, ७३६-५०; इस मंडल के बाहर की काव्यभूमि, ७५१-७०।

#### वृतीय उत्थान

( सं० १९२५ से... )

## वर्त्तमान काव्य-धाराएँ

#### सामान्य परिचय

खड़ी बोली पद्य के तीन रूप और उनका सापे चिक महत्त्व, ७७१; हिंदी-के नए छुंदों पर विचार, ७७३; काव्य के वस्तु-विधान और अभिव्यंजन शैली में प्रकट होनेवाली प्रवृत्तियाँ, ७७४; खड़ी बोली में काव्यत्व का स्फुरण, ७७७; वर्तमान काव्य पर काल का प्रभाव, ७७७; चली आती हुई काव्य-परंपरा के अवरोध के लिये प्रतिक्रिया, ७८०; चूतन-परंपरा-प्रवर्त्तक किन, ७८१; इनकी विशेषताएँ, ७८३; इनका वास्तविक लच्य, ७८४; रहस्यवाद, प्रतीकवाद और छायावाद, ७८४; हिंदी में 'छायावाद' का स्वरूप और परिणाम, ७८५; भारतीय काव्य-धारा से इसका पार्यक्य, ७८५; इसकी उत्पत्ति का मूल-स्रोत, ७८६; 'छायावाद' शब्द का अनेकार्थों प्रयोग, ७८७; 'छायावाद' के साथ

ही योरप के अन्य वादों के प्रवर्तान की श्रानिकार चेष्टा, ७८७; 'छायावाद' की कविता का प्रभाव, ७८७; श्राधुनिक कविता की श्रान्य धाराएँ, ७६२; स्वाभाविक ''स्वच्छुदता'' की ओर प्रवृत्त कि ७९२; खड़ी बोली पद्य की तीन धाराएँ, ७६३; ज्ञजभाषा काव्य-परंपरा, ७९५; द्विवेदी-काल में प्रवर्त्तित हुई खड़ी बोली-काव्य-धारा, ७६७; इस धारा के प्रमुख किव, ७९८-८०४; छायावाद का प्रारंभ, ८०५; इसका स्वरूप, ८०५; इसके देा अर्थ, ८०६; इन अर्थों के श्रानुसार छायावादी किवियों का वर्गीकरण, ८०७; इनकी किवता का स्वरूप, ८०७; किव-परिचय, ८१७-६२।

# हिंदी-साहित्य का इतिहास

## काल-विभाग

जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्त्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्त्तन होता चला जाता है। आदि से आत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य-परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही "साहित्य का इतिहास" कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुमार होती है। अतः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किचित् दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी-साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में कचि-विशेष का संचार और पोषण कियर से और किस प्रकार हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी-साहित्य के ९०० वर्षी के इतिहास को चार कालों में विभक्त कर सकते हैं—

त्र्यादि काल ( वोरगाथा-काल, संवत् १०२०–१३७५ ) पूर्व मध्यकाल ( भक्तिकाल, १२७२–१७०० ) उत्तर मध्यकाल ( रीतिकाल, १७००-१९०० ) श्रार्धानक काल ( गद्यकाल, १९००-१९५४ )

यद्यपि इन कालों की रचनाश्रों की विशेष प्रवृत्ति के श्रानुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समफना चाहिए कि किसी विशेष काल में श्रीर प्रकार की रचनाएँ होती ही नहीं थीं। जैसे भक्तिकाल या रीतिकाल को लें तो उसमें वीररस के भी श्रानेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाश्रों की प्रशंसा उसी ढँग की होगी जिस ढँग की वीरगाथा-काल में हुश्रा करती थी। श्रातः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जायगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति-सूचक उन रचनाश्रों का वर्णन होगा जो उस काल के लच्या के श्रांतगत होंगी; पीछे संचेप में उनके श्रांतिरक्त श्रोर प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाश्रों का उल्लेख होगा।

# आदि काल

## प्रकरण १

## सामान्य परिचय

प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी-साहित्य का त्र्याविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे 'गाथा' कहने से प्राकृत का बाध होता था वैसे ही 'दोहा' या 'दृहा' कहने से ऋपभ्रंश या प्रचीलत काव्यभाषा का पद्य समभा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक श्रोर यागमार्गी बैद्धों की साम्प्रदायिक रचनाश्रों के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज त्र्यौर भोज के समय ( संवत १०५० के लगभग ) में तो ऐसी श्रपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य-रचनात्रों में भी पाया जाता है। त्र्यतः हिंदी-साहित्य का त्र्यादि काल संवत् १०५० से लेकर संवत् १३७५ तक अर्थात् महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत् ७०० में भोज के पूर्वपुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दाहों में एक श्रलंकार-प्रंथ लिखना बताती है ( दे० शिवसिंहसरोज ) पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

श्रादि काल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम डेढ़ सी। वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है—धर्म, नीति, श्रुंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएँ देहों में मिलती हैं। इस श्रानिर्दृष्ट लोक-प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों को चढ़ाइयों का श्रारंभ होता है तब से हम हिंदी-साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बँधती हुई पाते हैं। राजा-श्रित किव श्रीर चारण जिस प्रकार नीति, श्रुंगार श्रादि के फुटकल देहे राजसभाश्रों में मुनाया करते थे उसी प्रकार श्रपने श्राश्रयदाता राजाश्रों के पराक्रमपूर्ण चिरतों या गाथाश्रों का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध-परंपरा 'रासा' के नाम से पाई जाती हैं जिसे लच्च करके इस काल के। हमने 'वीरगाथा-काल' कहा है।

दूसरी बात इस त्रादि काल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जा कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास (प्राकृत की रूढियों से बहुत कुछ बद्ध ) हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृता-भास हिंदी का ऋभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बाल-चाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य-परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पूराने शब्द तो लिये ही हैं ( जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिये जाने लगे ), विभक्तियाँ, कारकचिह्न और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस-घिसाकर बिल्कल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि, चारण श्रादि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सी वर्ष पहले से कवि-परंपरा रखती चली ऋाती थी।

अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य-भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बेलने की भाषा में कुछ अलग बहुत दिनों तक—आदि काल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक—पोथियों में चलती रही। विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के मध्य में एक ओर तो पुरानी परंपरा के कोई कवि— संभवतः शार्क्वधर—हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे—

चिलिञ बीर हम्मीर पाश्चभर मेड्रिण कंपइ। दिगमग णह श्रंघार धूलि सुररह आच्छाइहि॥ दूसरी श्रोर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ श्रोर मुकरियाँ कह रहे थे—

एक नार ने अचरज किया। साँप मार पिँजरे में दिया।। इसी प्रकार १५वीं शताब्दी में एक खोर तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के खतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य-भाषा भी भनते रहे—

बालचंद विजावह भासा। दुहु निहं लग्गह दुजन-हासा। श्रीर दूसरी श्रीर कबीरदास अपनी श्रटपटी वानी इस बोली में सुना रहे थे—

अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया कारि। उतर दिष्ण के पंडिता रहे विचारि विचारि॥

सारांश यह कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की १५वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही किव विद्यापित ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है—पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापित ने स्पष्ट रूप से सचित किया है—

देखिल बन्ना सन जन मिट्ठा। तें तैसन जंपश्चों ऋबहट्टा॥ श्रर्थात् देशी भाषा (बोलचाल की भाषा) सबके। मीठी लगती है, इससे बैसा ही अपभंश (देशी भाषा मिला हुआ) मैं कहता हूँ। विद्यापित ने अपभंश से भिन्न, प्रचलित बोलचाल की भाषा को "देशी भाषा" कहा है अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकतानुसार करेंगे। इस आदि काल के प्रकरण में पहले हम अपभंश की रचनाओं का संसिप्त उल्लेख करके तब देशभाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे।

#### प्रकरण २

# श्रपभ्रंश काल

जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश-साहित्य का आविर्भाव सममना चाहिए। पहले जैसे
'गाथा' या 'गाहा' कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे
'दोहा' या 'दूहा' कहने से अपभ्रंश या लोक-प्रचलित काव्यभाषा
का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्यभाषा में नीति,
श्रृंगार, बीर आदि की कविताएँ तो चली ही आती थीं, जैन
और बौद्ध धर्माचार्य्य अपने मतों की रज्ञा और प्रचार के लिये
भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने प्रह्मा किया वह भी आगे
चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य-रचना के लिये रूढ़
हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक
भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देशभाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिये
अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा।

भरत मुनि (विक्रम तीसरी शती) ने 'अपभ्रंश' नाम न देकर लोकभाषा को 'देशभाषा' ही कहा है। वररुचि के 'प्राकृत-प्रकाश' में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। 'अपभ्रंश' नाम पहले पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन (वि० सं० ६५० के पहले) को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा

गया है, जैसे--

है। भामह (विक्रम अवीं शती) ने भी तीनों भाषात्रों का उल्लेख किया है। बाए ने 'हर्षचरित' में संस्कृत-कियों के साथ भाषा-कियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अप भंशा या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की बज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिले हैं।

संवत् ९९० में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी 'श्रावकाचार' नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का श्राधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं, जैसे—

जो जिंग सासगा भाषियं उसी मह कहियं सार ।

जो पालइ सइ भाउ करि सो तिर पावइ पार ॥
इन्हीं देवसेन ने 'दृब्ब-सहाव-पयास' (द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश)
नामक एक श्रीर ग्रंथ दोहों में बनाया था जिसका पी हे से माइल्ल धवल ने 'गाथा' या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएँ मिलती हैं, जैसे श्रुतिपंचमी कथा, योगसार, जसहर-चरिड, एायकुमार-चरिड इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र-काव्य या श्राख्यानकाव्य के लिये श्राधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति

> विशु धवलेश सयडु कि हल्लइ। विशु जीवेश देहु कि चल्लइ। विशु जीवेश मोक्ख को पावइ। तुम्हारिसु कि अप्पइ श्रावइ॥

प्रहण की गई है। पुष्पदंत (संवत् १०२९) के 'ऋादिपुराण' और 'उत्तर पुराण' चौपाइयों में हैं। उसी काल के ऋासपास का 'जसहरचरिउ' (यशधरचरित्र) भी चौपाइयों में रचा

चौपाई-दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूकियों की प्रेम-कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश, व्रजविलास, सबलसिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान-काव्यों में पाते हैं।

बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पृर्वो भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुँचा। ये विहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 'चौरासी सिद्ध' इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिकशिक्त-सम्पन्न सममते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिये प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने 'कपूरमंजरी' में भैरवान द के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की १०वीं शती से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। विहार के नालन्दा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके आहे थे। बिल्वियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए।

चौरासी सिद्धों के नाम ये हैं—ल्हीपा, लीलापा, विरूपा, होंभिपा, शवरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरचपा, चौरंगीपा, वीगापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खडगपा, नागाजुन, करहपा, कर्णारिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधिपा, अजोगिपा, कालपा, धोम्भीपा, कंकणपा, कमरिपा, हेंगिपा, भद्रेपा, तंधेपा, कुक्कुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचितिपा, भल्लहपा, निलनपा, भूसुकुपा, इंद्रभृति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा

जालंधरपा, राहुलपा, घर्वरिपा, घेकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, लुचिकपा, निर्मुणपा, जयान त, चपटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भिलपा, कुमरिपा, चँवरिपा, मिणभद्रा (योगिनी), कनखलापा (योगिनी), कलकलपा, कंतालीपा, घहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, मागरपा, सर्वभक्तपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतुलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लहमीकरा (योगिनी), समुद्र्पा, भिलपा।

( 'पा' ऋादरार्थक 'पाद' शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुकम से नहीं हैं। इनमें से कई एक समसामयिक थे।)

बज्जयान शाखा में जो योगी 'सिद्ध' के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनात्रों के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश-मिश्रित देशभाषा या काव्यभाषा में भी बरावर सुनाते रह। उनकी रचनात्रों का एक संग्रह पहले म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने बँगला अत्तरों में 'बौद्धगान आं दोहा' के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य्य राहुल सांकृत्यायनजी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएँ लाए। सिद्धों में सबसे पुराने 'सरह' (सरोजवन्न भी नाम है) हैं जिनका काल डाक्टर विनयतोप भट्टाचार्य अ ने विक्रम संवत् ६९० निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं।

श्चांतस्साधना पर जोर श्चीर पंडितों को फटकार— पंडिश्र सञ्जल सत्त बक्खाणइ। देहहि बुद्ध धंसंत न जाणइ। अमणागमण ण तेन विखंडिश्र। तांवि णिलज्ज भणुइ हउँ पंडिअ।

<sup>\*</sup> Buddhist Esoteriom.

जहि मन पवन न संचरइ, रिव सिस नाहि प्वेस ।
तिह बट चित्त बिसाम कर सरहे किह्अ उवेस ।
घोर अँघारे चंदमिशा जिमि उज्जोअ करेइ ।
परम महासुह एखु करो। दुरिश्र अशेष हरेइ ॥
जीवन्तह जो नउ जरइ सो अजरामर होइ ।
गुरु उपएसे विमलमइ सो पर धरुशा कोइ ॥
दिन्तिश मार्ग छोड़कर वाममार्ग-महरा का उपदेश—

नाद न विंदु न रवि न शशि मंडल । चिअराअ सहावे मूकल । उजु रे उजु छाड़ि मा लेहु रे वंक । निअहि बोहि मा जाहु रे लंक ।।

**लूहिपा या लूड्पा** (संवत् ८३० के आसपास) के गीतों से कुछ उद्धरण—

कास्रा तरुवर पंच विड़ाल । चंचल चीए पहढो काल । दिट करिस्र महामुह परिमाण । लूइ भण्ड गुरु पुच्छिअ जाण ।

भाव न होइ, अभाव रा जाइ। ऋइस संबोहे को पतिआइ? लूइ भराइ वट दुलक्ख विगागा। तिऋ धाए बिलसइ, उह लागे गा।

बिरूपा (संवत् ९०० के लगभग) की वारुणी-प्रेरितः श्रांतमुख साधना की पद्धति देखिए—

सहजे थिर करि वारुणी साथ। जे अजरामर होइ दिट काँथ। दशिम तुत्रारत चिह्न देखइआ। आइल गराहक अपणे बहिआ। चउशिठ घड़िए देट पसारा। पइउल गराहक नाहि निसारा।

कर्महपा (सं० ९०० के उपरांत) की बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

एक गा किण्जह मंत्र गा तंत। शिस्त्र घरणी लइ केलि करंत। शिक्ष घर घरिणी जाव गा मज्जह। ताव कि पंचवर्ण विहरिज्जह। जिमि लोगा विलिज्जइ पाणिएहि, तिमि घरिगा लइ चित्त । समरस जह तक्खगे जइ पुगु ते सम नित्त ॥

वज्रयानियों की योग-तंत्र-साधनात्रों में मद्य तथा स्त्रियों का—विशेषतः डोमिनी, रजकी आदि का—अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कण्हपा डोमिनी का आह्वान-गीत इस प्रकार गाते हैं—

नगर बाहिरे डोंबी तोहरि कुड़िया छुड़ छोड़ जाइ सो बाझ नाड़िया । श्रालो डोंबि ! तोए सम करिब म साँग । निश्चिण करह कपाली जोड़ लाग ॥ एक सो पदमा चौषिष्ठ पाखुड़ी । तहि चढ़ि नाचअ डोंबो बापुड़ी ॥ हालो डोंबी ! तो पुछमि सदभावे । अडससि जासि डोंबी काहरि नावे ॥

गंगा जडँना माके रे बहइ नाई। तहि बुड़िलि मातंगि पोइआ लीले पार करेइ। बाहतु डोंबी, बाहलो डोंबी बाटत भइल उछारा। सद्गुरु पाश्च-पए जाइब पुगु जिण्उरा।।

कास्रा नावड़ि, खँटि मन करिआल । सद्गुर बस्रेणे धर पतवाल । चीअ थिर करि गहु रे नाई । स्त्रन उपाये पार ए जाई ॥

कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास नन द त्रादि देती ही रहती थीं पर वे आकर्षित होती ही थीं— जैसे कुष्ण की त्रोर गोपियाँ होती थीं—

राग देस मोह लाइस्र छार। परम मोख लवए मुत्तिहार। मारिश्र सासु नगुंद घरे शाली। माअ मारिया, कग्रह, भइस्र कवाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए— नाड़ि शक्ति दिश्र घरिश्र खदे। अनह डमरु बाजइ बीर नादे। कागह कपाली जोगी पइठ अचारे। देह-नअरी बिहरह एकारे॥

इसी ढंग का **कुक्कुरिपा** (सं० ९०० के उपरांत) का एक गीत लीजिए—

ससुरी निंद गेल, बहुड़ी जागञ्ज । कानेट चोर निलका गइ मागन्त्र । दिवसइ बहुड़ी काढ़इ डरे भान्न । राति भइले कामरू जाञ्ज ॥

रहस्य-मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी बानी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूक्त सकता है। सिद्ध **सांतिपा** की अटपटी बानी सुनिए।

वेंग संसार बाड़हिल जाश्रा। दुहिल दूध कि वेंटे समाश्रा। बलद विश्राएल गवित्रा बाँके। पिटा दुहिए एतिना साँके।

जो सो बुज्भी सो धनि बुधी। जो सो चोर सोइ साधी। निते निते षित्राला षिहे षम ज्भन्न । ढेंडपाएर गीत बिस्ले बुभन्न ॥

बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तर उसमें पाँच ध्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अरेक बोधिमच्चों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। बज्जयान में आकर 'महासुखवाद' का प्रवर्त्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख-दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनन्द. स्वरूप ईश्वरत्व ही समिभए। निर्वाण के तीन अवयव ठह- राए गए-शून्य, विज्ञान ऋौर महासुख। उपनिषद् में तो ब्रह्मान'द के सुख के परिमाण का अ'दाजा कराने के लिये उसे सहवास-सुख से सौगुना कहा था पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास-सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवतात्रों के 'युगनद्ध' स्वरूप की भावना चलीं श्रोर उनकी नग्न मूर्तियाँ सहवास की श्रनेक श्रश्लील मुद्राश्रों में बनने लगीं, जो कहीं कहीं ऋब भी मिलती हैं। रहस्य या गृह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई श्रौर 'गुह्य समाज' या 'श्री समाज' स्थान स्थान पर होने लगे। ऊँचे नीचे कई वर्णी की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक बीभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान आंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिये किसी स्त्री का (जिसे शक्ति, योगिनी या महामुद्रा कहते थे ) योग या सेवन श्रावश्यक था। इसमें कोई संदंह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूरवी भागों में ( बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ) धर्म के नाम पर बहुत दुरा-चार फैला था।

रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के ऋनुसार ये सिद्ध लोग ऋपनी बानियों के सांकेतिक दूसरे ऋर्थ भी बताया करते थे, जैसे— काक्रा तस्वर पंच बिड़ाल।

(पंच विड़ाल=बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध—ड्यालस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही पाँच संख्या निर्मुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या है है।)

गंगा जउँना मामे बहह रे नाई। (=इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की श्रोर यात्रा) इसी से वे श्रपनी बानियों की भाषा को 'संध्याभाषा" कहते थे। क्ष

ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर विखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधनावाले योगियों पर जमाने का प्रयक्ष 'सरह' के इस वचन से कि "घट में ही बुद्ध हैं यह नहीं जानता, श्रावागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लंडिज कहता है कि मैं पंडित हूँ" स्पष्ट भलकता है। यहाँ पर यह समभ रखना चाहिए कि योगमार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी—

> प्रत्यात्मवेद्यां भगवान् उपमावर्जितः प्रभुः। सर्वगः सर्वव्यापी च कत्तां हत्तां जगत्यतिः। श्रीमान् वज्रसत्त्वोऽसौ व्यक्तभाव-प्रकाशकः। —व्यक्तभावानुगत तत्त्वसिद्धिः

> > (दारिकपा की शिष्या सहजयोगिनी

चिंता कृत )

इसी प्रकार जहाँ रिव, शिश, पवन आदि की गित नहीं वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा, 'ऋजु' (सीधे, दिल्ल्ण) मार्ग छोड़कर 'बंक' (टेढ़ा, वाम) मार्ग प्रह्णा करने का उपदेश भी है। सिद्ध कण्ह्या कहते हैं कि 'जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तबतक पंचवर्ण की खियों के साथ विहार क्या करेगा ?'। बज्जयान में 'महासुह' (महासुख) वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो

<sup>\*</sup> Buddhist Esoteriom.—
Dr. Benoytosh Bhattacharya

जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिये 'युगनद्ध' (क्षी-पुरुष का आलिंगन-बद्ध जोड़ा) की भावना की गई। कण्हपा का यह बचन कि "जिमि लोए बिलिज्जइ पाणिएहि तिमि घरणी लइ चित्त", इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल, कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्त्विक धर्म हो, 'गुह्य' और 'रहस्य' के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाणंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है।

गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। चौरासी सिद्धों में गोरखनाथ (गोरचपा) भी गिन लिए गए हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदूशाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा, यद्यपि शिव-शक्ति की भावना के कारण कुछ शृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी किसी ग्रंथ में (जैसे, शक्तिसंगम तंत्र) मिलती है। गोरख ने पतंजिल के उच्च लच्य, ईश्वर-प्राप्ति, को लेकर हठयोग का प्रवर्त्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला-चेत्र भारत का पूरवी भाग था। गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के पिछछमी भागों में—राजपूताने और पंजाब में —िकया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ जोगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पदमावत में "वालनाथ का टीला" आया है।

गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्या-यन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की दसवीं शताब्दी आता है। इनका आधार वज्जयानी सिद्धों की एक पुरतक

'रत्नाकर जोपम कथा' है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे और चर्पटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला त्राता है । गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ ( मछंदरनाथ ) थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में श्रर्थात संवत ९०० के श्रासपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया. पता नहीं । यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी श्रोर विशेष रूप से ध्यान श्राकर्षित करते। चौरासी सिद्धों के नामों में हेर-फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरच्चपा त्र्यौर चौरंगी-पा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का, नाम-साम्य के अतिरिक्त, कोई संबंध न हो। ब्रह्मान द ने दोनों को बिल्कुल श्रलग माना भो है (Saraswati Bhayan Studies)। संदेह यह देखकर श्रौर भी होता है कि सिद्धों की नामावली में श्रौर सब सिद्धों की जाति ऋौर देश का उल्जेख है, पर गोरच ऋौर चौरंगी का कोई विवरण नहीं। श्रदः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की १०वीं शताब्दी मानते नहीं बनता।

महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने, जो श्रालाउद्दीन के समय (संवत् १३५८) में थे, श्रापने को गोरखनाथ की शिष्य-परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है—

त्रादिनाथ, मरत्येंद्रनाथ, गोरचनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ, श्रोर ज्ञानेश्वर ।

इस महाराष्ट्र-परंपरा के श्रनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे श्राता है। नाथ-परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। भोट के प्रथों में भी सिद्ध जलंधर श्रादिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की श्रोर चले गए। वहाँ काँगडे की पहाडियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पडता है। नाथ संप्रदाय के किसी म्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच 'बालनाथ का टीला' बहत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंघर के शिष्य थे, नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। सीनपा के गुरु चर्पटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, वह मीनपा को राजा देवपाल का सम-सामयिक ऋौर मत्स्येंद्र का पिता मानकर। मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता ऋौर पृथ्वीराज के समय के ऋासपास ही—विशेषतः कुछ पीछे—गोरखनाथ के होने का अनुसान हुढ होता है।

जिस प्रकार सिद्धों की संख्या चौरासी प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथों की संख्या नौ। श्रव भी लोग नवनाथ श्रौर चौरासी सिद्ध कहते सुने जाते हैं। 'गोरच्चसिद्धांत-संग्रह' में मार्ग-प्रवर्चकों के ये नाम गिनाए गए हैं—

नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गारच-नाथ, चर्पट, जलंधर श्रौर मलयार्जुन ।

इन नामों में नागार्जुन, चर्षट श्रौर जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन (सं० ७०२) प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही ब्रॅंटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनकी के भी कुछ पहले सिंघ और मुलतान में कुछ मुसलमान क्या अर्थ जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की कियाएँ सीखीं, इसका उस्तेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की १०वीं सालाइदी में हुए हों चाहे १२वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है। क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की खोर किया।

इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि
सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इसलाम को जनिष्य बनाने का
उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के
पिता के समय में ख्वाजा मुईनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी
सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए
जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करनेवाली भोली-भाली जनता
के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों
और योगियों से मुकाबला करना पड़ा जिनका प्रभाव पहले से
जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच, विशेषतः
सूफियों की परंपरा में, ऐसी अनेक कहानियाँ चलीं जिनमें किसी
पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पञ्जाड़ दिया है कई
योगियों के साथ ख्वाजा मुईनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती
दंगल कहा जाता है।

जपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठयोग सामना ईश्वरवाद को लेकर चली थी श्वतः उसमें मुसलमानों के लिये भी श्वाकषेण था। ईश्वर से मिलानेवाला योग हिंदुओं श्वीर मुसलमानों दोनों के लिये एक सामान्य साधना के रूप में श्वामे रखा जा सकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी।

· • • • •

इसमें मुसलमानों को ऋषिय मृतिंपूजा और बहुदेवोपासना की ऋषवश्यकता न थी। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष-भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकलने की सम्भावना समभी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य-परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ-संप्रदाय के सिद्धांत-ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेत्ता प्रकट की गई है, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है, वेदशास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है, तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं—

१. योगशास्त्रं पठेजित्यं किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः ।

२. न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यंत ।

🖙 परात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते ॥

न सन्ध्या सन्धिरित्याहुः सन्ध्या सन्धिर्निगद्यते ।

<u>ं सुषुम्ला-सन्धिगः प्राणः सा सन्ध्या सन्धिरुच्यते ॥</u>

श्च'तस्साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है जिसमें
 श्चास्मा के स्वरूप का प्रतिविंव पड़ता है —

३. हृदयं दर्पणं यस्य मनस्तत्र विलोकयेत् ।

दश्यते प्रतिविभ्वेन आत्मरूपं सुनिश्चितम् ॥

परमात्मा की श्रानिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है—

शिवं न जानामि कथं वदामि। शिवं च जानामि कथं वदामि॥

इसके संबंध में सिद्ध ल्हिपा भी कह गए हैं-

भाव न होइ, अभाव न होइ। अइस सबोहे को पतिआइ ! 'नाद' और 'बिंदु' संज्ञाएँ वज्रयानी सिद्धों में बराबर चलती रहीं। गोरख-सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई हैं—

नायांशो नादो, नादांश: प्राणः; शक्त्यंशो विन्दुविन्दोरंश: शरीरम्।

—गोरच्चसिद्धांतसंग्रह (गोपीनाथ कविराज संपादित) 'नाद' और 'बिंदु' के योग से जगत् की उत्पत्ति सिद्ध और हठ-योगी दोनों मानते थे ।

तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ-योगियों का भी रहा। 'चित्तशोधनप्रकरण' में वज्रयानी सिद्ध श्रार्थदेव (कण्रीपा) का वचन है—

> प्रतरत्निप गंगायां नैव श्वा शुद्धिमईति । तस्माद्धमंधियां पुंसां तीथस्नानं तु निष्फलम् ॥ धर्मा यदि भवेत् स्नानात् कैवर्त्तानां कृतार्थता । नक्तं दिवं प्रविष्टानां मत्स्यादीनां तु का कथा ॥

जनता के वीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निगु गुण्थी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, जैसे—

> गंगा के नहाये कही को नर तरिगे, मछरीन तरी जाको पानी ही में घर है।

यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि म्ह सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दरजी तथा और बहुत से शुद्र कहे जानेवाले लोग थे। अतः जाति-पाँति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ-संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिद्धित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्रज्ञान-संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था %। पर अपने को रहस्यदर्शीं प्रदर्शित करने के लिये शास्त्रज्ञ पंडितों और

The system of mystic culture introduced by Gorakhnath does not seem to have spread widely through the educated classes.

<sup>—</sup>Saraswati Bhavan Studies.

(by Gopinath Kaviraj & Jha)

विद्वानों को फटकारना वे जरूरी समभते थे। सद्गुरु का माहात्म्य सिद्धों में भी श्रौर उनमें भी बहुत श्रधिक था।

नाथ-पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके र्काटक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजप्ताने तथा पंजाब की ख्रोर ही अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिये इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के त्रासपास की खडी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में ऋधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ-पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य-भाषा से, जिसका ढाँचा नागर श्रपभ्रंश या वज का था, श्रलग एक 'सधुकड़ी' भाषा का सहारा लिया जिसका ढाँचा कुछ खड़ी कोली बिलए राजस्थानी था। देशभाषा की इन पुस्तकों में पूजा. तीर्थ्याटन ऋर्षिद के साथ साथ हज, नमाज ऋरिद का भी उल्लेख प्रया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है 'काफिर बोध'%।

स्थ-पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदु श्रों के अतिरिक्त मुझलमातों पर भी प्रारंभकाल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान, निम्नश्रेणी के ही सही, नाथ-पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुवा वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी सोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर 'किल में अमर राजा भर-थरी' के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना

<sup>#</sup> यह, तथा इसी प्रकार की और कुछ पुस्तकों, मेरे प्रिय शिष्य डाक्टर पीतांबरदत्त बड्डवाल के पास हैं।

त्रादिगुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं जो बंगाल में चाटिगाँव के राजा थे श्रौर जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या श्रौर कहीं जलंधर की शिष्या कही गई हैं।

देशभाषा में लिखी गोरखपंथ की पुस्तकें गद्य श्रौर पद्य दोनों में हैं श्रौर विक्रम संवत् १४०० के श्रासपास की रचनाएँ हैं। इनमें सांप्रदायिक शिचा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं—गोरख-गगोश-गोष्ठी, महादेव-गोरख-संवाद, गोरखनाथ जी की सत्रह कला, गोरखवोध, दत्तगोरख-संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवइ बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी। ये सब श्रंथ गोरख के नहीं, उनके श्रनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय में जो भाषा लिखने-पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें शाकृत या श्रपश्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल श्रवश्य रहता था। उपयुक्त पुस्तकों में 'नरवइ बोध' के नाम (नरवइ = नरपित) में ही श्रपश्रंश का श्राभास है। इन पुस्तकों में श्रिकतर संस्कृत-शंथों के श्रनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। 'विराट पुराण' संस्कृत के 'वैराट पुराण' का श्रनुवाद है। गोरखपंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं—

सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति, विवेक-मार्त्तग्ड, शक्ति-संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण ।

हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें ऋधिकतर इन्हीं के ऋनुवाद या सार हैं। हाँ, 'साखी' ऋौर 'बानी' में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए—

> स्वामी तुम्हइ गुर गोसाई। श्रम्हे जो सिष सबद एक बृभिना।

निगरंबे चेला कुण विधि रहै। सतगुरु होइ स पुछ्या कहै।

अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरष की छापा। तिज्ञा काम कांध लोग मोह संसार की माया॥

सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की खोर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समभते हैं कि उनकी रचनाएँ तांत्रिक विधान, योग-साधना, आत्मिन्यह, श्वास-निरोध, भीतरी चक्रों और नांड्यों की स्थिति, आंतमुख साधना के महत्त्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिचा मात्र हैं; जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। अतः वे शुद्ध साहित्य के आंतर्गत नहीं आतीं। उनको उमी कृप में प्रह्ण करना चाहिए जिस कृप में उयोतिष, आयु-वेंद आदि के प्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल दे। बातों के विचार से किया गया है—

(१) पहली वात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाश्चों की भाषा देशभाषा-मिश्रित श्रपश्चंश श्रयांन पुरानी हिंदी की काव्यभाषा है, यह तो स्पष्ट हैं। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य-भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूतांन श्रीर ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने-पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी (जैसे, भइले, वूर्डिल ) मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्यभाषा का ढाँचा शौरसेनी-प्रसूत श्रपश्चंश श्रयांत ब्रज श्रीर खड़ी वोली (पिच्छमी हिंदी) का था। वही ढाँचा हम उद्युत रचनाश्रों के—

जो, सो, मारिख्रा, पहडो, जास्त्र, किण्जइ, करंत, जाब (जब तक), ताब (तब तक), महस्र, काइ,

इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी-प्रसूत पुरानी वँगला के नहीं; शौरसेनी-प्रसूत पुरानी पच्छिमी हिंदी के हैं। सिद्धपा करहपा की रचनात्रों को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ भलकती है। वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी (काञ्यभाषा) है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूरबी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की 'साखी' और 'रमैनी' (गीत) की भाषा में पाते हैं। 'साखी' की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य 'सधुकड़ी' भाषा है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काञ्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूरबी बोली भी है।

सिद्धों में 'सरह' सब से पुराने ऋथीत वि० सं० ६९० के हैं। अतः हिंदी काव्यभाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी के ऋ'तिम चरण में लगता है।

(२) दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। बज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्रायः अशिक्तित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिये जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका। उन्होंने बाह्यपूजा, जातिपाँति, तीर्थाटन इत्याद के प्रति उपेत्ता-बुद्धि का प्रचार किया; रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मन-माने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियाँ बुम्तने का रास्ता दिखाया, घट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, निरति' ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अवने दंग पर नाथ-पंथियों ने भी जारी रखी। आगे बलकर भक्तिकाल में निर्णुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के आनवाद, स्मूर्णियों के प्रेम-वाद तथा वैद्यावों के अहिसावाद और प्रपृत्तिचाद की मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए द्वार रहिते पर कल पड़ा,

यह आगे दिखाया जायगा। कबीर आदि संतों को नाथ-पंथियों से जिस प्रकार 'साखी' और 'बानी' शब्द मिले, उसी प्रकार 'साखी' और 'बानी' के लिये बहुत कुछ सामग्री और 'सधुकड़ी' भाषा भी।

ये ही दो बातें दिखाने के लिये इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वामाविक सरिएयों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे साप्रदायिक शिचा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकतीं। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म-संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़, अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है, उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्त्ताओं और रचयिताओं के कम से करते हैं।

हैमचंद्र—गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह (संवत ११५०—११९९) श्रीर उनके भतीजे कुमारपाल (११९९—१२३०) के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये श्रपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन श्राचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी न्याकरण-प्रथ "सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन" सिद्ध-राज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत श्रीर श्रपभंश तीनों का समावेश किया। श्रपभंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्घृत किए हैं, जिनमें से श्रिधकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए—

भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कंतु। लज्जेजं तु वयंसिश्चहु जइ भगाा घर एंतु॥

(भला हुन्ना जो मारा गया, हे बहिन ! हमारा कांत। यदि वह भागा हुन्ना घर त्राता तो मैं अपनी समवयस्कात्रों सं लिजित होती।) जइ सो न श्रावइ, दूइ ! घर, काइँ श्रदोमुहु तुज्सु ।
वयणु ज खंडइ तउ, सिह ए ! सो पिउ होइ न मुज्सु ॥
(हे दूती ! यदि वह घर नहीं श्राता तो तेरा क्यों श्रघोमुख है ?
हे सखी ! जो तेरा वचन खंडित करता है — श्लेष से दूसरा श्रर्थ;
जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा चत करता है — वह मेरा प्रिय नहीं ।)

जे महुँ दिश्णा दिश्रहड़ा दहएँ पवसंतेण । ताण गणंतिए श्रंगुलिउँ जजरियाउ नहेण ॥ (जो दिन या श्रवधि द्यित श्रर्थात् प्रिय ने प्रवास जाते हुए सुके दिए थे उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उँगलियाँ जर्जरित

हो गईं)।

पिय संगमि कउ निहड़ी १ पियहो परोक्खहो केंव।
महँ बिन्निवि विन्नासिया, निह न एँव न तेंव॥
( प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोच्च में भी क्योंकर आवे १ में दोनों प्रकार से विनाशिता हुई अर्थात् गई—न
यों नींद न त्यों।)

अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिये हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक 'द्वचाश्रय काव्य' की भी रचना की है जिसके अंतर्गत "कुमारपाल-चरित" नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपश्रंश के पद्य रखे गए हैं।

से सम्भ सूरि—ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत् १२४१ में "कुमारपालप्रतिबोध" नामक एक गद्यपद्यमय संस्कृत-प्राकृत-काव्य लिखा जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएँ लिखी हैं। यह प्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है—बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल किन के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं—

रावण जायउ जिह दिश्रहि दह मुह एक सरीह । चिताविय तदयिह जणिण कवग्रु पियावउँ खीह ।। (जिस दिन दस मुँह एक शरीरवाला रावण उत्पन्न हुस्रा तभी माता चितित हुई कि किसमें दूध पिलाऊँ।)

बेस-बिसिट्टह बारियइ जइवि मणोहर गत्त । गंगाजल पक्खालिय वि सुणिहि कि होइ पवित्त ? (वेश-विशिष्टों को वारिए ऋथीत् बचाइए यदि मनोहर गात्र हो तो भी । गंगाजल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती हैं ? )

पिय हउँ थिक्किय सथलु दिसु तह विरहिंग किलंत।
थोड़ इ जल जिम मच्छिलिय तक्षीविक्ति करंत॥
(हे प्रिय! मैं सारे दिन तेरी विरहामि में वैसे ही कड़कड़ाती रही
जैसे थोड़े जल में मछली तलवेली करती है।)

जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत् १३६१ में "प्रबंधिवता-मिणि" नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज-प्रबंध के हँग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संगृहीत किए। इन्हीं आख्यानों के आंतगत बीच बीच में आपआंश के पद्य भी उद्भृत हैं जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे आपआंश या पुरानी हिंदी कं बहुत ही पुराने नमृते कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रिस्सयों से बाँधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहिन मृगालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए—

भाली तुद्दी किं न मुड, किं न हुएउ छरपुंज। हिंदइ दोरी वैधीयउ जिम मंकड़ तिम मुंज॥ (दूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा? ज्ञारपुंज क्यों न हो गया? जैसे डोरी में बेंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज।) मुंज भणइ, मुणालवह! जुब्बण गयुं न फूरि। जइ सकर नय खंड थिय तो इस मीठी चूरि॥

( मुंज कहता है, हे मृणालवित ! गए हुए यौवन को न पछता । यदि शर्करा सौ खंड हो जाय तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही। मीठी रहेगी । )

> जा मित पच्छाइ संपजह सा मित पहिली होइ। मुंज भणाइ, मुणालवह! विघन न बेवृह कोह॥

( जो मित या बुद्धि पीछे प्राप्त होती हैं यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हें मृणालवित ! विन्न किसी को न घेरे।)

> बाह बिछोड़िव जाहि तुहुँ, हउँ तेवहँ का दोमु। हिस्रयद्विय जइ नीसरहि, जाखउँ मुंज सरोसु॥

(बाहँ छुड़ाकर तू जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूँ—क्या हर्ज है ? हृदयस्थित श्रर्थात् हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है।)

एउ जम्मु नग्गुहं गिउ भड़तिरि लग्गु न भग्गु। तिक्खाँ तुरियँ न माणियाँ, गोरी गली न लग्गु॥

(यह जन्म व्यर्थ गया। न सुभटों के सिर पर खड़ दूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गते लगा।)

फुटकल रचनात्रों के ऋतिरिक्त वीरगाथात्रों की परंपरा के प्रमाण भी ऋपश्रंरा-मिली भाषा में मिलते हैं।

विद्याधर—इस नाम के एक किन ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट् (शायद जयचंद) के प्रताप श्रौर पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य 'शाकृत पिंगल सूत्र' में मिलते हैं, जैसे—

मन्न भिंडजन्त्र बंगा भंगु किलंगा तेलंगा रण युत्ति चले । मरहट्ठा थिट्ठा लिगिन्न कट्ठा सोरट्ठा भंअ पाद्य पले । चंपारण कंपा पञ्चअ भंपा उत्थी उत्थी जीव हरे। कासीसरराणा किन्नप्रउपआणा, विज्ञाहर भण मंतिवरे॥ यदि विद्याधर को सम-सामयिक कवि माना जाय तो उसका समय विक्रम की १२वीं शताब्दी समभा जा सकता है।

यार्क्नधर—इनका श्रायुवेंद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये श्रच्छे कि श्रीर सूत्रकार भी थे। इन्होंने 'शार्क्नधर-पद्धति" के नाम से एक सुभाषित-संग्रह भी बनाया है और श्रपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव के प्रधान सभामदों में रापवदेव थे। उनके गोपाल, दामोदर श्रीर देवदास ये तीन पुत्र हुए। दामोदर के तीन पुत्र हुए—शार्क्नधर, लद्दमीधर श्रीर कृष्ण। हम्मीरदेव संवन् १३५७ में श्रलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। श्रतः शार्क्नधर के गंथों का समय उक्त संवन् के कुछ पीछे श्रथीत विक्रम की १४वीं शताब्दी के श्रांतिम चरण में मानना चाहिए।

'शार्क्वधर-पद्धति' में बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र-काव्य दिए हैं जिनमें बीच बीच में देशभाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिये श्रीमल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए—

> न्तं बादल छाइ खेह पसरी निःश्राण शब्दः खरः। शत्रुं पाड़ि लुटालि ते। इिंहिनिसौं एवं भणन्युद्धटाः॥ भूठे गर्वभरा मघालि सहसा रे कन्त मेरे कहे। कंठे पाग निवेश जाह शरणं श्रीमल्लदेवं विभुम्॥

परंपरा से प्रसिद्ध है कि शार्क्षघर ने "हम्मीररासो" नामक एक वीरगाथा-काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता—उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक प्रथ 'हम्मीररासो' नाम का मिलता है। "प्राकृत पिंगल-सूत्र" उलटते पलटते मुक्ते हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्म छंदों के उदाहरणों में मिले। मुक्ते पूरा निश्चय है कि ये पद्म असली 'हम्मीररासो' के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्म नीचे दिए जाते हैं—

ढोला मारिय ढिल्लि महँ मुच्छिउ मेच्छ-सरीर।
पुर जज्जल्ला मंतिवर चिला बीर हम्मीर॥
चिला बीर हम्मीर पात्रभर मेहिण कंपइ।
दिगमग साह अंधार धूलि मुररह आच्छाइहि॥
दिगमग साह अंधार ऋगस खुरसासुक उल्ला।
दरमिर दमिस विपक्स माह ढिल्ली मह ढोल्ला॥

(दिल्ली में ढोल बजाया गया, म्लेच्छों के शरीर मूर्च्छित हुए। आगे मंत्रिवर जजल को करके वीर हम्मीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी काँपती है। दिशाओं के मार्गों और आकाश में आँधेरा हो गया है; धूल सूर्य्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरासानी ले आए। विपित्तियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया।)

विंध उदि ह सन्नाह, बाह उप्परि पक्खर दह। वंध समिद रण धंसे उसाहि हम्मीर बन्नण लह।। उड्ड उणहपह भम उँ, खग्ग रिपु-सीसहि भन्न उँ। पक्खर पक्खर ठेल्लि पेल्लि पञ्चन्न न्नाप्ताल उँ।

हम्मीर कज्ज जज्जल भगाइ केाहागाल मह मइ जलउँ।
मुलितान-सीस करवाल दह तज्जि कलेवर दिअ चलउँ।

(दृढ़ सम्नाह पहने, वाहनों के ऊपर पक्खरें डालीं। वंधु वांधवों से बिदा लेकर रण में धँसा हम्मीर साहि का वचन लेकर। तारों को नभपथ में फिराऊँ, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूँ, पाखर से पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूँ। जज्जल कहना है कि हम्मीर के कार्य्य के लिये मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुलतान के सिर पर खड़ा देकर शरीर छोड़ मैं स्वर्ग को जाऊँ।)

पअभर दरमरु धरिण तरिण-रह धुल्लिश्र भिषित्र । कमड-पिट्ठ टरपरिश्र, मेरु मंदर सिर कंपित्र ॥ कोहे चिलित्र हम्मीर बीर गश्रजुह संजुत्ते। किश्रज कट्ट, हा कंद ! मुच्छि मेन्छित्र के पुत्ते॥

(चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी। सूर्य्य का रथ धूल से ढक गया। कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी; मेरु मंदर की चोटियाँ कंपित हुई। गजयूथ के साथ वीर हम्मीर कुढ़ होकर चले। म्लेच्छों के पुत्र हा कष्ट! करके रो उठे और मूर्च्छित हो गए।)

श्रपभ्रंश की रचनाश्रों की परंपरा यहीं समाप्त होती हैं। यद्याप पचास साठ वर्ष पीछे विद्यापित (संवत् १४६० में वर्त-सान) ने बीच बीच में देशभाषा के भी कुछ पद्य रखकर श्रप-भ्रंश में दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं, पर उस समय तक श्रपभ्रंश का स्थान देशभाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषातत्त्व-विद् सर जार्ज प्रियसन जब विद्यापित के पदों का संग्रह कर रहे थे उस समय उन्हें पता लगा था कि 'कीर्तिलता' श्रोर 'कीर्तिपताका' नाम की प्रशस्ति-संबंधी दो पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं। पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए, महामहोपाध्याय पं० हरशसाद शास्त्री नैपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में 'कीर्तिलता' की एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली।

इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्त्तिसिंह की वीरता, उदा-रता, गुल्प्राहकता आदि का वर्णन, बीच बीच में कुछ देशभाषा के भी पद्य रखते हुए, श्रपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्प्य, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूरबी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूरबी हैं। नमूने के लिये एक उदाहरण लीजिए—

> रउज-लुद्ध स्त्रसलान बुद्धि विक्कम बले हारल। पास बइसि बिसवासि राय गयनेसर मारल॥ मारंत राथ रणरोल पडु, मेइनि हा हा सद्द हुअ। सरराय नयर नरस्त्रर-रमणि वाम नयन पण्फुरिअ धुस्र॥

दूसरी विशेषता विद्यापित के अपभ्रंश की यह है कि वह प्राय: देशभाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य्य यह कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बँधी नहीं है। उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है—

पुरिसत्तंग पुरिसउ, नहिं पुरिसउ जम्म मत्तेन। जलदानेन हु जलओ, न हु जलश्रो पुंजिश्रो धूमो॥ वैसे ही इस प्रकार की देशभाषा या बोली भी है—

कतहुँ तुरुक बरकर । बार जाए ते बेगार घर ।

धरि त्रानय बामन बहुआ। मथा चढ़ावह गाय क चुरु त्रा। हिंद बोले द्रहि निकार। छोटउ तुरुका ममकी मार॥

श्रापश्रंश की किवताश्रों के जो नए पुराने नमूने श्रव तक दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का ठीक श्रनुमान हो सकता है कि काव्यभाषा प्राकृत की किद्यों से कितनी बँधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम-संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। 'उपकार', 'नगर', 'विद्या', 'वचन' ऐसे प्रचलित शब्द भी 'उश्रश्रार', 'नश्रर', 'बिज्ञा', 'बश्रण' बनाकर ही रखे जाते थे। 'जासु', 'तासु' ऐसे कृप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण श्रपश्रंश काल में कृदंत

विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की किवताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है—जैसे, "जुब्बण गयुं न भूिर" = गए को यौबन को न भूर = गए यौवन को न पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधि-करण नहीं है तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सिन्नवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र हैं। इस परंपरा-पालन का निश्चय शब्दों की परीचा से अञ्झी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के पद्यों में 'मिट्ट' और 'मीठी' दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं तब उस काल में 'मीठी' शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता हैं?

ध्यान देने पर यह बात भी लिच्चत होगी कि ज्यों ज्यों काव्य-भाषा देशभाषा की त्रोर त्र्राधिक प्रवृत्त होती गई त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। शार्क्षधर के पद्यों त्रौर कीर्तिलता में इसका प्रमाग मिलता है।

## प्रकरगा ३

## देशभाषा काव्य

## वीरगाया

पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की कहियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य—जैसे, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो—आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोप करना पड़ता है।

इतना श्रनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े
हुए पंडित ही उस समय किवता नहीं करते थे! जनसाधारण
की बोली में गीत दोहे श्रादि प्रचलित चले श्राते रहे होंगे जिन्हें
पंडित लोग गँवारू सममते रहे होंगे। ऐसी किवताएँ राजसभाश्रों तक भी पहुँच जाती रही होंगी! 'राजा भोज जस
मूसरचंद' कहनेवालों के सिवा देशभाषा में सुंदर भाव भरी
किवता कहनेवाले भी श्रवश्य ही रहे होंगे। राजसभाश्रों में
सुनाए जानेवाले नीति, शृंगार श्रादि विषय प्रायः दोहों में कहे
जाते थे श्रीर वीररस के पद्य छप्य में। राजाश्रित किय श्रपने
राजाश्रों के शौर्य, पराक्रम श्रीर प्रताप का वर्णन श्रव्ही उक्तियों
के साथ किया करते थे श्रीर श्रपनी वीरोझास भरी किवताश्रों
से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित किवयों
की रचनाश्रों के रिच्त रहने का श्रिषक सुवीता था। वे राज-

कीय पुस्तकालयों में भी रिच्चत रहती थीं और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रिच्चत परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी-साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल 'वीरगाथा-काल' कहा गया।

भारत के इतिहास में यह वह समय था जब कि मुसलमानों के हमले उत्तर-पश्चिम की ऋोर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के ऋधिकतर भारत के एश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे जहाँ हिंदुक्रों के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्द्धन ( मृत्य संवत् ५०४ ) के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल-वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नीज, दिल्ली, अजमेर, श्चन्हलवाडा आदि बडी बडी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित था। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी ऋौर कवि-चार्ण श्रादि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका ऋाविर्भाव उसी भूभाग में हुऋा। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्त-वृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्द्धन के उपरांत ही साम्राज्य-भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल श्रीर परिहार श्रादि राजपूत-राज्य पश्चिम की श्रोर प्रांतष्ठित थे, वे श्रपने प्रभाव की वृद्धि के लिये परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता-वश नहीं होती थी; कभी कभी तो शौर्य-प्रदर्शन मात्र के लिये यों ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह कि जिस समय से हमारे हिंदी-साहित्य का श्रभ्यदय होता है. वह लडाई भिडाई का समय था, वीरता के गौरव का समयथा। श्रौर सब बातें पीछे पड़ गई थीं।

महमृद गजनवी (मृत्यु संवत् १०८७) के लौटने के पीछे गजनवी सुलतानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहाँ से ल्टमार के लिये देश के भिन्न भिन्न भागों पर, विशेषतः राजपूताने पर, वढ़ाइयाँ हुआ करती थीं। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। साँभर (अजमेर) का चौहान राजा दुर्लभराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसानवाले अजयदेव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजयदेव के पुत्र अणीराज (आना) के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लाँचकर उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ अब आना-सागर है। अणीराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहाँ म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहाँ अणीराज ने एक वड़ा तालाब बनवा दिया जो 'आना सागर' कहलाया।

श्राना के पुत्र बीसलदेव (विमहराज चतुर्थ) के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई जिसे परास्त कर बीसलदेव श्रार्थावर्त्त से मुसलमानों को निकालने के लिये उत्तर की श्रोर बढ़ा। उसने दिल्ली श्रीर हाँसी के प्रदेश श्रपने राज्य में मिलाए श्रीर श्रार्थावर्त्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली के श्रशोक लेखवाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसलदेव के वि० सं० १२२० के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई (सं० १२४७) के पहले भी गोरियों की सेना ने नाड़ौल पर धावा किया था, पर उसे हारकर

लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपृताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध रण्थंभौर के महाराज हम्मीरदेव हुए हैं जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश-परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। साराश यह कि पठानों के शासन-काल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिये लड़ते रहे।

राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पानेवाले किवयों का समय बीत चुका था। राजदरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण-चेत्रों में जाकर बीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था।

इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पृति और समृद्धि का सामुद्दायिक प्रयत्न किंठन था। उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उन्नित संभव थी। इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं—मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रवंध-काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे, योरप में वीरगाथाओं का प्रसंग 'युद्ध और प्रेम' रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपांच्यों को प्रराजित कर उस कन्या को हरकर लाना वीरों के गौरव और

श्रिभमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में, प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण किल्पत करके रचना की जाती थी। जैसे शहा- बुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ श्राना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हम्मीर पर श्रलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण किल्पत किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल किल्पत घटनाश्रों की बहुत श्राधक योजना रहती थी।

ये वीरगाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं—प्रबंधकाव्य के साहि-त्यिक रूप में और वीरगीतों (Ballads) के रूप में । साहि-त्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन प्रंथ उपलब्ध है, वह है 'पृथ्वीराजरासो'। वीरगीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक 'बीसलदेवरासो' मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यन्न उदाहरण 'आल्हा' है, जिसके गानेवाले प्रायः समस्त उत्तरीय भारत में पाए जाते हैं।

यहाँ पर बीर-काल के उन मंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये मंथ 'रासो' कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध "रहस्य" से बतलाते हैं। पर "बीसलदेव-रासो" में काव्य के अर्थ में 'रसायण' शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समम में इसी 'रसायण' शब्द से होते होते 'रासो' हो गया है।

(१) खुमानरामा-संवत ५१० श्रीर १००० के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के तीन राजा हुए हैं। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज (बाप्पा) के पीछे खुम्माण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड के इतिहास में प्रसिद्ध है स्त्रीर जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामूँ ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुम्माण की सहायता के लिये बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्ता हो गई। खुम्माण ने २४ युद्ध किए श्रौर वि० सं० ८६९ से ८९३ तक राज्य किया। समस्त वर्णन 'दलपत विजय' नामक किसी कवि के रचित खमानरासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। पर इस ु समय खुमानरासो की जो प्रति प्राप्त है, वह ऋपूर्ण है ऋौर उसमें महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन है। कालभोज (बाप्पा) से लेकर तीसरे ख़ुमान तक की वंश-परंपरा इस प्रकार है – काल-भोज (बाप्पा), खुम्म।ण, मत्तट, भतृपट्ट, सिंह, खुम्माण (दूसरा), महायक, खुम्माए (तीसरा)। कालभोज का समय वि॰ सं॰ ७९१ से ८१० तक है और तीसरे खुम्माण के उत्तरा-धिकारी भर्त पट्ट (दूसरे) के समय के दो शिलालेख वि० सं० ९९९ और १००० के मिले हैं। अतएव इन १९० वर्षों का श्रौसत लगाने पर तीनों खुम्माणों का समय श्रनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है—

खुम्मारा ( पहला )—वि० सं० ८१०—८३५ खुम्मारा ( दूसरा )—वि० सं० ८५०—९०० खुम्मारा ( तीसरा )—वि० सं० ९६५—९९०

श्रव्यासिया वंश का श्रतमामूँ वि० सं० ८७० से ८९० तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंघ देश की विजय कर ली थी श्रीर उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थीं। श्रतएव यदि किसी खुम्माण से श्रलमामूँ की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुम्माण रहा होगा और उसी के नाम पर 'खुमानरासो' की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमानरासो मिलता है, उसमें कितना श्रंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ श्रव मिलता है वह उसे वि० संवत् की सत्रहवीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शित्रसिंहसरोज के कथनानुसार एक श्रज्ञातनामा भाट ने खुमानरासो नामक एक काव्य-प्रंथ लिखा था जिसमें श्रीरामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत-विजय श्रसली खुमानरासो का रचिता था श्रथवा उसके पिछले परिशिष्ट का।

(२) बीसलदेवरासी—नरपित नाल्ह किव विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसलदेव का समकालीन था। कदाचित् यह राजकिव था। इसनं 'बीसलदेवरासो' नामक एक छोटा सा (१०० पृष्ठों का) प्र'थ लिखा है जो वीरगीत के रूप में हैं। प्रथ में निर्माण-काल यों दिया है—

बारह सै वहांत्तराँ मक्तारि। जेंड वदी नवमी बुधवारि। 'नाल्ह' रसायण आरंभइ। सारदा तुठी ब्रह्मकुमारि॥

'बारह सै बहोत्तर' का स्पष्ट ऋर्थ १२१२ है। 'बहोत्तर' शब्द बरहोत्तर, 'द्वादशोत्तर' का रूपांतर है। ऋतः 'बारह सै बहोत्तराँ' का ऋर्थ 'द्वादशोत्तर बारह सै' ऋर्थात् १२१२ होगा। गणना करने पर विक्रम संवत् १२१२ में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। किय ने ऋपने रासो में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे वह बीसलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ (बीसलदेव) का समय भी १२२० के आस-

पास है। उसके शिलालेख भी संवत् १२१० और १२२० के प्राप्त हैं। बीसलदेवरासो में चार खंड हैं। यह काव्य लगभग २००० चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यों है—

र्खंड १—मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से साँभर के बीसलदेव का विवाह होना।

खंड २—बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीमा की श्रोर प्रस्थान करना तथा वहाँ एक वर्ष रहना।

खंड ३---राजमती का विरह-वर्णन तथा बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना।

खंड ४—भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना।

दिए हुए संवत के विचार से किव अपने चिरतनायक का समसामियक जान पड़ता है। पर विणित घटनाएँ, विचार करने पर, बीसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जब कि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटना तमक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें दो ही घटनाएँ हैं—बीसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना-प्रसूत प्रतीत होती है। बीसलदेव से सौ वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अतः उनकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह किसी पीछे के किव की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसलदेव की एक परमार-वंश की रानी थी, यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराजरासो में भी है। इसी वात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों

की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर किव ने उसका केवल यह उपाधिसूचक नाम ही दे दिया हो, असली नाम न दिया हो। कदाचित् इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह हुआ हो। परमार-कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं, उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पृष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे—"जनमी गोरी तू जेसलमेर"; "गोरड़ी जेसलमेर की"। आबू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे। अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं; जैसे—'माघ अचारज, किव कालिदास'।

जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बीसल-देव ( विमहराज चतुर्थ ) बड़े वीर श्रीर प्रतापी थे श्रीर उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थीं और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और हाँसी के प्रदेश इन्हीं ने ऋपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीरचरित का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव-रचित ''लुलितविग्रहराज नाटक" ( संस्कृत ) में है जिसका कुछ ग्रंश बड़ी बड़ी शिलाश्रों पर खुदा हुआ मिला है और राजपुताना म्युजियम में सुरचित है। पर 'नाल्ह' के इस बीसलदेवरासों में, जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त बीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य-पराक्रम का। श्रृंगाररस की दृष्टि से विवाह श्रौर रूठकर विदेश जाने का ( प्रोषितपतिका के वर्णन के लिये ) मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को **बीसलदेव ऐसे वीर का 'रासो' कहना खटकता है।** पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्यप्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिये रचा गया था. तो बहत कुछ समाधान हो जाता है।

भाषा की परीचा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है. राजस्थानी है। जैसे, सूकइ हैं (=सूखता है), पाटगा थीं (=पाटन से), भोज तएा (=भोज का), खंड खंडरा ( = खंड खंड का ) इत्यादि । इस ग्रंथ से एक बात का श्राभास श्रवश्य मिलता है। वह यह कि शिष्ट काव्यभाषा में ब्रज श्रीर खडी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा 'हिंदी' ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेवरासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा (हिंदी) को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है। पर लिखित रूप में रचित होते के कारण इसका पुराना ढाँचा बहुत कुछ बचा हुऋा है। उदाहरण के लिये— मेलुवि = मिलाकर, जाडकर । चितह = चित्त में। रिएा = रए में। प्रापिजइ = प्राप्त हो, या किया जाय। ईग्री विधि = इस विधि । ईसड=ऐसा। बाल हो=बाला का। इसी प्रकार 'नयर' ( नगर ), 'पसाउ' ( प्रसाद ), 'पयोहर' ( पयोधर ) श्रादि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रं श-काल से लेकर पीछे तक होता रहा।

इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुरकी शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है। जैसे—महल, इनाम, नेजा, ताजनो (ताजि-याना) आदि। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है; अतः से शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और किव द्वारा व्यवहृत भी। किव के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उबर जीविका के लिये फैलने लगे थे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई श्राश्चर्य की बात नहीं। बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं—

महल पलाएया ताजदीन। खुरसाणां चढि चाल्या गाँड ॥ उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने श्रमली और मल रूप में कही जा सकती है। रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद त्रोमा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। (राजपुताने का इतिहास, भूमिका पृष्ठ १९)। यह नरपति नाल्ह की पोथी का विकृत रूप श्रवश्य है जिसके श्राधार पर हम भाषा त्र्यौर साहित्य-संबंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है, राजपुताने के एक भाट का श्रपनी राज-स्थानी में हिंदी का मेल करना। जैसे, "मोती का आखा किया"। ''चंदनकाठ को माँडवो"। ''सोना की चौरी, मोती की माल" इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्यदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी जो चारणों में 'विंगल' भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। श्रपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था. वह 'डिंगल' कहलाता था । हिंदी-साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल-भाषा में लिखे हुए प्रथों का हो विचार कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर ऋौर शृंगार का मेल है। इस प्रथ में शृंगार की ही प्रधानता है, वीररस का किंचित् आभास मात्र है। संयोग श्रौर वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं।

'बीसलदेवरासो' के कुछ पद्य देखिए— परगुबा चाल्यो बीसलराय । चउरास्या र सह र लिया बोलाइ ।

१ ब्याइने। २ सामंतों को। ३ सब।

जान-त्रागी श्राजित करछ । जीरह राँगावली पहरज्यो टोप ॥

× × × ×

हुअउ पइसारउ बीसलराव। आवी सयल र ऋँतेवरी राव॥ रूप अपूरव पेषियइ। इसी अस्त्री नहिं सयल संसार॥ अप्रति रंग स्वामी सूँ मिली राति। बेटी राजा भोज की॥

x x x x

गरव करि अभो <sup>क</sup> छह साँभरचो राव। मेा सरीखा नहिँ अर भुवाल।।
म्हाँ घरि साँभर उगाहइ। चिहुँ दिसि याण जेसलमेर।।
'गरिव न बोला हो साँभरचा-राव। तो सरीखा घणा त्रोर भुवाल।।
एक उड़ीसा को घणी । बचन हमारह त् मानि जु मानि।।
ज्यूँ थारह साँभर उगाहइ। राजा उण्छि घरि उगहइ ही ग-खान"।।

x x x x

कुँवरि कहइ "मुणि, साँभरचा राव। काईँ स्वामी तू उलगईँ जाइ १ कहेउ हमारउ जह मुण्ड। थारइ छुइ १० साठि ऋँतेवरी नारिं॥ भिकड्वा बोल न बोलिम नारि। तू मेा मेल्हसी १० चित्त विसारिं॥ जीम न जीम बिगोयनो १० दव का दाधा कुपली मेल्हइ १० ॥ जीम का दाधा नु पाँगुरइ १०। नाल्ह कहइ सुणीजह सब कोइ॥

्रे शाब्यो राजा मास बसंत । गढ माहीं गृड़ी ऊछली १५॥

१ यान की, बारात की। २ सब। ३ श्रांतःपुर । ४ खड़ा है। ५ घर में। ६ स्वामी; राजा। ७ तुम्हारे (यहाँ)। ८ क्यों। ६ परदेश में। १० तेरे हैं। ११ भुला डाल। १२ बात से बात नहीं छिपाई जा सकती। १३ श्राग का जला केापल छोड़ देतो छोड़ दे। १४ जीम का जला नहीं पनपता। १५ आकाश-दीप जलाए गए।

जइ धन मिलती अंग सँभार । मान-मंग हो तो बालही ।। ईस्मी परिरहता राज दुवारि ।

(३) चंद बरदाई (संवतु १२२५-१२४९) - ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराजरासी हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के श्रांतिम हिंदू सम्राट् महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भाव क हिंदुओं के लिये एक विशेष प्रकार का श्राकर्षण है। रासो के श्रनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी जहाँ लाहीर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था । ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा श्रौर सामंत भी थे; तथा षडभाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद:शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक श्रादि श्रनेक विद्यात्रों में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था जिनकी कुपा से ये श्रदृष्ट-काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि ऋलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे: ऋौर जहाँ जो बातें होती थीं, सब में सम्मिलित रहते थे।

पृथ्वीराज रासो ढाई हजार पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें ६९ समय (सर्ग या श्रध्याय) हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद हैं, कवित्त

१ यदि वह धन्या या स्त्री श्चंग सँभालकर (तुरंत) मिलती तो उस बाला का मान-भंग होता। २ (और) इसे परिरंभता (श्चालिंगन करता) राजा द्वार पर ही।

( छप्पय ), दृहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और श्रार्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाए के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासों के श्रनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैंद्र करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय किंव ने श्रपने पुत्र जल्हण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हण के हाथ में रासो के सौंपे जाने श्रीर उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में है—

पुस्तक जल्हन इत्थ दे चलि गडजन मृप-काज।

\* \* \*

रघुनाथचरित हनुमंतकृत भूप भोज उद्वरिय जिमि । पृथिराज-सुजस कवि चंद कृत चंद-नंद उद्धरिय तिमि ॥

पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञकुंड से चार चित्रयकुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सिवस्तर वर्णन है। इस प्रथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुँवर (तोमर) राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की दो कन्याएँ थीं—सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक राजसूय यहा करके सब राजाओं को यह

के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिये निमंत्रित किया श्रीर इस यज्ञ के साथ ही श्रपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा श्राए, पर पृथ्वीराज नहीं श्राए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्णमूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी।

संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई, तब उसने पृथ्वीराज की मृति के ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा-किनारे के एक महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ-विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ-विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधवे विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशल-पूर्वक दिल्ली पहुँच गए। वहाँ भोग-विलास में ही उनका सारा समय बीतने लगा, राज्य की रचा का ध्यान न रह गया।

बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे किव चंद भी गजनी पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दबेधी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के वैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसेनशाह के। चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए, तब हारकर पृथ्वी-

राज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रचा करना चित्रयों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रचा करेंगे। इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ कीं। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राज-कन्याओं के साथ विवाह की कथाएँ रासो में भरी पड़ी हैं।

ऊपर लिखे बृत्तांत और रासो में दिए हुए संवतों का ऐति-हासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण स्त्रनेक विद्वानों ने प्रथ्वीराजरासो के प्रथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है श्रौर उसे १६वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो में चंगेज, तैमर त्रादि कुछ पीछे के नाम त्राने से यह संदेह और भी पृष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ रायबहादुर पंडित गौरी-शंकर हीराचंद स्त्रोमा रासो में वर्णित घटनास्त्रों तथा संवतों को बिल्कल भाटों की कल्पना मानते हैं। प्रथ्वीराज की राज-सभा के काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में 'प्रथ्वीराज-विजय' नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिला है। उसमें दिए हए संवत् तथा घटनाएँ ऐतिहासिक खोज के श्रनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर-देवी लिखा है जिसका समर्थन हाँसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त प्रंथ ऋत्यंत प्रामाणिक ऋौर समसामयिक रचना है । उसके तथा 'हम्मीर-महाकाव्य' श्रादि कई प्रामाणिक प्रथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनं ग-पाल की पुत्री से विवाह होना श्रीर पृथ्वीराज का श्रपने नाना की गोद जाना, राणा समरसिंह का प्रध्वीराज का

समकालीन होना और उनके पत्त में लड़ना, सयोगिता-हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के यक्त से चौहान आदि चार अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जाँच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं जिनमें वे सूर्यवंशी चन्द्रवंशी आदि कहे गए हैं; अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

चंद्र ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत् १११५ में, दिल्ली गोद जाना ११२२ में, कन्नौज जाना ११५१ में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ में लिखा है। पर शिलालेखी श्रीर दान-पत्रों में जो संवत् मिलते हैं, उनके श्रनुसार रासो में दिए हुए संवत् ठीक नहीं हैं। श्रव तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद्र श्रीर परमर्दिदेव (महोबे के राजा परमाल) के नाम श्राए हैं, इस प्रकार मिले हैं—

पृथ्वीराज के ४, जिनके संवत् १२२४ और १२४४ के बीच में हैं। जयचंद के १२, जिनके संवत् १२२४ और १२४३ के बीच में हैं। परमर्दिदेव के ६, जिनके संवत् १२२३ और १२५८ के बीच में हैं। इनमें से एक संवत् १२३९ का है जिसमें पृथ्वी-राज और परमदिंदेव (राजा परमाल) के युद्ध का वर्णन है।

इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक् पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध ५८७ हिजरी (वि० सं० १२४८—ई० सन् ११९१) में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं।

पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासो के पत्तसमर्थन में इस बात की श्रोर ध्यान दिलाया कि रासो के सब संवतीं में यथार्थ संवतों से ९०-९१ वर्ष का स्त्रन्तर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह स्रांतर भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासो के इस दोहे को पकड़ा—

> एकादस सै पंचदह विक्रम साक श्रनंद। तिहि रिपुजय पुरहरन को भए पृथिराज नरिंद।।

श्रीर "विक्रम साक श्रनंद" का श्रथं किया—श्र = शूत्य श्रोर नंद = ९ श्रथीत् ९० रहित विक्रम संवत् । श्रव क्यों यं ९० वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके । नंदवंशी शूद्ध थे, इसिलये उनका राजत्वकाल राजपृत भाटों ने निकाल दिया, इस प्रकार की विलच्चण कल्पना करके वं रह गए। पर इन कल्पनाश्रों से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। श्राज तक श्रीर कहीं प्रचलित मंवत् में से कुछ काल निकालकर संवत् लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत् में से ९०-९१ वर्ष निकालकर पृथ्वीराजरासी में संवत् दिए हैं, उसने क्या ऐसा जान बूफकर किया है श्रथवा घोखे या श्रम में पड़कर। ऊपर जो देहा उद्धृत किया गया है, उसमें 'श्रनन्द' के स्थान पर कुछ लोग 'श्रनिद' पाठ का होना श्रधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासो में एक दोहा यह भी मिलता है—

एकादस सै पंचदह विकम जिम श्रमसुत्त। त्रतिय साक प्रथिराज को लिप्यो विप्र गुन गुत्त ॥

इससे भी नौ के गुप्त करने का ऋर्थ निकाला गया है, पर कितने में से नौ कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि 'गुन गुत्त' ब्राह्मण का नाम (गुण गुप्त) प्रतीत होता है। बात संवत् ही तक नहीं है। इतिहास-विरुद्ध कल्पित घटनाएँ जो भरी पड़ी हैं उनके लिये क्या वहा जा सकता है? माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्यग्रंथ है। पर काव्य-ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलट-फेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराजविजय भी तो काव्यग्रंथ ही है; फिर उसमें क्यों घटनाएँ और नाम ठीक ठीक हैं? इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर-उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएँ और कुछ संवत् तो ठीक होते।

रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई किय था या नहीं। पृथ्वीराज-विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदिराज का नाम "पृथ्वी भट्ट" लिखा है, चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है। पृथ्वीराज-विजय के पाँचवें सगे में यह श्लोक द्याया है—

तनयश्चंद्रराजस्य चंद्रराज इवाभवत् । संग्रहं यस्सुवृत्तानां सुवृत्तानामिव व्यधात् ॥

इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज किन का संकेत है वह राय-बहादुर श्रीयुत पं० गौरीशंकर हींराचंद श्रोमा के श्रनुसार 'चंद्रक' किन है जिसका उल्लेख काश्मीरी किन सेमेंद्र ने भी किया है। इस श्रवस्था में यही कहा जा सकता है कि 'चंद बरदाई' नाम का यिद केाई किन था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के काश्मीर लौट जाने पर श्राया होगा। श्रिधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद-राज या उनके भाई हिरिराज श्रथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट-किव रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता श्रादि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित "भट्ट-भणंत" तैयार होता गया उन सबको लेकर श्रीर चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान, उसी के नाम पर "रासो" नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो।

भाषा की कसौटी पर यदि प्रंथ को कसते हैं तो श्रौर भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बे-ठिकाने है—उसमें व्याकरण श्रादि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की श्रौर कुछ कुछ कित्तों (छ्पयों) की भाषा तो ठिकाने की है; पर त्रोटक श्रादि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं श्रतुस्वारीत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत-प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा श्राधुनिक साँचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएँ नए रूपों में मिलती हैं। पर साथ ही कहीं कहीं भाषा श्रपने श्रमली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जातो है जिसमें प्राकृत श्रौर अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिह्न पुराने ढँग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाग्जाल के बीच कहाँ पर कितना श्रंश श्रमली है, इसका निर्णय श्रमंभव होने के कारण यह प्रंथ न तो भाषा के इतिहास के श्रौर न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुश्रों के काम का है।

महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने सन् १९०९ से १९१३ तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काठ्यों की खोज में तीन यात्राएँ की थीं। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में 'पृथ्वीराजरासो' के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व-पुरुषों के। मगध से श्राया हुश्रा बताते हैं, पर पृथ्वीराज- रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में खाया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकांव हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्रीजी की भेंट हुई। उनसे उन्हें चंद का वंशवृत्त प्राप्त हुआ। जो इस प्रकार है—

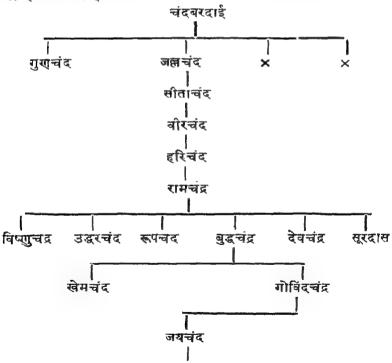

### हिंदी-साहित्य का इतिहास

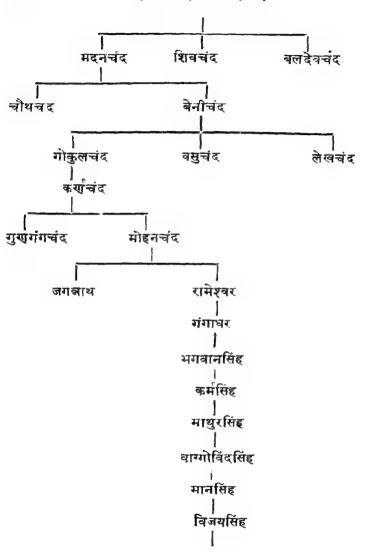

#### वीरगाथा

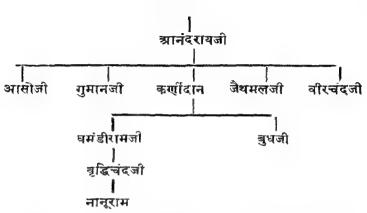

नानूराम का कहना है कि चंद के चार लड़के थे जिनमें से एक मुसलमान हो गया। दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज ऋंभोर में जा बसे श्रीर चौथे जल्ल का वंश नागीर में चला। पृथ्वीराजरासों में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है—

दहति पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान। इक जल्ह गुन बावरो गुन-समुंद ससभान॥

पृथ्वीराजरासो में किव चंद के दसों पुत्रों के नाम दिए हैं। 'सूरदास' की साहित्यलहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है —

प्रथम ही प्रथु यज्ञ तें भे प्रगट ऋद्भुत रूप।
ब्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप॥
पान पय देवी दिया सिव ऋादि सुर सुख पाय।
कह्या दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति ऋधिकाय॥
पारि पायँन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन।
तासु वंस प्रसंस में भौ चंद चारू नवीन॥

भूप पृथ्वीराज दीन्हों तिन्हें ज्वाला देस।
तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेस।।
दूसरे गुनचंद ता सुत सीलचंद सरूप।
वीरचंद प्रताप पूरन भया अद्भुत रूप।।
रंथभौर हमार भूपति सँगत खेलत जाय।
तासु बंस अनूप भो हरिचंद अति विख्याय।।
स्थागरे रहि गोपचल में रह्यो ता सुत वीर।
पुत्र जनमें सात ताके महा भट गंभीर।।
कृष्णचंद उदारचंद सु रूपचंद सुभाह।
बुद्धचंद प्रकाश चौथे चंद में सुखदाह।।
देवचंद प्रकाश चौथे चंद में सुखदाह।।
भयो। सप्तो नाम सूरजचंद मंद निकाम।।

इन दोनों वंशाविलयों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनका जल्लचंद की वंश-परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा है। बाकी नाम प्रायः मिलते हैं।

नानूराम का कहना है कि चंद ने तीन या चार हजार श्लोक-संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अन्तिम दस समयों के। लिखकर उस प्रन्थ के। पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी कचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़-तोड़ करते रहे। अन्त में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध प्रंथ के। सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह-प्रदर्शन पर, कहते हैं कि, उस समय रासो नामक अनेक प्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराजरासो की प्रति मेरे पास है। पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहो- पाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के। दी थी वह श्रौर भी ऊटपटाँग श्रौर रही है ।

पृथ्वीराजरासो के 'पद्मावती समय' के कुछ पद्य नमूने के लिये दिए जाते हैं—

हिँदुवान-थान उत्तम सुदेस। तहँ उदित द्रुगा दिल्ली सुदेस।। संभरि-नरेस चहुत्रान थान। प्रथिराज तहाँ राजंत भान।। संभरि-नरेस सोमेस पूत। देवत्त रूप त्रवतार धूत ।। जिहि पकरि साह साहाव लीन। तिहुँ बेर करिय पानीप हीन।। सिंगिनि-सुसह गुनि चढ़ि जँजीर। चुकह न सवद बेधंत तीर ।।

मनहु कला ससभान कला से।लह से। बिन्नय। बाल बैस, सिस ता समीप श्रमित रस पिन्निय।। विगसि कमल-सिग, भमर, बेनु, खंजन, मृग लुट्टिय। हीर, कीर, अरु बिंब, मे।ति नपसिष श्रहियुट्टिय ॥

कुटिल केस सुदेस पोह परिचियत पिक सद । कमल-गंघ, वयसंघ, इंसगति चलति मंद मद ॥ सेत वस्त्र सोहै सरीर नप स्वाति बूँद जस । भमर भवहिँ सुल्लहिँ सुभाव मकरंद बास रस ॥

१ घृत; धारण किया। २ (शब्दबेधी बाण चलाने का उल्लेख) सिंगी बाजे का शब्द गुनकर या ख्रांदाज कर डोरी पर चढ़ उसका तीर उस शब्द कें। बेधते हुए (बेधने में) नहीं चूकता था। ३ दमा। ४ उसी के पास से माना अमृत रस पिया। ५ अभिषटित किया। बनाया। ६ पोहे हुए अब्छे मोती दिखाई पहते हैं।

प्रिय प्रिथिराज नरेस जाग लिखि कग्गर दिन्नी।
लगन बरग रिच सरब दिन्न द्वादस ससि लिन्नी।।
सै ग्यारह अह तीस साप संबत परमानह।
जो पित्री-कुल सुद्ध बरन, बरि रक्खह प्रानह।।
दिक्खंत दिट्टि उच्चरिय वर, इक पलक्क बिलँब न करिय।
अलगार रयनि दिन पंच महि उयो स्कमिनि कन्हर बरिय।।

\* \* \*

संगह सिषय लिय सहस बाल। रुकमिनिय जेम किजत मराल। पूजियइ गउरि संकर मनाय। दिन्छिनइ अंग किसि लिगिय पाय।। फिरि देषि देषि प्रिथिराज राज। हँसि मुद्ध मुद्ध चर पट्ट लाज।

विजय घोर निसान रान चैहान चहीं दिस।
सकल सूर सामंत समिर यल जंत्र मंत्र तिस।।
उद्विराज विधिराज बाग मने। लग्ग वीर नट।
कढ़त तेग मनवेग लगत मने। बीजु फह घट।।
थिक रहे सूर कै।तिग गगन, रॅंगन मगन भइ शोन घर।
हिंदि हरिष बीर जगो हुलसि हुरेउ रंग नव रत्त १० वर।।

पुरासान मुलतान खंधार मीरं। बलप स्थे। १ बलं तेग अञ्चूक तीरं।। इहंगी फिरंगी हलक्बी सुमानी। उटी उट्ट भल्लोच ढालं निसानी।।

१ कागज। २ चल दीजिए। ३ अलग ही स्रालग। दूसरी ओर से। ४ मध्ये, मधि, में। ५ जिमि, ज्यें। ६ प्रदिल्णा। ७ हँसकर उस मेहित मुग्धा ने लज्जा से (मुँह पर का) पट चला दिया अर्थात् सरका लिया। ८ हृदय में। ६ फुरवो, स्फुरित हुआ।। १० रक्त। ११ साथ।

मजारो-चषी , मुक्ख जंबुक लारी । हजारी हजारी हुँकें व जोघ भारी ॥

(8-५) भट्ट केदार, मधुकर कि (संवत् १२२४१२४३)— जिस प्रकार चंदबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट् जयचंद का गुण गाया है। रासो में चंद च्रौर भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने 'जयचंद-प्रकाश' नाम का एक महाकाव्य लिखा था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप च्रौर पराक्रम का विम्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का 'जयमयंक-जसचंद्रिका' नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कि ने भी लिखा था। पर दुर्भाग्य से ये दोनों ग्रंथ च्राज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंघायच द्यालदास कृत 'राठौड़ाँ री ख्यात' में मिलता है जो बीकानेर के राजपुस्तक-भांडार में सुर्राच्तत है। इस ख्यात में लिखा है कि द्यालदास ने च्रादि

१ बिल्ली की सी आर्थें वाले। २ मुँह गीदड़ और लोमड़ी के से। ३ हुंकार करते।

<sup>\*</sup> भट्ट-भग्नंत पर यदि विश्वास किया जाय तो केदार महाराज जयचंद के किव नहीं, सुलतान शहाबुद्दीन गोरी के किवराज थे। 'शिवसिंहसरोज' में भाटों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह विलद्ग्ण किवत्त उद्धृत है—

प्रथम विधाता तें प्रगट भए बंदीजन, पुनि पृथुजज्ञ तें प्रकास सरसात है। माने सूत सीनक न, बाँचत पुरान रहे, जस को बखाने महासुख सरसात है। चंद चौहान के, केदार गोरी साह जू के, गंग श्रकवर के बखाने गुनगात हैं। कव्य कैसे माँस अजनास धन भाँटन को, लूटि धरै ताको खुरा-खोज मिटि जात है।

से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों प्र'थों के आधार पर लिखा है।

इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों (राठौरों) का विशाल साम्राज्य. जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अ'तर्गत प्रायः सारा मध्य देश, काशी से कन्नौज तक, था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अ'तर्गत दिल्ली से अजमेर तक का परिचमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत. धन-धान्य-संपन्न श्रीर देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियाँ थीं - कन्नीज ऋौर काशी। इसी से कन्नीज के गहरवार राजा काशिराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपुताने के राजात्रों पर था उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाश्रों पर था। कार्लिजर या महोबे के चंदेल राजा परमर्दिदेव ( परमाल ) जयचंद के मित्र या सामंत थे जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढाई की थी। चंदेल कन्नौज के पत्त में दिल्ली के चौहान प्रथ्वीराज से बराबर लडते रहे।

(६) जगनिक (सं० १२३०)—ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट ये जिन्होंने महोबे के दो देशप्रसिद्ध वीरों—आल्हा और ऊदल (उदयसिंह)—के वीरचरित का विस्तृत वर्णन एक वीरगीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था जो इतना सर्वेषिय हुआ कि उसके वीरगीतों का प्रचार कमशः सारे उत्तरीय भारत में—विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे—हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है पर उसके

श्राधार पर प्रचित्तत गीत हिंदीभाषा-भाषी प्रांतों के गाँव गाँव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत 'श्राल्हा' के नाम से प्रसिद्ध हैं श्रीर बरसात में गाए जाते हैं। गाँवों में जाकर देखिए तो मेघ-गर्जन के बीच में किसी श्रल्हैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीरहुंकार सुनाई देगी—

बारह बरिस लै क्कर जोऐं, श्री तेरह लै जिऐं सियार। विस्त श्रदारह छत्री जीऐं, श्रागे जीवन के धिकार॥

इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीरदर्पपूर्ण प्रतिष्विनि अनेक बल खाती हुई श्रव तक चली श्रा रही है। इस दीर्घ-काल-यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश श्रीर काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए आओं (जैसे, बंदक, किरिच), देशों श्रौर जातियों (जैसे, फिरंगी) के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते जाते हैं। यदि यह प्रंथ साहित्यिक प्रबंध-पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयां में इसकी कोई प्रति रिचत मिलती। यह गाने के लिये ही रचा गया था इससे पंडितों श्रीर विद्वानों के हाथ इसकी रत्ता की श्रोर नहीं बढ़े. जनता ही के बीच इसकी गूँज बनी रही—पर यह गूँज मात्र है, मूल शब्द नहीं। श्राल्हा का प्रचार यो तो सारे उत्तर भारत में है पर बैसवाडा इसका केन्द्र माना जाता है। वहाँ इसके गानेवाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में - विशेषतः महोबे के श्रासपास - भी इसका चलन बहत है।

इन गीतों के समुख्य का सर्वसाधारण 'त्र्याल्हा-खंड' कहते हैं जिससे श्रमुमान होता है कि श्राल्हा-संबंधी ये वीर-गीत जग-निक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के श्रांतर्गत थे जा चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आलहा और ऊदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के ज्ञिय थे। इन गीतों का एक संम्रह 'आल्ह-खंड' के नाम से छपा है। फर्ष खाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मि० चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संम्रह करके ६०-७० वर्ष पूर्व छपवाया था।

श्रीधर—इन्होंने संवत् १४५४ में 'रणमञ्ज छंद' नामक एक काव्य रचा जिसमें ईंडर के राठौर राजा रणमञ्ज की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खाँ पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया जाता है—

दमदमइ दमदमकार ढंकर दोल दोलो जंगिया।
सुर करिह रण-सहगाइ समुहरि सरस रिस समरंगिया॥
कलकलिह काहल केाडि कलरिव कुमल कारय थरहरइ।
संचरइ शक सुरताण साहण साहसी सिव संगरह॥

### प्रकरण ४

## फुटकल रचनाएँ

वीरगाथाकाल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत ऋछ श्रमली बोलचाल श्रौर उसके बीच कहे-स्ते-जानेवाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने-वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहत के विद्यापित। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती हैं उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे-सुने-जानेवाले गीत पद्य त्र्याद् रिच्चत रखने की त्रोर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े श्राद्मियों के खाने ये।ग्य समका जाता है वैसे ही श्रपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई, परंपरा के गौरव से युक्त, भाषा ही पुस्तक रचनेवालों के व्यवहार योग्य सममी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख-प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं उसी प्रकार बहुत पूरव का नमूना विद्यापित की पदावली में । उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कवियों ने प्रचलित देशभाषा श्रीर साहित्य के बीच पूरा-पूरा सामंजस्य घटित कर दिया।

(७) खुसरो — पृथ्वीराज की मृत्यु (संवत् १२४९) के ९० वर्ष पीछे खुसरो ने संवत् १३४० के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुदीन बलबन से लेकर अलाउदीन और कुतु- बुदीन मुबारकशाह तक, कई पठान बादशाहों का जमाना देखा

था। ये फारसी के बहुत अच्छे अंथकार और अपने समय के नामी किव थे। इनकी मृत्यु संवत् १३६१ में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृद्य थे इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढँग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें भचलित मिलीं उसी ढँग के पग्न पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंटा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्तिवैचिच्य की प्रधानता थी; यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं।

यहाँ इस बात की च्रोर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 'काठ्यभाषा' का ढाँचा च्रधिकतर शौरसेनी या पुरानी अजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पच्छिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ीबोली थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकवंदियों आदि की भाषा अजभाषा की ख्रोर मुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरों की हिंदी-रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो-सखुनों में ही मिलती है—यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं अजभाषा की मलक है। पर गीतों और दोहों की भाषा अज या मुख-प्रचलित काठ्यभाषा ही है। यही अजभाषापन देख उर्दू-साहित्य के इतिहास-लेखक प्रो० आजाद को यह अम हुआ था कि अजभाषा से खड़ी बोली ( अर्थात् उसका अरबी फारसी- प्रस्त रूप उर्दू) निकल पड़ी%।

<sup>\*</sup> देखिए मेरे 'बुद्धचरित' काव्य की भूमिका में "काव्यभाषा" पर मेरा प्रबंध जिसमें उसके स्वरूप का निर्णय किया गया है तथा नज, श्रवधी और खड़ी बोली के मेद श्रीर प्रदुत्तियाँ निरूपित की गई हैं।

खुसरों के नाम पर संगृहीत पहेलियों में कुछ प्रचिप्त श्रौर पीछे की जोड़ी पहेलियों भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिये हुक्केवाली पहेली लीजिए। इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहाँगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम श्राँगरेजों की सूरतवाली कोठी थी जिससे तंबाकू का एक नाम ही 'सूरती' या 'सुरती' पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख-परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी श्रांश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढाँचा कवियों श्रौर चारणों द्वारा ज्यवहत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काज्यभाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा चिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है।

खुसरों के प्रायः दो सौ वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की इस्तिलिखित प्रति मिली है उसकी भाषा छुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर उसमें पुराने नमूने अधिक हैं—जैसे, सप्तमी विभक्ति के रूप में इ (घरि = घर में)। 'चला' 'समाया' के स्थान पर 'चिलया' 'चल्या', 'समाइया'। 'उनई आई' के स्थान पर 'उनिमिव आई' (मुक आई) इत्यादि। यह बात छुछ उलमन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दढ़ हो जाता है कि खुसरों के समय में 'इट्ट' 'बिसट्ट' आदि रूप 'ईट' (इष्ट, इट्ट, ईट), बसीट (विस्टृष्ट, बिसट्ट, बसिट्ट, बसीट) हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत छुछ उठ गए थे। यदि 'चिलया', 'मारिया' आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जायेंगे, अतः यही घारणा होती है कि खुसरों के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत

कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेचा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था; उसी प्रकार जैसे अँगरेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लच्च जनता का मनोरंजन था। पर कबीर धर्मीपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेचा अधिक लिए दूए है।

नीचे खुसरो की कुछ पहेलियाँ, दोहे श्रौर गीत दिए जाते हैं—

एक थाल मोती से भरा। सबके सिर पर औंधा धरा।। चारों स्रोर वह थाली फिरे। मोती उससे एक न गिरे॥ (स्राकाश)

एक नार ने अचरज किया। साँप मार पिँजरे में दिया।। जाँ जाँ साँप ताल का खाए। सूखे ताल, साँप मर जाए।। (दीया बत्ती)

एक नार दो के। ले बैठी। टेढ़ी हो। के बिल में पैठी।। जिसके बैठे उसे सुहाय। खुसरो उसके बल बल जाय।। (पायजामा)

अरथ तो इसका बूभेगा। मुँह देखें। तो सूभेगा॥ (दर्गण)

जपर के माटे टाइप के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है! अब इनके स्थान पर व्रजभाषा के रूप देखिए—

चूक भई कुछ वासों ऐसी। देश छोड़ मया परदेसी॥

एक नार भिया के। भानी । तन वाकी सगरा ज्यों पानी ॥

चाम मास वाके निहँ नेक। हाड़ हाड़ में वाके छेद॥
मीहिं अचंभी आवत ऐसे। वामें जीन बसत है कैसे॥
अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल व्रजभाषा अर्थात्
मुख-प्रचलित काव्यभाषा में देखिए—

उजल बरन, श्रधीन तन, एक चित्त देा ध्यान । देखत में तो साधु है, निषट पाप की खान ॥ खुसरो रैन सोहाग की जागी पी के संग । तन मेरो मन पीउ को, दोउ भए एकरंग ॥ गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस । चल खुसरो घर श्रापने, रैन भई चहुँ देस ॥

मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल। कैसे गर दीनी वकस मोरी माल॥ सूनी सेज डरावन लागै, विरहा-अगिन मोहि डस डस जाय।

हजरत निजामदीन चिस्ती जरजरीँ बख्श पीर। जोइ जोइ ध्यावैं तेइ तेइ फल पावैं, मेरे मन की मुराद भर दीजै अमीर॥

ज़े हाल मिसकीं मकुन तगाकुल दुराय नैना, बनाय धितयाँ। कि ताबे हिज्ञाँ न दारम, ऐ जाँ! न लेहु काहे लगाय छतियाँ॥ शबाने हिज्ञाँ दराज़ चूँ ज़िल्फ व रोज़े वसलत चूँ उम्र कोतह। सखी! पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अँघेरी रितयाँ १॥ (ट) विद्यापित—अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। पर जिसकी रचना के कारण ये 'मैथिलकोकिल' कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापित को वंगभाषावाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जार्ज प्रियसन ने भी बिहारी और मैथिली को 'मागधी' से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। पर केवल भाषाशास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य-सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समभी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समभा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली (Vocabulary) पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता।

खड़ी बोली, बाँगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के श्रांतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलनेवाले एक दूसरे की बोली समभते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बिलया श्रादि जिलों में 'श्रायल-श्राइल', 'गयल-गइल', 'हमरा' 'तोहरा' श्रादि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। श्रतः जिस प्रकार हिंदी-साहित्य "बीसलदेव रासो" पर श्रपना श्रधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी।

विद्यापित के पद अधिकतर शृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा-कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीतकाव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य्य अद्भुत हैं। विद्यापित शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना शृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्णभक्तों की परंपरा में न समक्षना चाहिए।

श्राध्यात्मिक रंग के चश्मे श्राजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ा कर जैसे कुछ लोगों ने 'गीत-गोविंद' के पढ़ों को श्राध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापित के इन पढ़ों को भी। सूर श्रादि कृष्ण-भक्तों के श्रुंगारी पढ़ों की भी ऐसे लोग श्राध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल-लीला के पढ़ों का वे क्या करेंगे। इस सम्बन्ध में यह श्रच्छी तरह समक रखना चाहिए कि लीलाश्रों का कीर्त्तन कृष्णभक्ति का एक प्रधान श्रांग है। जिस रूप में लीलाएँ वर्णित हैं उसी रूप में उनका प्रहण हुआ है श्रीर उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदंब, सखा, गोपिकाएँ इत्यादि सब नित्य रूप में हैं। इन लीलाश्रों का दूसरा श्रर्थ निकालने की श्रावश्यकता नहीं।

विद्यापित संवत् १४६० में तिरहुत के राजा शिवसिंह के यहाँ वर्त्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

सरस बसंत समय भल पावलि, दिछ्न पवन वह धीरे। सपनहु रूप बचन इक भाषिय, मुख से दूरि कर चीरे।। तोहर बदन सम चाँद होश्राथि नाहिं, कैयो जतन बिह केला। कै बेरि काटि बनावल नव कै, तैया तुलित नहिं भेला।। लोचन त्अ कमल नहिं भै सक, से जग के नहिं जाने? से फिरि जाइ लुकैलन्ह जल भएँ, पंकज निज श्रापमाने।। मन विद्यापित सुन बर जोवित ई सम लक्षमि समाने। राजा 'सिवसिंह' रूप नरायन 'लखिमा देइ' प्रति भाने।।

कालि कहल पिय साँकहि रे जाइबि मइ मारू देस। मोए श्रभागिलि नहिं जानल रे, सँग जइतवंं जोगिनि बेस।

हिरदय बड़ दाष्म रे, पिया बिनु बिहरि न जाइ।
एक सयन सिंख स्तल रे, अछल बलम निसि भोर॥
न जानल कत खन तिज गेल रे, बिछुरल चकवा जोर॥
स्नि सेज पिय सालइ रे, पिय बिनु घर मोए श्राजि।
विनित करहुँ सुसहेलिनि रे, मोहि देहि श्रगिहर साजि॥
विद्यापति किंव गावल रे, आवि मिलत पिय तोर।
'लिखिमा देइ' बर नागर रे, राय सिवसिंह नहिं भोर॥

मोटे हिसाब से वीरगाथा-काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं के। न तो श्रापस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रज्ञा का वीर-प्रयन्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हदयशाह्य रूप के प्रचार की श्रोर ध्यान हुआ जो सारी जनता के। आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे।

इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्त्तन हो गया। पर इससे यह न सममना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीरकाव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिन्दी-साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य-सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर ९०० वर्षों के हिंदी-साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सवथा सूखी हुई नहीं पाते।

# पूर्व-मध्यकाल

## ( भक्तिकाल १३७५—१७००)

### प्रकरण १

### सामान्य परिचय

देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दूजनता के हृद्य में गौरव, गर्व श्रोर उत्साह के लिये वह श्रवकाश
न रह गया। उनके सामने ही उनके देवमंदिर गिराए जाते थे,
देवमूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं श्रौर पूज्य पुरुषों का श्रपमान होता
था श्रौर वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में श्रपनी
वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे श्रौर न बिना लिजत
हुए सुन ही सकते थे। श्रागे चलकर जब मुसलिम-साम्राज्य दूर
तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़नेवाले स्वतंत्र राज्य भी
नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू
जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। श्रपने
पौरुष से हताश जाति के लिये भगवान की शक्ति श्रौर करुणा की
श्रोर ध्यान ले जाने के श्रितिरक्त दूसरा मार्ग ही क्या था?

यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। श्रव धार्मिक स्थिति देखिए। श्रादिकाल के श्रांतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी सिद्ध, कापालिक श्रादि देश के पूर्वी भागों में श्रीर नाथपंथी जोगी पच्छिमी भागों में रमते चले श्रा रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्मभावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था।

धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और मिक्त, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह ल्ला-लॅंगड़ा, ज्ञान के बिना अधा और भिक्त के बिना इदय-विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से वहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भिक्त ही सारे जन-समुदाय की सम्पत्ति होती है। हिंदी-साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य विधि-विधान, तीर्थाटन और पर्वस्नान इत्यादि के संकुचित घरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भिक्त, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्त्तन पुराण-काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी।

अर्थशून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्वस्तान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य्य वस्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य 'कर्म' को उस तंग गड्ढे से निकाल कर प्रकृत धर्म के खुले चेत्र में लाना न था बल्कि एकबारगी किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि का आत्मकल्याण और लोककल्याण-विधायक सच्चे कर्मों की और ले जाने के बदले उसे वे कर्मचेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी बानी तो 'गुह्म, रहस्य और सिद्धि' लेकर उठी थी। अपनी रहस्यद्शिता की धाक जमाने के लिये वे बाह्य जगत् की बातें छोड़, घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृद्य के प्रकृत भावों का उनकी आंतस्साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर की प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिचित या अर्द्धशिचित जनता पर इनकी बानियों का प्रभाव इसके आतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कमों के मार्ग से तथा भगवद्भिक्त की स्वाभाविक हृद्य-पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में जा उलके और उसका विश्वास आलौकिक सिद्धियों पर जा जमे ? इसी दशा की ओर लच्च करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था—

गोरख जगायो जोग, भगति भगाया लोग।

साराश यह कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सचे धर्मभाव का बहुत कुछ हास हो गया था। प्रतिवर्त्ता के लिये बहुत कुछे धक्कों की आवश्यकता थी।

जपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है, वह सामान्य जन-समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानां पर सिद्धों और जोगियों की बानियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन-मंडन के प्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदान्त की थी। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वन्मंडली के भीतर चली चल रही थी जिससे परंपरागत भक्तिमार्ग के सिद्धान्त पत्त का कई रूपों में नूतन विकास हुआ।

कालदर्शी भक्त किव जनता के हृदय को सँभालने और लीन रखने के लिये दबी हुई भक्ति के। जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और प्रवल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू-जनता ही नहीं, देश में बसनेवाले सहृद्य मुसल- मानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम-स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त किवयों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया।

भक्ति का जो सोता दिल्ला की स्रोर से धीरे धीरे उत्तर भारत की स्रोर पहले से ही स्त्रा रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय-तेत्र में फैलने के लिये पूरा स्थान मिला। रामानुजाचाय्यं (संवत् १०७३) ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी स्रोर जनता स्थाकर्षित होती चली स्त्रा रही थी।

गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी ने (संवत् १२५४-१३३३) ने अपना द्वेतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी श्रोर बहुत से लोग भुके। देश के पूर्व भाग में जयदेवजी के कृष्ण-प्रेम-संगीत की गूँज चली श्रा रही थी जिसके सुर में मिथिला के कोकिल (विद्यापित) ने श्रपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्यभारत में एक श्रोर तो ईसा की १५वीं शताब्दी में रामानुजा-चार्य की शिष्य-परंपरा में स्वामी रामान द जी हुए जिन्होंने विष्णु के श्रवतार राम की उपासना पर जोर दिया श्रीर एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया; दूसरी श्रोर बह्मभाचार्यजी ने प्रेममूर्ति कृष्णु को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक श्रीर कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएँ चलीं जिनमें श्रागे चलकर हिंदी-काव्य को प्रौढ़ता पर पहुँचानेवाले जगमगाते रह्मों का विकास हुश्रा। इन भक्तों ने ब्रह्म के 'सत्' श्रीर 'श्रानन्द' स्वरूप का साचात्कार राम श्रीर कृष्णु के रूप में इस बाह्म जगत् के व्यक्त चेत्र में किया।

एक त्रोर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्यचेत्र तैयार हुत्रा, दूसरी त्रोर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदु-मुसलमान दोनों के लिये एक 'सामान्य भक्तिमार्ग' का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिये किस प्रकार वीरगाथा-काल में ही सिद्धों श्रीर नाथ-पंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वज्रशन के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे अतः जाति-पाँति की व्यवस्था से उनका श्रासन्तीष स्वाभाविक था। नाथ-संपदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान् नहीं श्राते थे। इस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी घट के भीतर के चक्रों, सहस्रदल कमल, इला-पिंगला नाडियों इत्यादि की श्रोर संकेत करनेवाली रहस्यमयी बानियाँ सुनाकर श्रौर करामात दिखाकर श्रपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों के। ऐसी ऐसी बातें सुनाते ऋ। रहे थे कि वेद-शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा-श्रर्चा की विधियाँ व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, स्र त-र्मुख साधनात्रों से ही वह प्राप्त हो सकता है, हिंदू-मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिये शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है, जाति-पाँति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं, इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी खाए। इसका उल्लेख पहले हो चुका है।

भक्ति के श्रादोलन की जो लहर द्विण से श्राई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थित के श्रनुरूप हिंदू-मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य भक्तिमार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृद्यपत्त-शून्य सामान्य श्रांतस्साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथ-पंथ कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्त्व से रहित साधना से ही मनुष्य की श्रात्मा रुप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त (सं० १३२५—१४०६) नामदेव ने हिंदू-मुसलिम दोनों के लिये एक सामान्य भक्ति-मार्ग

का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग 'निर्मुणपंथ' के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिये नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेद-भाव को निर्दिष्ट करनेवाले उपासना के बाहरी विधानों को श्रलग रखकर उन्होंने श्रंतस्साधना पर जोर दिया था। पर नाथ-पंथियों की श्रंतःसाधना हृदयपत्त-शून्य थी, उसमें प्रेमतत्त्व का श्रमाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को श्रपनी बानी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन हेते हैं—

भिलमिल भगरा भूलते बाकी रही न काहु। गोरख अप्रदेके कालपुर कीन कहावै साहु? बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नि समाधि लगाइ। करहा पड़िया गाड़ में दूरि परा पछिताइ॥

(करहा = (?) करभ, हाथी का बच्चा (?) हठयोग की किया करनेवाला)

अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिये भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिये सुफियों का प्रेमतत्त्व लिया और अपना 'निर्गुण पंथ' बड़ी घूम-धाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्तिमार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था, निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौक़े पर जनता के उस बड़े भाग को सँभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेमभाव और भक्तिरस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की

जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और उसे भक्ति के ऊँचे से ऊँचे सोपान की ओर बढ़ने के लिये बढ़ावा दिया। उनका 'निर्गुन पंथ' चल निकला जिसमें नानक, दादू, मल्कदास आदि अनेक संत हुए।

कवीर तथा श्रन्य निर्गुन-पंथी संतों के द्वारा श्र तस्साधना में रागात्मिका 'भक्ति' श्रीर 'ज्ञान' का योग तो हुश्चा, पर 'कर्म' की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान-स्वरूप श्रीर प्रेम-स्वरूप ही रहे, धर्मस्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्मस्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय श्राभिव्यक्ति लोक की रक्षा श्रीर रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति-मार्ग की रामभक्ति शाखा उठी। कृष्णभक्ति-शाखा केवल प्रेम-स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली।

यहाँ पर एक बात की ऋोर ध्यान दिला देना श्रावश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो तीन श्रवयव—कर्म, ज्ञान और भक्ति—कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोपप्रस्त हो सकते हैं। 'कर्म' श्रर्थशून्य विधि-विधानों से निकम्मा हो सकता है; 'ज्ञान' रहस्य और गृह्य की भावना से पाषंड-पूर्ण हो सकता है और 'भक्ति' इन्द्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भिक्त की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पृज्यबुद्धि का श्रवयव—जिसका लगाव धर्म से होता है—छोड़कर केवल प्रेमलवृत्या भक्ति ली जायगी वहाँ वह श्रवश्य विलासिता से प्रस्त हो जायगी।

इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का 'ज्ञानपत्त' तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा पर सूर्फियों से जो प्रेम-तत्त्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे कामवासना-प्रस्त हुआ हो, पर 'निर्गुन-पंथ' में अविकृत रहा। यह निस्सन्देह प्रशंसा की बात है। वैष्णावों की कृष्णभक्ति-शाखा ने केवल प्रेमलच्या भक्ति ली; फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। रामभक्ति-शाखा में भक्ति सर्वागपूर्य रही; इससे वह विकृत न होने पाई। तुलसी की भक्ति-पद्धित में कर्म (धर्म) और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलवत कुछ लोगों ने कृष्यभक्ति-शाखा के अनुकरण पर उसमें भी 'माधुर्य्य भाव' का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है जिससे 'सखी संप्रदाय' निकल पड़े हैं और राम की भी 'तिरछी चितवन और बाँकी अदा' के गीत गाए जाने लगे हैं।

यह सामान्य भिक्तमार्ग एकेश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह ''निगु गएंथ" के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जानेवाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लिच्त हुई वह ऊँच-नीच और जाति-पाँति के भाव का त्याग और ईश्वर की भिक्त के लिये मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भिक्तमार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्यदेश में नामदेव और रामान दजी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संवत् ११९२ और मृत्युकाल शक संवत् १२७२ प्रसिद्ध है। ये द्विण के नहसी बमनी (सतारा जिला) के दरजी थे। पीछे पंढरपुर के बिठोबा (विष्णु भगवान) के मंदिर में भगवद्भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे।

महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले श्वाता है। मराठी भाषा के श्वभंगों के श्वतिरिक्त इनकी हिन्दी रचनाएँ भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। इन हिन्दी-रचनाश्चों में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से सम्बन्ध रखती हैं श्रीर कुछ निर्मुणोपासना से। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थित की श्रोर ध्यान देना श्वावश्यक

है। श्रादिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के श्राने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में वहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध झानयोगी झानदेव हुए हैं जिन्होंने अपने की गोरख की शिष्य-परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी श्रवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे-सादे सगुण भक्तिमाग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ-पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो अन्तर्भुख साधना द्वारा सवेव्यापक निर्मुण ब्रह्म के साज्ञात्कार की ही मोज्ञ का मार्ग मानता था। लानवाले थे ज्ञानदेव।

एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थयात्रा को निकले थे। मार्ग में ये अपने प्रिय विम्रह बिठोबा (भगवान्) के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव उन्हें बराबर सम-भाते जाते थे कि 'भगवान क्या एक ही जगह हैं, वे तो सर्वत्र हैं. सर्वव्यापक हैं। यह मोह छोड़ो। तुम्हारी भक्ति स्रभी एकांगी है, जब तक निर्गुण पत्त की भी अनुभूति तुम्हें न होगी, तब तक तुम पक्के न होगे'। ज्ञानदेव की बहिन मुक्तावाई के कहने पर एक दिन 'संत-परीचा' हुई। जिस गाँव में यह संत-मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हम्रा। पर जब नामदेव की श्रोर वह बढा तब वे बिगड खडे हए। इस पर वह कुम्हार बोला ''नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं।" बेचारे नामदेव कच्चे घड़े उहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लिच्चत हो जाता है कि नामदेव को नाथपंथ के योगमार्ग की स्रोर प्रवृत्त करने के लिये ज्ञानदेव की ऋोर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे।

सिद्ध श्रौर योगी निरंतर अभ्यास द्वारा श्रपने शरीर को विलच्च बना लेते थे। खापड़ी पर चोट खा खाकर उसे पक्की करना उनके लिये कोई कठिन बात न थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फक़ीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिच्चा माँगते हैं।

नामदेव किसी गुरु से दीचा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें "बिनु गुरु होइ न ज्ञान" सममाते त्रातेथे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है ऋौर ईश्वर-प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह किसी गुरू की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निगु<sup>°</sup>ण स्वरूप के ज्ञान के लिये ज्ञानदेव का आप्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में पर-मात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेद-भाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं बिठोबा ( भगवान् ) एक मुसलमान फक्नीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परब्रह्म भगवान ही थे। श्र'त में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीचा ली। इसके संबंध में उनके ये वचन हैं-

> मन मेरी सुई, तन मेरा धागा। खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा॥

सुफल जन्म मोको गुरु कीना। दुख बिसार सुख अंतर दीना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना। राम नाम बिन जीवन हीना। किस् हूँ पूजूँ दूजा नजर न आई। एके पाथर किज्जे भाव। दूजे पाथर धरिए पाव। जो वो देव तो हम बी देव। कहै नामदेव हम हरि की सेव।।

यह बात समम रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देविगरि पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थीं और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिये अंतरसाधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे।

इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं; जैसे— विठोबा (ठाकुरजी) की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिवमंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके माहात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि 'जाति पाँति पूछे नहिं कोई। हिर को भजे सा हिर का होई'। इनकी इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं जिनमें शवरी, केवट आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार-लीला का कीर्तन बड़े प्रेमभाव से किया गया है—

अंबरीष के। दिये। अभयपद, राज विभीषन ऋषिक कर्यो। नव निधि ठाकुर दई सुदामहि, ध्रुव जो ऋटल ऋजहूँ न टर्यो॥ भगत हेत मारयो हरनाकुस, नृसिँह रूप है देह धरयो। नामा कहै भगति-वस केसव, ऋजहूँ बिल के द्वार खरो॥

दसरथ-राय-नंद राजा मेरा रामचंद। प्रग्पै नामा तस्व रस ऋमृत पोजै॥ × × × ×

धनि धनि मेघा-रोमावली, धनि धनि कृष्ण ऋोढ़े कावँली। धनि धनि त् माता देवकी, जिह गृह रमैया कँवलापती॥ धिन धिन बनखँड वृंदाबना, जहँ स्रेलैं श्रीनारायना। बेनु बजावैं, गोधन चारैं, नामे का स्वामि श्रानँद करै।। यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना-सम्बन्धी हृदय-प्रेरित रचना। श्रागे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी श्रर्थात् 'निग्रंन बानी' भी कुछ देखिए—

माइ न होती, बाप न होते, कम्मे न होता काया। इम निहं होते, तुम निहं होते, कौन कहाँ ते आया॥ चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता, वेद न होता, करम कहाँ ते आया॥

> हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद। नामा सोई सेविया जहाँ देहरा न मसीत॥

सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों हूप मानता है, पर भक्ति के लिये सगुण रूप ही स्वीकार करता है; निर्गुण रूप झानमागियों के लिये छोड़ देता है। सब सगुणमार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके श्रव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं जो बोधगम्य नहीं। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए, यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जब कि उन्होंने एक गुरु से झानोपदेश लिया तब शिष्यधर्मानुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई।

नामदेव की रचनाश्रों में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो त्रज या परंपरागत काव्य-भाषा है, पर 'निर्गुन बानी' की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सधुक्कड़ी भाषा।

नामदेव की रचना के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 'निर्गण पंथ' के लिये मार्ग निकालनेवाले नाथपंथ के योगी श्रीर भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है 'निर्मुण मार्ग' के निर्दिष्ट प्रवर्त्तक कबीरदास ही थे जिन्होंने एक स्रोर तो स्वामी रामान'द जी के शिष्य होकर भारतीय ऋद्वैतवाद की कुछ स्थल बाते प्रहरा की और दूसरी ओर योगियों और सूकी फक़ीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने ऋहिंसावाद श्रौर प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा 'निर्गुणवाद' वाले श्रौर दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय श्रद्धैतवाद की मलक मिलती है, कहीं योगियों के नाड़ी-चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम-तत्त्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्त्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादो कह सकते हैं त्रौर न एकेश्वरवादी। दोनों का मिला-जुला भाव इनकी बानी में मिलता है। इनका लद्दय एक ऐसी सामान्य भक्ति-पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू श्रीर मुसलमान दोनों योग दे सकें त्रौर भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहुदेवोपासना, स्रव-तार त्रौर मूर्तिपूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे श्रौर मुसलमानों की कुरबानी (हिंसा), नमाज, रोजा श्रादि की श्रसारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, श्रनहदनाद, सृष्टि, प्रलय श्रादि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह कि ईश्वर-पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर, जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुऋा था, ये शुद्ध ईश्वर-प्रेम श्रौर सान्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे।

इस प्रकार देश में सगुण और निर्मुण के नाम से भक्ति-काव्य की दो धाराएँ विक्रम की १५ वीं शताब्दी के ऋंतिम भाग से लेकर १७ वीं शताब्दी के ऋंत तक समानांतर चलती रहीं। भक्ति के उत्थानकाल के भीतर हिंदीभाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कवीर ही की मिलती है ऋतः पहले निर्मुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्मुण धारा दो शाखाश्चों में विभक्त हुई—एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेममार्गी शाखा (सृक्षियों की)।

पहली शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान श्रीर योग-साधना को लेकर तथा उसमें सुफियों के प्रेमतत्त्व को मिलाकर उपासना-चेत्र में श्चवसर हुई श्रीर सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत बहुदेवोपासना श्रोर मूर्ति-पजा आदि के खंडन में रहते हैं। इस शाखा की रचनाएँ साहित्यिक नहीं हैं—फ़ुटकल दोहों या पदों के रूप में हैं जिनकी भाषा श्रीर रौली अधिकतर अञ्चवस्थित श्रीर ऊटपटाँग है। कबीर आदि दो-एक प्रतिभा-संपन्न संतों को छोड़ औरों में ज्ञान-मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्टपेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में हैं। भक्तिरस में मग्न करने-वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिद्मित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिये न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न नया श्राकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय श्रौर संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिच्चित समाज को ऋपनी श्रोर श्राकर्षित करता। पर श्रशिचित श्रीर निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्मात्रों का बडा भारो उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, श्राडंबरों का तिरस्कार करके, श्रात्मगौरव का भाव उत्पन्न करके.

इन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो "धर्म-सुधारक" की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखकर।

दूसरी शाखा शुद्ध प्रेममार्गी सूफी किवयों की है जिनकी प्रेमगाथाएँ वास्तव में साहित्य-कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा
के सब किवयों ने किल्पत कहानियों के द्वारा प्रेम-मार्ग का महत्त्व
दिखाया है। इन साधक किवयों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस
'प्रेमतत्त्व' का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलानेवाला है। इन प्रेमकहानियों का विषय तो वही साधारण होता
है अर्थात् किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक
सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर-बार
छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियाँ मेलकर
अत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर "प्रेम की पीर"
की जो व्यंजना होती है, वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है
कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है।

हमारा अनुमान है कि सूफी किवयों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियाँ हैं जिनमें आवश्यकतानुसार उन्होंने कुछ हेर-फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु-पत्ती और पेड़-पौधों को भी सहानुभूति-सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन-समष्टि का आभास देना हिंदू-प्रेम-कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दु:ख पर वन के वृत्त भी रोते हैं, पत्ती भी सँदेसे पहुँचाते हैं। यह बात इन कहानियों में भी मिलती है।

शिक्तितों और विद्वानों की काञ्यपरंपरा में यद्यपि ऋधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरितों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था, इसका पता लगता है। दिल्ली के बादशाह सिकं-दर शाह (संवत् १५४६—१५७४) के समय में किव ईश्वरदास ने 'सत्यवतीकथा' नाम की एक कहानी दोहे-चौपाइयों में लिखी थी जिसका आरंभ तो व्यास-जनमेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर किल्पत, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलनेवाली है। वनवास के समय पांडवों का मार्केडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई—

मथुरा के राजा चन्द्र-उदय को कोई सन्तित न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा के। सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में रनान करके शिव का पूजन किया करती। इन्द्रपति नाम एक राजा के ऋतुवर्ण आदि चार पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्पवृत्त दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएँ तीस कोस तक फैली थीं। उसपर चढ़कर चारों खोर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई कुमारियाँ स्नान कर रही थीं। वह जब उत्तरकर वहाँ गया तब सत्यवती के। देख मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी खोर एकटक ताकता रह गया तब सत्यवती के। क्रोध खा गया खौर उसने यह कहकर कि—

एक चित्त हमें चितवै जस जोगी चित जोग। धरम न जानिस पापी, कहसि कौन तैं लोग।। शाप दिया कि 'तू कोढ़ी झौर व्याधिमस्त हो जा।'

ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा—

रोवै व्याधी बहुत पुकारी। छोहन्ह बिछ रोवै सब भारी।। बाघ सिंह रोवत बन माहीं। रोवत पंछी बहुत ऋोनाहीं।। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस केाढ़ी के पास जाती है; पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि 'तुम जान्नो, ज्ञपना हँसो खेलो।' सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब केाढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिये राजा ने बहुत दान-पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहाँ न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था। कन्या का खुलाने जब राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इसपर राजा ने कृद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का बचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिये चल पड़ी और उससे कहा—

तोहि छाँड़ि अब मैं कित जाऊँ। माइ बाप सौंपा तुव ठाऊँ॥

कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर बिठाकर प्रभावती तीर्थस्नान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता, मुनि, किन्नर आदि निवास करते थे। वहाँ जाकर सत्यवती ने कहा "यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाय।" इस पर चारों ओर घोर अधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्रदान करने का वर माँगा। व्याधि-प्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया।

ईश्वरदास ने प्रंथ के रचना-काल का उल्लेख इस प्रकार किया है —

भादों मास पाप उजियारा। तिथि नौमी श्रौ मंगलवारा। नषत अस्विनी, मेष क चंदा। पंच जना सो सदा श्रनंदा। जोगिनिपुर दिल्ली बड़ थाना। साह सिकंदर बड़ सुलताना। कंठे बैड सरसुती विद्या गनपति दीन्ह। ता दिन कथा ऋरंभ यह इसरदास कवि कीन्ह।

पुस्तक में पाँच पाँच चौपाइयों ( अर्द्धालियों ) पर एक एक दोहा है। इस प्रकार ५० दोहे पर यह समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आस-पास की ठेठ अवधी है। 'बाटै' (=है) का प्रयोग जगह जगह है। यही अवधी भाषा, चौपाई-दोहे का क्रम और कहानी का रूप-रंग सुफी कवियों ने प्रहण किया। आख्यान-काव्यों के लिये चौपाई-दोहे की परंपरा बहुत पुराने ( विक्रम की ११ वीं शती के ) जैन चरित-काव्यों में मिलती है, इसका उल्लेख पहले हो चुका है।

सूफियों के प्रेम-प्रबंधों में खंडन-मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर, मनुष्य के हृद्य के। स्पर्श करने का ही प्रयन्न किया गया है जिससे इनका प्रभाव हिंदुन्त्रों और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोत्त की श्रोर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृद्यप्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञान्त्रों के श्राधार पर है जो वेदांत और हठयाग में निर्दिष्ट हैं। पर इन प्रेम-प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का श्राभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वामाविक और मर्मस्पर्शी हैं। शुद्धप्रेम-मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी 'पद्मावत' हिंदी-काव्यचेत्र में एक श्रद्धुत रज्ञ है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूरबी हिंदी श्रर्थात् श्रवधी का व्यवहार किया है जिसमें गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्रपना रामचरितमानस लिखा है।

श्रपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में श्राए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद यागियां, रसायनियां श्रोर तांत्रिकां में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख 'सर्वेदर्शन- संग्रह' में है। जायसी आदि सूकी कवियों ने हठयाग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भिक्त के उत्थानकाल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है, अतः पहले निगुण संप्रदाय की 'ज्ञानाश्रयी शाखा' का संचित्र विवरण आगे दिया जाता है जिसमें सर्वप्रथम कबीर-दासजी सामने आते हैं।

## प्रकरण २ 🕏

## निर्मुण धारा

## ज्ञानाश्रयी शाखा

कबीर - इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं, काशी में स्वामी रामान द का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी विधवा कन्या के। स्वामीजी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक श्राई। श्रली या नीरू नाम का एक जुलाहा उस वालक केा अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म-काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत् १४५६ माना जाता है। कहते हैं कि श्रारंभ से ही कबीर में हिंदू-भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लिंदत होती थी जिसे उसके पालनेवाले माता-पिता न दबा सके। 'राम राम' जपा करते थे श्रौर कभी कभी माथे में तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खब बढ रहा था श्रीर छोटे बड़े. ऊँच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्या-वस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामान द्जी के माहात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस ( पंचगंगा ) घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से रामान द्जी स्नान करने के लिये उतरा करते थे। स्नान को जाते समय श्रॅं घेर में रामान द्जी का पैर कबीर के जपर पड़ गया। रामान द्जी चट बोल उठे "राम राम कह"। कबीर ने इसी को गुरुमंत्र मान लिया श्रौर वे श्रपने को रामान द्जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुश्रों का सत्संग भी रखते थे श्रीर जुलाहे का काम भी करते थे।

कबीरपंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फक़ीर शेख तकी से दीचा ली थी। वे उस सूफी फक़ीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं अ। आरंभ से ही कबीर हिंदूभाव की उपासना की खोर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों, जब कि रामान देजी की बड़ी धूम थी,

मानिकपुर हि कबीर बसेरी। मदहति सुनी सेख तिक केरी।।
ऊजी सुनी जौनपुर थाना। भूँसी सुनि पीरन के नामा।।
पर सबकी वातों का संचय करके भी श्रपने स्वभावानुसार वे किसी
को भी ज्ञानी या बड़ा मानने के लिये तैयार नहीं थे, सबको श्रपना ही
वचन मानने को कहते थे।

सेख अकरदीं सकरदीं तुम मानहु बचन हमार। आदि अंत औं जुग जुग देखहु दीठि पसार॥

<sup>\*</sup> ऊजी के पीर श्रौर शेख तकी चाहे कबीर के गुरु न रहे हों पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखीं इसमें कोई संदेह नहीं। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया है पर उस श्रादर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है; जैसे, ''घटघट है अवि-नासी सुनहु तकी तुम शेख"। इस बचन में तो कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। वे भूँसी, जौनपुर, मानिकपुर श्रादि गए थे जो मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान थे—

अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जायगा, रामानुज की शिष्य-परंपरा में होते हुए भी रामान द्जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे जिसमें जाति-पाँति का भेद और खान-पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को 'राम नाम' रामान दजी से ही प्राप्त हुआ। पर आगे चलकर कबीर के 'राम' रामान द के 'राम' से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्ण्य संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठयोगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामान दजी के सत्संग से पहले ही से था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुधेर साकार राम नहीं रह गए; वे ब्रह्म के पर्याय हए—

"दसरथ-मुत तिहुँ लोक बखाना। राम नाम का मरम है आना॥"

साराश यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार-पद्धित में ज्ञान-मार्ग का एक निरूपण था उसी के। कबीर ने सूफियों के ढरें पर उपासना का ही विषय नहीं प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिये हठयोगियों की सी साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के श्रहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके श्रपना पंथ खड़ा किया। उनकी बानी में ये सब अवयव स्पष्ट लिखत होते हैं।

यद्याप कबीर की बानी 'निर्गुन बानी' कहलाती है पर उपा-सना-चेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य-सेवक भाव में स्वामी में कृपा, चमा, श्रौदार्थ्य श्रादि गुणों का श्रारोप हो ही जाता है। इसी लिये कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्पुण ब्रह्मसत्ता का संकेत मिलता है, जैसे—

पंडित मिथ्या करहु विचारा । ना वह सृष्टि, न सिरजनहारा ॥ जोति-सरूप काल नहिं उहेंवाँ, बचन न आहि सरीरा । थूल अथूल पवन नहिं पावक, रिव सिर धरिन न नीरा ॥ और कहीं सर्ववाद की मलक मिलती है, जैसे —

त्रापुहि देवा श्रापुहि पाती । त्रापुहि कुल त्रापुहि है जाती । त्रीर कहीं सापाधि ईश्वर की, जैसे—

साई के सब जीव हैं कीरी कुड़ार दोय।

सारांश यह कि कबीर में ज्ञानमार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू-शाकों की हैं जिनका संचय उन्होंने रामानंदजी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्त्वमिस, ब्राठ मैथुन (श्रष्टमैथुन), त्रिकुटी, छः रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद् की ब्रह्मां चि संबंध में वे कहते हैं—

तत्वमसी इनके उपदेसा। ई उपनीषद कहें सँदेसा।
जागबलिक श्री जनक सँबादा। दत्तात्रेय वहें रस स्वादा।।
यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक-कुंडल-न्याय आदि का
व्यवहार भी इनके बचनों में मिलता है—

गहना एक कनक ते गहना, इन महँ भाव न दूजा। कहन सुनन का दुइ करि थापिन, इक निमाज, एक पूजा।।

इसी प्रकार उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों (जैसे, चंद, सूर, नाद, बिंदु, श्रमृत, श्रौंधा कुश्राँ) के। लेकर श्रद्धत रूपक बाँधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा श्रातंक जमाते हैं, जैसे—

सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक।
मन का चिंता तब भया कळू पुरविला लेख।।
श्राकासे मुखि श्रौंधा कुश्राँ पाताले पनिहारि।
ताका पाणी को इंसा पीवै विरला, श्रादि विचारि॥

वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने ऋहिसा का तत्त्व प्रहण किया जो कि पीछे होनेवाले सूफी फक़ीरों के। भी मान्य हुआ। हिंसा के लिये वे मुसलमानों के। बराबर फटकारते रहे—

दिन भर रोजा रहत हैं, राति हनत हैं गाय।
यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुसी खुदाय॥
श्रापनी देखि करत नहीं श्राहमक, कहत हमारे बड़न किया।
उसका खून तुम्हारी गरदन जिन तुमका उपदेस दिया।
बकरी पाती खाति है ताकी काढ़ी खाल।
जो नर वकरी खात हैं तिनका कीन हवाल।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि ज्ञानमार्ग की बातें कवीर ने हिंदू साधु-संन्यासियों से ग्रह्ण की जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने 'प्रेमतत्त्व' का मिश्रण किया श्रीर श्रपना एक श्रलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर श्राग्रह करनेवाले श्रीर कर्मकांड के। प्रधानता देनेवाले पंडितों श्रीर मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी मुनाई श्रीर 'राम-रहीम' की एकता समभाकर हृदय के। शुद्ध श्रीर प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार श्रीर उपासना-विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयत्न उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े-लिखे न थे पर उनकी प्रतिमा बड़ी प्रखर थी जिससे उनके मुँह से बड़ी चुटीली श्रीर व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। इनकी उक्तियों में विरोध श्रीर श्रसमव का चमत्कार लोगों को बहुत श्राक्षित करता था; जैसे—

है कोइ गुरुज्ञानी जगत महँ उलिट बेद बूभै। पानी महँ पावक बरै, श्रंधिह श्रॉ खिन्ह सूभै॥ गाय तो नाहर को धरि खायो, हरिना खायो चीता।

श्रथवा---

नैया बिच नदिया हुबति जाय।

श्रनेक प्रकार के रूपकों श्रीर श्रन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग्वैचित्र्य के कारण श्रपढ़ लोगों को चिकत किया करती थीं। श्रन्ठी श्रन्यो-कियों द्वारा ईश्वर-प्रेम की व्यंजना सृक्तियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैदणवों में 'माधुर्य' भाव से उपासना प्रचलित हुई थी उसी प्रकार सृक्तियों में भी बहा को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने प्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो मलक मिलती है वह सृक्तियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पित मानकर श्रन्योक्ति बांधी है श्रीर कहीं स्वामी या मालिक; जैसे—

मुभको क्या तू हूँ ढ़ै बंदै में तो तेरे पास में।

श्रथवा---

साई के सँग सामुर आई। संग न सूती, स्वाद न माना, गा जीवन सपने की नाई॥ जना चारि मिलि लगन सुधायो, जना पाँच मिलि माड़ो छायो। भयो विवाह चली विनु दूलह, बाट जात समधी समकाई॥

कबीर अपने श्रोताश्रों पर यह श्रच्छी तरह भासित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साज्ञात्कार कर लिया है, इसी से वे प्रभाव डालने के लिये बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर-त्याग किया जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्युकाल संवत् १५७५ माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु १२० वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कि कबीरजी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत् १५२१ में किया था जब कि उनके गुरु की अवस्था ६४ वर्ष की थी। कबीरजी की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब तक पता लगा है, संवत् १५६१ की लिखी है।

कबीर की वाणी का संमह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके तीन भाग किए गए हैं—रमैनी, सबद और साखी। इसमें वेदांत-तत्त्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की श्रान्तित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेमसाधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्तिपूजा तीर्थाटन श्रादि की श्रसारता, हज नमाज व्रत श्राराधन की गौशता इत्यादि श्रनेक प्रसंग हैं। साप्रदायिक शिचा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः 'साखी' के भीतर हैं जो दोहों में है। इसकी भाषा सधुकड़ी श्रर्थात् राजस्थानी-पंजाबी-मिली खड़ी बोली है, पर 'रमैनी' और 'सबद' में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की व्रजभाषा श्रीर कहीं कहीं पूरबी बोली का भी व्यवहार है। ख़ुसरों के गीतों की भाषा भी व्रज हम दिखा श्राए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिये काव्य की व्रजभाषा ही स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए—

हीं बिल कब देखोंगी तोहि।
अहनिस आतुर दरसन-कारिन, ऐसी ब्यापी मोहि।
नैन हमारे तुम्हकों चाहैं, रती न मानै हारि।
बिरह श्रिगिनि तन श्रिषक जरावै, ऐसी लेहु बिचारि।
सुनहु हमारी दादि गोसाई, श्रब जनि करहु अधीर।।
तुम धीरज, मैं श्रातुर, स्वामी, काँचै माँडै नीर।

बहुत दिनन के बिछुरे माधी, मन नहि बाँधै धीर। देह छताँ तुम मिलहु कृपा करि आरतिवंत कबीर॥ सृर के पदों की भी यही भाषा है।

भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलच्चण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं।

रैदास या रिवदास—रामान दजी के बारह शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने की चमार कहा भी है, जैसे—

- (१) कह रैदास खलास चमारा।
- (२) ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारं।

ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामा-नंद के शिष्य हुए क्येंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उक्लेख किया है—

नामदेव कवीर तिलोचन सधना सेन तरै। कह रविदास, सुनहु रे संतहु! हिर जिउ तें सबहि सरै।

कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहनेवाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है—

> जाके कुटुँब सब ढोर ढोवंत फिरहिं ऋजहुँ बानारसी आसपासा। आचार सहित बिप्र करिं डंडउति तिन तनै रिवदास दासानुदासा॥

रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आद्र के साथ लिया है।

रैदास की भक्ति भी निगुन ढाँचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान के। सब में व्यापक देखते हैं— थावर जंगम कीट पतंगा पूरि रह्यो हरिराई।
श्रीर कहीं कबीर की तरह परात्पर की श्रोर संकेत करके
कहते हैं—

गुन निगुन कहियत नहिं जाके।

रैदास का श्रपना श्रलग प्रभाव पश्चाँह की श्रोर जान पड़ता है। 'साधोँ' का एक संप्रदाय, जो फर्क खाबाद श्रीर थोड़ा बहुत मिरजापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है; क्योंकि उसकी स्थापना (संवत् १६००) करनेवाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे श्रीर उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं।

रैदास का कोई मंथ नहीं मिलता; फुटकल पद ही 'बानी' के नाम से 'संतवानी सीरीज' में संगृहीत हैं। वालीस पद तो 'आदि गुरुमंथ साहब' में दिए गए हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

दूध त बछरै थनह विडारेउ। फूलु मंबर, जलु मीन बिगारेउ। माई, गोबिंद पूजा कहा लै चरावउँ। श्चवरु त फूल श्चन्पुन पावउँ। मलयागिरवै रहे हैं भुअंगा। विषु अमृत बसहीं इक संगा। तन मन अरपउँ, पूज चढ़ावउँ। गुरु परसादि निरंजन पावउँ। पूजा श्चरचा श्चाहि न तोरी। कह रविदास कवनि गति मोरी।

श्राखिल खिलै नहिं, का कह पंडित, को ह न कहें समुकाई। श्रावरन करन रूप नहिं जाके, कहें लौ लाइ समाई॥ चंद सूर नहिं, राति दिवस नहिं, धरनि श्राकास न भाई। करम श्राकरम नहिं, सुभ श्रासुभ नहिं, का कहि देहुँ बड़ाई॥

जब हम होते तब तू नाहीं, अब तू ही, मैं नाहीं । अतल ऋगम जैसे लहिर मह उद्धि, जल केवल जल माहीं ।।

माधव, क्या कहिए प्रभु ऐसा । जैसा मानिए होइ न तैसा । नरपति एक सिँघासनि सोइया सपने भया भिखारी। ऋछत राज विद्धरत दुखु पाइया, सो गति भई हमारी॥ धर्मदास-ये बाँधवगढ़ के रहनेवाले और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का आंकुर था और ये साधुत्रों का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साचात्कार हुआ। उन दिनों संत-समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्तिपूजा, तीर्थाटन, देवार्चन त्रादि का खंडन सुनकर इनका कुकाव 'निर्मुण संत मत' की त्रोर हुआ। ऋ'त में ये कबीर से सत्यनाम की दीचा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए त्र्यौर संवत् १५७५ में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कहते हैं कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने ऋपनी सारी संपत्ति, जो बहुत श्रधिक थी, लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर बीस वर्ष के लगभग रहे श्रीर श्रत्यंत बृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोडा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोडी होने पर भी कबीर की अपेचा अधिक सरल भाव लिए हुए है; उसमें कठोरता श्रीर कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूरबी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र श्राधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेमतत्त्व को ही लेकर श्रपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिये कुछ पद नीचे दिए जाते हैं--

कारि लागै महिलया गगन घहराय । खन गरजै, खन बिजुली चमकै, लहिर उठै, सोभा बरिन न जाय । सुन्न महल से अमृत बरसैं, प्रेम श्रनंद हैं साधु नहाय ॥ खुली केवरिया, मिटी अँधियरिया, धनि सतगुर जिन दिया लखाय। धरमदास विनवै कर जोरी, सतगुर चरन में रहत समाय।)

मितक मड़ैया सूनी करि गैलो।

स्रियना बलम परदेस निकरि गैलो, हमरा के किछुवौ न गुन दै गैलो। जोगिन होइके मैं बन बन हुँ ढ़ौं, हमरा के विरह-वैराग दे गैलो॥ संग की सखी सब पार उतिर गइलीं, हम धनि ठाढ़ी अकेली रहि गैलों। धरमदास यह अरज करतु है, सार सबद सुमिरन दें गैलो॥

गुरु नानक गुरु नानक का जन्म सं० १५२६ कार्त्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी प्राम जिला लाहौर में हुन्ना। इनके पिता काल्चंद खत्री जिला लाहौर तहसील शरकपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानकजी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। सं० १५४५ में इनका विवाह गुरदास-पुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलच्छणी से हुन्ना। सुलच्छणी से इनके दो पुत्र श्रीचंद और लच्मीचंद हुए। श्रीचंद श्रागे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्त्तक हुए।

पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिये कुछ धन दिया जिसका इन्होंने साधुत्रों श्रीर गरीबों को बाँट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी-देवताश्रों की उपा-सना की श्रपेत्ता एक ईश्वर की उपासना का महत्त्व श्रीर सभ्यता का चिह्न समक्तने लगे थे। शाखों के पठन-पाठन का क्रम मुस-लमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था जिससे धर्म श्रीर उपासना के गूढ़ तत्त्व समक्तने की शक्ति नहीं रह गई थी। श्रतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित 'निर्गुण संतमत' एक बड़ा भारी सहारा समक पड़ा।

गुरु नानक आरंभ ही से भक्त थे अतः उनका ऐसे मत की श्रोर श्राकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिन्दुत्रों श्रौर मुसलमानों दोनों के। समान रूप से प्राह्य हो। उन्होंने घरबार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। ऋ'त में कबीरदास की निगुर्ण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख-संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कथीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढे-लिखे न भक्तिभाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह (संवत् १६६१) ग्रंथ साहब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में हैं ऋौर कुछ देश की सामान्य काव्यभाषा हिंदी में हैं। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्यभाषा या ब्रजभाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए हैं; जैसे – चल्या, रह्या । भक्ति या विनय के सीधे सादे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं, कबीर के समान श्रशिज्ञितों पर प्रभाव डालने के लिये टेढ़े-मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता श्रोर श्रहंभावशून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत १५९६ में हुआ। संसार की ऋनित्यता, भगवद्भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप दो पद दिए जाते हैं-

इस दम दा मैंनू की बे भरोसा, आया आया, न आया न आया। यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा, कहीं नाहिँ दिखाया।। सोच विचार करे मत मन में जिसने हूँ डा उसने पाया। नानक भक्कन दे पद परसे निसदिन राम चरन चित लाया।।

जो नर दुख में दुख नहिं माने ।

सुख सनेह अर भय नहिं जाके, कंचन माटी जाने ।।

नहिं निंदा नहिं श्रस्तुति जाके, लोभ मोह श्रिममाना ।

हरष सोक तें रहें नियागे, नाहिं मान अपमाना ।।
आसा मनसा सकल त्यागि के जग तें रहें निरासा ।

काम कोध जेहि परसै नाहिंन तेहि घट ब्रह्म-निवासा ।।

गुरु किरपा जेहि नर पै कीन्हीं तिन्ह यह जुगुति पिछानी ।

नानक लीन भयो गोबिंद सों ज्यों पानी सँग पानी ॥

दाद्द्याल — यद्यपि सिद्धांत-दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो 'दादू पंथ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादूपंथी लोग इनका जनम संवत् १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतमेद हैं। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया। कबीर साहब की उत्पत्ति-कथा से मिलती-जुलती दादूदयाल की उत्पत्ति-कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादूदयाल का गुरु कौन था, यह ज्ञात नहीं। पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे।

दादूदयाल १४ वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत् १६५९ में नराना में (जयपुर से २० कोस दूर) आकर रह गए। वहाँ से तीन चार कोस पर भराने की पहाड़ी है। वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत् १६६० में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादूपंथियों का प्रधान श्रद्धा है श्रीर वहाँ दादूजी के कपड़े श्रीर पोथियाँ श्रव तक रखी हैं। श्रीर निर्मुणपंथियों के समान दादूपंथी लोग भी श्रपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं न कंटी पहनते हैं, हाथ में एक सुमिरनी रखते हैं श्रीर 'सत्तराम' कहकर श्रीभवादन करते हैं।

दाद की बानी ऋधिकतर कवीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पच्छिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी श्रीर पंजावी में भी कहे हैं। कबीर के समान परबी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अपबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेमतत्त्व भी व्यंजना ऋधिक है। घट के भीतर के रहस्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यदापि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है. पर प्रेम भाव का निरूपण ऋधिक सरस ऋौर गंभीर है। कबीर के समान खंडन श्रोर वाद-विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी बानी में भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गणमार्गियों की वानियों में साधारणतः श्राया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाँति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का श्रभेद, संसार की श्रनित्यता, श्रात्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ श्रनुमान नीचे उद्धृत पद्यों से हो सकता है—

घीव दूध में रिम रह्या व्यापक सब ही ठौर। दादू बकता बहुत हैं, मिंथ काढ़ें ते श्रीर ॥ यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाइ। भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाइ॥ दादू देख दयाल के। सकल रहा भरपूर।

रोम रोम में रिम रह्या, तू जिन जानै दूर ॥ केते पारिख पिच मुए कीमित कही न जाइ ॥ दादू सब हैरान हैं गूँगे का गुड़ खाइ ॥ जब मन लागे राम सें। तब श्चनत काहे के। जाइ ॥ दादू पाणी लूण ज्यें। ऐसै रहें समाइ ।

भाई रे ! ऐसा पंथ हमारा ।
है पख रहित पंथ गह पूरा अवरन एक अधारा ।
बाद विवाद काहु सौ नाहीं मैं हूँ जग थें न्यारा ॥
समदृष्टी सूँ भाई सहज में आपहि आप विचारा ।
मैं, तैं, मेरी यह मित नाहीं निर्देश निर्विकारा ।
काम कल्पना कदे न कीजे पूरन ब्रह्म पियारा ।
एहिपथ पहुँचि पार गहि दादू, सो तत सहज सँभारा ॥

सुंदरदास — ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्त ९ संवत् १६५३ में घौसा नामक स्थान (जयपुर राज्य) में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानन्द और माता का सती था। जब ये ६ वर्ष के थे तब दादूदयाल दौसा में गए थे। तभी से ये दादूदयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत् १६६० में दादूदयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्मस्थान घौसा में आ गए। वहाँ संवत् १६६३ तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहाँ तीस वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपूताने के फतहपुर (शेखाबाटी) नामक स्थान में आ रहे। वहाँ के नवाब अलिफ खाँ इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल प्रसंवत् १७४६ में साँगानेर में हुआ।

इनका डील-डौल बहुत श्राच्छा, रंग गोरा श्रीर रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव श्रत्यंत कामल श्रीर मृदल था। ये बाल-ब्रह्मचारी थे, श्रीर स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निग्राण-पंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिन्ना मिली थी और जो काव्यकला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। श्रतः इनकी रचना साहित्यिक श्रीर सरस है। भाषा भी काव्य की मँजी हुई व्रजभाषा है। भक्ति और ज्ञानचर्चा के श्रातिरिक्त नीति श्रीर देशाचार श्रादि पर भी इन्होंने बडे सुंदर पद्य कहे हैं। श्रौर संतों ने केवल गाने के पद श्रौर दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्त श्रीर सबैये रचे हैं। यों तो छोटे मोटे इनके अनेक प्रथ हैं. पर 'संदरविलास' ही सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्त. सबैये ही ऋधिक हैं। इन कवित्त-सबैयों में यमक, अनुप्रास श्रीर अर्थालंकार श्रादि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य-पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पडती है। संत तो ये थे ही, पर किव भी थे इससे समाज की रीति-नीति श्रीर व्यवहार श्रादि पर भी पूरी दृष्टि रखते थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आचार पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियाँ हैं, जैसे गुजरात पर—'श्राभड़ छीत श्रतीत सों होत बिलार श्री कृकर चाटत हाँड़ी": मारवाड़ पर--"वृच्छ न नीर न उत्तम चीर सुदेसन में गत देस है मारू"। दिच्चा पर—''राँधत प्याज, बिगारत नाज, न श्रावत लाज, करें सब भच्छन" पूरब देश पर—"बाम्हन छत्रिय बैसरु सुदर चारोइ बर्न के मच्छ बघारत"।

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं— गेह तज्यो श्रम नेह तज्यो पुनि खेह लगाइ के देह सँवारी। मेह सहे सिर, सीत सहे तन, धूप समै जो पँचागिनि बारी।। भूख सही रहि रूख तरे, पर सुंदरदास सबै दुख भारी। डासन छाँड़िकै कासन ऊपर आसन मारखो, पै आस न मारी॥ टयर्थ की तुकबंदी और ऊटपटाँग बानी इनको रुचिकर न थी। इसका पता इनके इस कवित्त से लगता है—

> बोलिए तौ तब जब बोलिबे की बुद्धि होय, ना तौ मुख मौन गहि चुप होय रहिए। जोरिए तौ तब जब जोरिबे की रीति जाने, तुक छंद अरथ अनूप जामें लहिए॥ गाइए तौ तब जब गाइवे को कंठ होय, श्रवण के सुनत ही मनै जाय गहिए। तुकमंग, छंदमंग, अरथ मिलै न कछु, संदर कहत ऐसी बानी नहिँ कहिए॥

सुशिचा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने श्रौर निर्गुण-वादियों के समान लोकधर्म की उपेचा नहीं की है। पातित्रत का पालन करनेवाली स्त्रियों, रणचेत्र में कठिन कर्चव्य पालन करनेवाले शूरवीरों श्रादि के प्रति इनके विशाल हृद्य में सम्मान के लिये पूरी जगह थी। दो उदाहरण श्रलम् हैं—

पित ही सूँ प्रेम होय, पित ही सूँ नेम होय,
पित ही सूँ छेम होय, पित ही सूँ रत है।
पित ही है जज्ञ जोग, पित ही है रस भोग,
पित ही सूँ मिटै सोग, पित ही को जत है।।
पित ही है जान ध्यान, पित ही है पुन्य दान,
पित ही है तीर्थ न्हान, पित ही को मत है।
पित बिनु पित नाहिं, पित बिनु गित नाहिं,
सुंदर सकल विधि एक पित्रत है।।

सुनत नगारे चोट बिगसै कमलमुख,
श्रिषिक उछाह फूल्या मात है न तन में।
तरे जब साँग तब कोऊ नहिं धीर धरे,
कायर कँपायमान होत देखि मन में।।
कूदि के पतंग जैसे परत पायक माहिं,
ऐसे टूटि परे बहु सावत के गन में।
मारि घमसान करि सुंदर जुहारे श्याम,
सोई सुर्यार रुपि रहे जाय रन में।।

इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टितत्त्व आदि विषय कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और ऊटपटाँग नहीं हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिये नीचे का पद्य लीजिए जिसमें ब्रह्म के आगे और सब कम सांख्य के अनुकूल है—

ब्रह्म तें पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई,
प्रकृति तें महत्त्व, पुनि ऋहंकार है।
ऋहंकार हू तें तीन गुण सत रज तम,
तमहू तें महाभूत विषय-पसार है।।
रजहू तें इंद्री दस पृथक् पृथक् महें,
सत्तहू तें मन आदि देवता विचार है।
ऐसे ऋनुकम करि शिष्य सूँ कहत गुरु,
सुंदर सकल यह मिथ्या अमजार है।

मलूकदास मलूकदास का जनम लाला सुंदरदास खत्रीः के घर में वैशाख कृष्ण ५ संवत् १६३१ में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु १०८ वर्ष की अवस्था में संवत् १०३९ में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजनेवाले निगुण मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गिद्याँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, नैपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हें कि एक बार इन्होंने एक इवते हुए शाही जहाज का पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था श्रीर रुपयां का तोड़ा गंगाजी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था।

श्रालिसयों का यह मूल मंत्र-

अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम। दास मल्का कहि गए, सब के दाता राम॥

इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—रक्षखान श्रीर ज्ञान-बोध। हिन्दुश्रों श्रीर मुसलमानों दोनों के। उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गु एमार्गी स'तों के समान इनकी भाषा में भी फारसी श्रीर अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब स'तों की बानी में एक सा पाया जाता है। इन सब लच्चएों के होते हुए भी इनकी भाषा सुन्यवस्थित श्रीर सुंद्र है। कहीं कहीं श्रच्छे कियों का सा पद-विन्यास श्रीर किवत्त श्रादि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद्य बिलकुल खड़ी बोली में हैं। श्रादमबोध, वैराग्य, प्रेम श्रादि पर इनकी बानी बड़ी मनोहर है। विद्युर्शन मात्र के लिये कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

श्रव तो श्रजपा जपु मन मेरे।

सुर नर श्रासुर टहलुवा जाके मुनि गंधव हैं जाके चेरे। दस श्रीतार देखि मत भूली, ऐसे रूप घनेरे॥ श्रालख पुरुष के हाथ विकाने जब तैं नैननि हेरे। कह मलूक तू चेत श्राचेता काल न आवै नेरे॥

नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। खाकहि से पैदा किए श्राति गाफिल गंदे॥ कबहूँ न करते बंदगी, दुनिया में भूले। श्रासमान को ताकते थोड़े चढ़ फूले॥

सबिहन के हम सबै हमारे। जीव जंतु मोहिं लगें पियारे।।
तीनों लोक हमारी माया। श्रंत कतहुँ से के इनहिं पाया।।
छुत्तिस पवन हमारी जाति। हमहीं दिन औ हमहीं राति।।
हमहीं तरवर कीट पतंगा। हमहीं दुर्गा, हमहीं गंगा।।
हमहीं सुल्ला, हमहीं काजी। तीरथ बरत हमारी बाजी।।
हमहीं दसरथ, हमहीं राम। हमरे कोच श्री हमरे काम।।
हमहीं रावन, हमहीं कंस। हमहीं मारा श्रपना बंस।।

स्राह्मर स्रानन्य—संवत् १७१० में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दितया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दितया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल चमा-प्रार्थना के लिये इनके पास गए तब इन्हें एक माड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज न पूछा "पाँव पसारा कब से ?" चट उत्तर मिला—"हाथ समेटा जब से"। ये विद्वान् थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई प्रथ राजयोग, विज्ञानयोग, ध्यानयोग, सिद्धांतवोध, विवेकदीपिका, ब्रह्मज्ञान, अनन्यप्रकाश आदि लिखे और दुर्गा-सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

यह मेद सुनौ पृथिचंदराय। फल चारहु को साधन उपाय।।
यह लोक सधै मुख पुत्र बाम। परलोक नसै बस नरकधाम।।
परलोक लोक दोउ सधै जाय। सोइ राजजोग सिद्धांत श्राय।।
निज राजजोग ज्ञानी करंत। इढि मूढ़ धर्म साधत श्रनंत।।
जैसा कि उत्पर कहा जा चुका है, निर्गुणमार्गी संत कवियों
की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के

अंतर्गत आ सकती है। शिचितों का समावेश कम होने से इनकी बानी ऋधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानवजीवन की भावनात्रों की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनसमाज का श्राकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही ऋौर नए नए पंथ भी निकलते रहे पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा । दाद्दयाल की शिष्य-परंपरा में जगजीवनदास या जगजीवन साहब हुए जो संवत् १८१८ के लगभग वत्तमान थे। ये चंदेल ठाकर थे ऋौर केाटवा (बाराबंकी) के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग 'सत्यनामी' संप्रदाय चलाया। इनकी बानी में साधारण ज्ञान-चर्चा है। इनके शिष्य दूलमदास हए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोंवरदास श्रीर पहलवानदास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब त्र्यादि त्र्यनेक संत हुए हैं। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहत से संतों की बानियाँ प्रकाशित की हैं।

निगु गा-पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समम रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वेत, श्रद्धेत, विशिष्टाद्धेत श्रादि का श्रारोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धित की श्रनभिज्ञता ही प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन श्रवयवों की न्यूनता या श्रिधकता के कारण जिनका मेल करके निगु गा पंथ चला है। जैसे, किसी में वेदांत के ज्ञानतत्त्व का श्रवयव श्रिधक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना-तत्त्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेमतत्त्व का श्रीर किसी में व्याव-हारिक ईश्वरभिक्त (कर्त्ता, पिता, प्रभु की भावना से युक्त) का। यह दिखाया जा चुका है कि निगु गापंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान-

पत्त है वह वेदांत से लिया हुआ है; जो प्रेमतस्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। 'श्रहिंसा' और 'प्रपत्ति' के श्रतिरिक्त वैष्णवत्व का और कोई श्रंश उसमें नहीं है। उसके 'सुरति' श्रीर 'निरति' शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्धधर्म के श्रष्टांगमार्ग के श्रांतिम मार्ग हैं—सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। 'सम्यक् स्मृति' वह दशा है जिसमें ज्ञण ज्ञण पर मिटनेवाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी शृंखला बँध जाती है। 'समाधि' में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। श्रतः 'सुरति' 'निरति' शब्द योगियों की बानियों से श्राष्ट्र हैं; वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं।

#### प्रकर्ग ३

# मेममार्गी (मूफी) शाखा

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सुफी किवयों की है जिन्होंने प्रेमगाथाश्चों के रूप में उस प्रेमतत्त्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलानेवाला है तथा जिसका श्वाभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का श्वब वर्णन किया जाता है—

कुत्सन — ये चिश्ती वंश के शेख चुरहान के शिष्य थे श्रीर जौनपुर के बादशाह हुसैनशाह के श्राश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का मध्यभाग (संवत् १५५०) था। इन्होंने 'मृगावती' नाम की एक कहानी चौपाई- दोहे के क्रम से सन् ९०९ हिजरी (संवत् १५५८) में लिखी जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपितदेव के राजकुमार श्रीर कंचनपुर के राजा रूपमुरारि की कन्या मृगावती की प्रेमकथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा किव ने प्रेममार्ग के त्याग श्रीर कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत्येम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सृफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय श्राध्यात्मिक श्रामास हैं।

कहानी का सारांश यह है,—चंद्रगिरि के राजा गरापितिदेव का पुत्र कंचननगर के राजा रूपमुरारि की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट मेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुँचा। पर एक दिन मृगावती राजकुमार के। घोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुँचकर उसने रुकिमनी नाम की एक सुन्दरी को एक राज्ञस से बचाया। उस सुन्दरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अन्त में राजकुमार उस नगर में पहुँचा जहाँ अपने पिता की मृत्यु पर राजसिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहाँ वह १२ वर्ष रहा। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का सँदेसा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुकिमनी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनन्द-पूर्वक रहा पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियाँ प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई—

रकमिनि पुनि वैसिहि मरि गई। कुलवंती सत सों सित भई।। बाहर वह भीतर वह होई। घर बाहर के। रहेन जोई॥ विधि कर चरित न जानै आनू। जो सिरजा सो जाहि निआनू॥

मंभन—इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल इनकी रची मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है जिससे इनकी केामल कल्पना और स्निग्ध सहृद्यता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी पाँच चौपाइयें। खर्डालियों) के उपरांत एक दोहे का कम रखा गया है। पर मृगावती की अपेचा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृद्यप्राही हैं। आध्यात्मिक प्रेमभाव की व्यंजना के लिये प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंमन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है जो अत्यंत संत्रेप में नीचे दी जाती है।

कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को श्रप्सराएँ रातो-रात महारस नगर की राजक्रमारी मधमालती की चित्रसारी में रख आई। वहाँ जागने पर दोनों का साज्ञात्कार हुआ श्रौर दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने श्रपना परिचय दिया और कहा—"मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन सं तुम्हारा प्रेम मेरे हृद्य में उत्पन्न हुआ।" बातचीत करते करते दोनों एक साथ सा गए और अप्सराएँ राजकुमार को उठाकर . फिर उसके घर पर रख आईं। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र के मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट-मित्र इधर उधर वह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक संदरी स्त्री पलॅंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चितविसरामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी जिसे एक राचस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राचस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि मेरी वह सखी है, मैं उसे तुक्तसं मिला दूँगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनो-हर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है। पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेमपात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है।

दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का

मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोडने को कहने लगी। जब उसने न माना तब माता ने शाप दिया कि तू पन्नी हो जा। जब वह पन्नी होकर उड़ गई तब माता बहत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुँवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पन्नी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया इससे वह कुछ रक गई और पकड ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पत्ती मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुभे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊँगा। अ'त में वह उस पिजरे को लेकर महारस नगर में पहुँचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढकर उसके ऊपर जल छिडका। वह फिर पत्नी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता-पिता ने ताराचंद के साथ मधु-मालती का ज्याह करने का विचार प्रकट किया। पर ताराचंद ने कहा कि ''मधुमालती मेरी बहिन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊँगा।" मधु-मालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दु:ख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी त्राकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में श्रा पहुँचा है। मधुमालती का पिता श्रापनी रानी

सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन (प्रेमा क पिता) के नगर में जाता है और वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ भूला भूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्च्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियाँ उपचार में लग जाती हैं।

इसके आगे प्रति खंडित है। पर कथा के भुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा।

किव ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सभी सहानुभूति, अपूर्व संयम और निःस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्मजन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंभन ने प्रेमतत्त्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम-सूत्र में बँधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेममूर्त्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंभन कहते हैं—

देखत ही पहिचानेउ तोहीं। एही रूप जेहि छुँदर्यो मोही।।
एही रूप बुत अहै छुपाना। एही रूप रब सृष्टि समाना।।
एही रूप सकती श्रौ सीऊ। एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ।।
एही रूप प्रगटे बहु भेसा। एही रूप जग रंक नरेसा।।
ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति हैं
जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता,
किसी की श्राँखें नहीं खुल सकतीं—

विरह-स्रविध अवगाह स्रपारा। कोटि माहिं एक परै त पारा।। विरह कि जगत स्रॅविरथा जाही ! विरह रूप यह सृष्टि सवाही।। नैन विरह-अंजन जिन सारा। विरह रूप दरपन संसारा।। कोटि माहिं विरला जग कोई। जाहि सरीर विरह-दुख होई।। रतन कि सागर सागरिह ! गजमोती गज कोइ। वॅदन कि वन बन उपजै, विरह कि तन तन होइ !

जिसके हृद्य में यह विरह होता है उसके लिये यह संसार स्वच्छ द्रपण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम-मार्गी सृफी संप्रदाय के सब कांवयों में पाए जाते हैं। मंफन की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संवत् नहीं ज्ञात हो सका है पर यह निस्संदेह है कि इसकी रचना विक्रम संवत् १५५० और १५९५ ( पदमावत का रचना-काल ) के बीच में और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई। इस शैली के सब से प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ "पदमावत" में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संदोप में उल्लेख किया है—

विक्रम घँसा प्रेम के बारा । सपनावति कहँ गएउ पतारा ॥
मधूपाछ सुगधावति लागी । गगनपूर होइगा वैरागी ॥
राजकुँवर कंचनपुर गयऊ । मिरगावति कहँ जोगी भयऊ ॥
साधे कुँअर खंडावत जोगू । मधुमालति कर कीन्ह वियोगू ॥
प्रेमावति कहँ सुरवर साधा । उपा लागि श्रानिरुध वर-बाँधा ॥

इन पद्यों में जायसी के पहले के चार काव्यों का उल्लेख है—मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष दो अभी नहीं मिले हैं। जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचना- काल के क्रम के अनुसार माना जाय तो मधुमालती की रचना कुतबन की मृगावती के पीछे की ठहरती है।

जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ 'मनोहर' का नाम नहीं है, 'खंडावत' नाम है। 'पदमावत' की हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः फारसी श्रचरों में ही मिलती हैं। मैंने चार ऐसी प्रतियाँ देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे 'खंडावत, कुंदावत, कंडावत, गंधावत' इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू-विश्व-विद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ 'मनोहर' पाठ है। उसमान की 'चित्रावली' में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुँवर का नाम 'मनोहर' ही है—

मधुमालित होइ रूप देखावा । प्रेम मनोहर होइ तहँ आवा ॥ यही नाम 'मधुमालती' की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है।

'पदमावत' के पहले 'मधुमालती' की बहुत श्रिधिक प्रसिद्धि थी। जैन किव बनारसीदास ने श्रपने श्रात्मचरित में संवत् १६६० के श्रासपास की श्रपनी इश्क्रबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि "उस समय मैं हाट-बाजार में जाना छोड़, घर में पड़े पड़े 'मृगावती' श्रीर 'मधुमालती' नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था—

> तब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट-बजार। मधुमालती, मृगावती, पोथी दोय उचार॥"

इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी (संवत् १७००) 'मधुमालती' के आधार पर दक्किनी उद्दूमें 'गुलशने-इश्क़' के नाम से एक प्रेम-कहानी लिखी।

कवित्त-सवैया बनानेवाले एक 'मंफन' पीछे हुए हैं जिन्हें इनसे सर्वथा पृथकु सममना चाहिए। मिलक मुहम्मद जायसी—ये प्रसिद्ध सूफी फकोर शेख मोहिदी (मुहीउद्दीन) के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक 'आखिरी कलाम' के नाम से फारसी अचरों में छपी मिली हैं। यह सन् ५३६ हिजरी में (सन् १५२८ ईसवी के लगभग) बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मिलक मुहम्मद जायसी ने अपने जन्म के सम्बन्ध में लिखा है—

भा अवतार मोर नौ सदी। तीस बरस ऊपर कवि बदी॥

इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्थ्य नहीं खुलता। जन्मकाल ९०० हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का ऋथे यही निकलेगा कि जन्म से ३० वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए।

जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं 'पर्मावत', जिसका निर्माण-काल कवि ने इस प्रकार दिया है—

सन नव से संत्ताइस अहा। कथा-ऋरंभ-वैन कवि कहा॥

इसका ऋर्य होता है कि परमावत की कथा के प्रारम्भिक वचन (ऋरंभ वैन) किव ने ९२७ हिजरी (सन् १५२० ई० के लगभग) में कहे थे। पर ग्रंथारंभ में किव ने मनसवी की रूढ़ि के ऋनुसार 'शाहेवक्त' शेरशाह की प्रशंसा की है—

शेरशाह दिल्ली सुलतान्। चारहु खंड तपै जस भान्। ओही छाज राज श्रौ पाट्ट। सब राजै भुईँ घरा ललाट्टा।

शेरशाह के शासन का आरम्भ ९४७ हिजरी आर्थात सन् १५४० ई० से हुआ था। इस दशा में यही सम्भव जान पड़ता है कि किव ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन् १५२० ई० में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को १९ या २० वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। 'पदमावत' का एक बँगला असुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन् १६५० ई० के श्रासपास श्रालो-उजालो नामक एक कवि से कराया था। उसमें भी 'नव सै सत्ताइस' ही पाठ माना गया है—

शेख महम्मद जित जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवशत

पदमावत की हस्तिलिखित प्रतियाँ श्रधिकतर फारसी श्रचरों में मिली हैं जिनमें 'सत्ताइस' श्रौर 'सेंतालिस' प्रायः एक ही तरह लिखे जायँगे। इससे कुछ लोगों का यह भी श्रनुमान है कि 'सेंतालिस' के। लोगों ने भूल से सत्ताइस पढ़ लिया।

जायसी श्रपने समय के सिद्ध फकीरों में गिन जाते थे। श्रमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के श्रांतिम दिनों में जायसी श्रमेठी से दो मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरहीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें श्रवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, श्रपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल ४ रजब ९४९ हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता।

ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं, रोरशाह इनके रूप को देखकर हँसा था। इस पर ये बोले "मोहिका हँसेसि कि कोहरिह ?" इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने तीन पुस्तकें लिखीं—एक तो प्रसिद्ध 'पदमावत', दूसरी 'अखरावट', तीसरी 'आखिरी कलाम'। 'अखरावट' में वर्ण-माला के एक एक अचर को लेकर सिद्धांत-संबंधी तत्त्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर-प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। 'आखिरी कलाम' में क्यामत का वर्णन है। जायसी की अच्चय कीर्ति का आधार है, 'पदमावत', जिसके पढ़ने से यह

प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल श्रौर "प्रेम की पीर" से भरा हुआ था। क्या लोकपत्त में, क्या श्रध्यात्मपत्त में, दोनों श्रोर उसकी गृहता, गंभीरता श्रौर सरसता विलज्ञण दिखाई देती है।

कबीर ने ऋपनी भाड-फटकार के द्वारा हिंदुओं श्रौर मुस-लमानों का कट्टरपन दर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ानेवाला सिद्ध हुआ, हृद्य को स्पर्श करनेवाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय-साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी र्श्वाभ-व्यंजना उससे न हुई। कुतवन, जायसी श्रादि इन प्रेम-कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन-दशाश्रों को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू-हृद्य और मुसलमान-हृद्य श्रामने सामने करके श्रजनबीपन मिटानेवालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुश्रों की कहानियाँ हिंदुत्रों ही की बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोत्त सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यन्त जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई ।

'पदमावत' में प्रेमगाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे ऋधिक प्रसिद्ध प्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है। इसमें इतिहास श्रीर कल्पना का योग है। चित्तौर की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू-हृदय के मर्म को स्पर्श करनेवाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास-प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्द्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती की कथा संत्रेप में इस प्रकार है—

सिंहलद्वीप के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती रूप श्रीर गुएए में जगत में श्रद्धितीय थी। उसके येग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुश्रा था जिसका वर्ण सोने के समान था श्रीर जो पूरा बाचाल श्रीर पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया श्रीर बहुत कोप किया। सुश्रा राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया।

सूत्रा वन में उड़ता उड़ता एक बहे लिए के हाथ पड़ गया जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौर के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को एक लाख देकर चित्तौर के राजा रतनसेन ने उसे लिया। धीरे धीरे रतनसेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया था तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सूए से पूछा कि "संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है ?" इस पर सूत्रा हँसा और उसने सिंहल की पिद्मनी का वर्णन करके कहा कि उसमें-तुममें दिन और अँधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सूत्रा राजा से भी न पिद्मनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने राजा के भय से उसे मारा नहीं; अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सूए के बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और कुद्ध हुआ तब सूत्रा लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई।

पिद्यानी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्च्छित हो गया श्रौर अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखानेवाला वही हीरामन सूआ था और साथ में सोलह हजार कुँवर जोगियों के वेश में थे।

कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंहल की ओर चला और अनेक कष्ट भेलने के उपरात सिंहल पहेँचा। वहाँ पहुँचने पर राजा तो शिव के एक मदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान स्रौर जप करने लगा श्रीर हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्रीपंचमी के दिन पद्मावती शिवपूजन के लिये उस मंदिर में गई; पर राजा उसके रूप को देखते ही मुर्चिछत हो गया, उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत ऋथीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए; श्रव तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ो तभी मुभे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सबेरा हो गया श्रोर पकडा गया। राजा गंधर्वसेन की श्राजा से रतनसेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में सोलह हजार जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान त्रादि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिये आ गए। गंधर्वसेन की सारी सेना हार गई। ऋंत में जािगयों के बीच शिव को पहचानकर गंधर्वसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा श्रीर बोला कि "पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए।" इस प्रकार रतनसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और कुछ दिनों के उपरांत दोनों चित्तौरगढ आ गए।

रतनसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे युचिणी सिद्ध थी। श्रीर पंडितों को नीचा दिखाने के लिये उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यित्रणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दोन के दरबार में पहुँचा श्रौर उसने दान में पाए हुए पद्मावती के एक कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिये राजा रतनसेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा श्चत्यंत ऋद्ध हुन्ना और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक श्रलाउद्दीन चित्तौरगढ घेरे रहा पर उसे तोड न सका। श्च'त में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा न स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय श्रलाउद्दीन ने पश्चिनी के रूप की एक मलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई. जिसे देखते ही वह मुर्च्छित होकर गिर पड़ा । प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुँचाने गया तब श्रलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड लिया गया और दिल्ली पहुँचाया गया।

पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई; पर तुरंत एक बीर चत्राणी के समान अपने पित के उद्घार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक दो वीर चत्रिय सरदार ७०० पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली में पहुँचे और बादशाह के यहाँ संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पित से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जायगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियाँ काट

दीं। रतनसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख बृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतनसेन को लेकर चित्तौर पहुँच गया। चित्तौर आने पर पद्मिनी ने रतनसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुंभलनेर जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतनसेन दोनों मारे गए।

रतनसेन का शव चित्तौर लाया गया। उसकी दोनों रानियाँ नागमती श्रौर पद्मावती हँसते हँसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गईं। पीछे जब सेना सहित श्रलाउद्दीन चित्तौर में पहुँचा तब वहाँ राख के ढेर के सिवा श्रौर कुछ न मिला।

जैसा कि कहा जा चुका है, श्रेमगाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ श्रौर सरस है। श्रेममार्गी सूफी कवियों की श्रौर कथाश्रों से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ज्योरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों श्रौर सिद्धि के स्वरूप श्रीट् की जगह-जगह ज्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है—

तन चितउर, मन राजा कीन्हा। हिय सिंघल, बुधि पदमिनि चीन्हा।।
गुरू मुत्रा जेह पंथ देखावा। विनु गुरु जगत को निरगुन पावा १
नागमती यह दुनिया धंधा। बाँचा सोह न एहि चित बंधा।।
राधव दूत सोई सैतानू। माया अलाउदीं सुलतानू।।

यद्यपि पदमावत की रचना संस्कृत प्रबंध-काञ्यों की सर्गबद्ध पद्धित पर नहीं है, फारसी की मसनवी-शैली पर है, पर शृंगार, वीर श्रादि के वर्णन चली श्राती हुई भारतीय काञ्य-परंपरा के श्रनुसार ही हैं। इसका पूर्वार्द्ध तो एकांत प्रेममार्ग का ही श्राभास देता है, पर उत्तरार्द्ध में लोकपच्च का भी विधान है। पद्धिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्थ्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करनेवाला है। श्रानेक प्रकार के श्रालंकारों की योजना उसमें पाइ जाती है। कुछ पद्य देखिए— सरवर तीर पदमिनी आई। खोंपा छोरि केस मुकलाई॥ सिस मुख, श्रांग मलयगिरि वासा। नागिनि भाँ पि लीन्ह चहुँपासा॥ श्रोनई घटा परी जग छाँहा। सिस के सरन लीन्ह जनु राहा॥ भूलि चकोर दीठि मुख लावा। मेघ घटा महँ चंद देखावा॥

पिद्मिनी के रूप-वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अन'त सौंदर्ग्य की खोर, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े ही सुंदर संकेत किए हैं—

बरनी का बरनों इमि बनो। साधे बान जानु दुइ अनी।।
उन बानन्ह अस को जो न मारा। बेधि रहा सगरी संसारा।।
गगन नखत जो जाहिं न गने। वै सब बान ओहि के हने।।
धरती बान बेधि सब राखी। साखी ढाढ़ देहिं सब साखी।।
रोबँ रोबँ मानुस तन ठाढ़े। स्तिहं स्त बेध अस गाड़े।।
बरनि-बान अस ओपहँ बेधे रन बनढाँख।
सौजहिं तन सब रोबाँ, पंखिहि तन सब पाँख।।

इसी प्रकार योगी रतनसेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों (काम, क्रोध आदि विकारों) की व्यंजना की है—

ओहि मिलान जौ पहुँचै कोई। तब हम कहब पुरुप भल सोई॥ है श्रागे परवत के बाटा। विषम पहार अगम मुठि घाटा॥ बिच विच नदी खोह श्रौ नारा। ठावँहि ठावँ बैठ बटपारा॥

उसमान—ये जहाँगीर के समय में वर्त्तनान थे और गाजीपुर के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये पाँच भाई थे। और चार भाइयों के नाम थे—शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने श्रापना उपनाम "मान" लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्यपरंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उसमान ने सन् १०२२ हिजरी श्रर्थात सन् १६१३ ईसवी में "चित्रावली" नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में किव ने स्तुति के उपरांत पैगंबर श्रीर चार खलीफों की, बादशाह (जहाँगीर) की तथा शाह निजामुद्दीन श्रीर हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके किव ने श्रपना परिचय देते हए लिखा है कि—

ब्रादि हुता विधि माथे लिखा। अच्छर चारि पढ़े हम सिखा।। देखत जगत चला सब जाई। एक बचन पै अमर रहाई।। बचन समान सुधा जग नाहीं। जेहि पाए कवि श्रमर रहाहीं।। मोहूँ चाउ उठा पुनि हीए। होउँ श्रमर यह अमरित पीए ॥

किव ने ''जोगी ढूँ इन खंड" में काबुल, बदख्शाँ, खुरासान, रूम, साम, मिस्न, इस्तंबोल, गुजरात, सिंहलद्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलच्चण बात है जोगियों का आँगरेजों के द्वीप में पहुँचना—

वलंदीप देखा अँगरेजा। तहाँ जाइ जेहि कठिन करेजा।। ऊँच नीच धन-संपति हेरा। मद बराह मोजन जिन्ह केरा।।

किया ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उसमान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्यविन्यास भी वही है। पर विशेषता यह है कि कहानी बिलकुल किव की किल्पत है, जैसा कि किव ने स्वयं कहा है।

कथा एक मैं हिए उपाई। कहत मीठ औ सुनत सोहाई।।

कथा का सारांश यह है-

नैपाल के राजा धरनीधर पँवार ने पुत्र के लिये कठिन व्रत-पालन करके शिव-पार्वती के प्रसाद से 'सुजान' नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देव (प्रेत) की एक मढ़ी में जा सोया। देव ने ऋाकर उसकी रचा स्वीकार की । एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकमारी चित्रावली की वर्षगाँठ का उत्सव देखने के लिये गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। श्रीर कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने कुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टँगा देख उस पर आसक्त हो गया और ऋपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टाँगकर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मढी में रख श्राए। जागने पर कुमार को चित्र-वाली घटना स्वप्न सी मालूम हुई; पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए। पर वहाँ वह ऋत्यंत खिन्न ऋौर व्याकुल रहता। अ'त में अपने सहपाठी स्वुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढी में गया और वहाँ वडा भारी श्रनसत्र खोल दिया।

राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विह्नल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को, जोगियों के वेश में, राजकुमार का पता लगाने के लिये भेजा। इधर एक कुटी-चर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का वह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने उस कुटीचर का सिर मुँड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार के उस अनसत्र तक पहुँचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एक शिवमंदिर में उसका कुमारी के साथ साम्रात्कार हुआ।

पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार के। अधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया जहाँ उसे एक श्रजगर निगल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक बनमानुस ने उसे एक अंजन दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकडा। पर उस हाथी को भी एक पिचराज ले उड़ा और उसने घबराकर कुमार को समुद्रतट पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता फिरता कुमार सागर-गढ़ नामक नगर में पहुँचा और राजकुमारी कँवलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियां के साथ वहाँ श्राई तब उसे देख मोहित हो गई श्रीर उसने उसे अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैंद कर लिया। इसी बीच में सोहिल नाम का कोई राजा कॅबलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिये चढ़ आया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अतंत में सुजान कुमार ने कॅवलावती से, चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके. विवाह कर लिया। कॅबलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिये गया।

इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी-दूत ने गिरनार में उसे पहचाना श्रोर चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रा-वली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा श्रोर सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास श्राया श्रोर उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहाँ पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने

चार चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जीगी-दृत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने यह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग ही में कैंद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत ज्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने उसे मारने के लिये मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए चार चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारनेवाले पराक्रमी सुजान कुमार का चित्र लेकर आ पहुँचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया।

कुछ दिनों में सागरगढ़ की कँवलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा जिसने श्रमर की श्रन्योक्ति द्वारा कुमार के। कँवलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली के। लेकर स्वदेश की श्रोर प्रस्थान किया श्रीर मार्ग में कँवलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में किव ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है। श्रांत में राजकुमार श्रपन घर नैपाल पहुँचा श्रीर उसने वहाँ दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया।

जैसा कि कहा जा चुका है, उसमान ने जायसी का पूरा इम्रानुकरण किया है। जायसी के पहले के किवयों ने पाँच पाँच चौपाइयों (ऋद्बोलियों) के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने सात सात चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उसमान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। किव ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के आंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेवजी राजा धरनीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि—

देखु देत हों आपन श्रंसा। श्रव तोरे होइहों निज बंसा॥ केंवलावती श्रोर चित्रावली श्रविद्या श्रोर विद्या के रूप में किल्पत जान पड़ती हैं। सुजान का श्रथे ज्ञानवान है। साधनकाल में श्रविद्या के। बिना दूर रखे विद्या (सत्यज्ञान) की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कॅवलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान-महिमा श्रादि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर-क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढँग से किव ने "ईश्वर की प्राप्ति" की साधना की श्रोर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुभे जो दूँ इ ले उसकी जीत समभी जायगी। सखियाँ दूँ इती हैं श्रोर नहीं पाती हैं—

सरवर हूँ दि सबै पिच रहीं। चित्रिनि खोज न पावा कहीं।।
निकसीं तीर भई वैरागी। घरे ध्यान सब विनवै लागीं।
गुपुत तोहि पावहि का जानी। परगट महूँ जो रहे छपानी।।
चतुरानन पिढ़ चारों बेदू। रहा खोजि पै पाव न मेदू।।
हम श्रंघो जेहि श्राप न स्भा। मेद तुम्हार कहाँ लों बूभा।।
कौन सा ठाउँ जहाँ तुम नाहीं। हम चख जोति न, देखहिं काहीं।।
पावै खोज तुम्हार सें।, जेहि दिखरावहु पंथ।
कहा होइ जोगी मए, श्रो बहु पढ़े गरंथ।।

विरह-वर्णन के श्र'तर्गत षद्ऋतु का वर्णन सरस श्रीर मनोहर है—

श्रृतु वसंत नौतन वन फूला। जहें तह भौर कुसुम-रंग भूला॥ आहि कहाँ सो भैंवर हमारा। जेहि विनु वसत बसंत उजारा॥ रात बरन पुनि देखि न जाई। मानहुँ दवा दहूँ दिसि लाई॥ रितिपति-दुरद श्रृतुपती बली। कानन-देह श्राह दलमली॥

श्रेख नबी—ये जौनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहनेवाले थे और संवत् १६७६ में जहाँगीर के समय में वर्त्तमान थे। इन्होंने "ज्ञानदीप" नामक एक आख्यान-काच्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है।

यहीं प्रेममार्गी सूफी किवयों की प्रचुरता की समाप्ति सममनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है, काव्यचेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य्य-काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस रौली की रचनाएँ थोड़ी बहुत होती रहती हैं; पर उनके बीच कालांतर भी ऋधिक रहता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। ऋतः रोख नबी से प्रेम-गाथा-परंपरा समाप्त सममनी चाहिए। 'झान-दीप' के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गई उनका संचिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है।

कासिमशाह—ये दरियाबाद (बाराबंकी) के रहनेवाले थे और संवत् १७८८ के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने 'हंस जवाहिर" नाम की कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है।

फ़ारसी श्रचरों में छपी (नामी प्रेस, लखनऊ) इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें किव ने शाहे वक्त का इस प्रकार उल्लेख करके— नुहमदसाह दिल्ली सुलतान् । का मन गुन ओहि केर बखान् ॥ छाजै पाट छत्र सिर ताज् । नावहिं सीस जगत के राज् ।। रूपवंत दरसन मुँह राता । भागवंत ओहि कीन्ह विधाता ॥ दरववंत धरम महँ पूरा । ज्ञानवंत खड़ग महँ सूरा ॥ अपना परिचय इन शब्दों में दिया है—

दिरियाबाद माँक मम ठाऊँ। स्त्रमानुल्ला पिता कर नाऊँ॥
तहवाँ मोहिं जनम विधि दीन्हा। कासिम नावँ जाति कर हीना॥
तेहूँ बीच विधि कीन्ह कमीना। ऊँच सभा बैठै चित दीना॥
ऊँचे संग ऊँच मन भावा। तब भा ऊँच ज्ञान-बुधि पावा॥
ऊँचा पंथ प्रेम का होई। तेहि महँ ऊँच भए सब कोई॥
कथा का सार किंच ने यह दिया है—

कथा जो एक गुपुत महँ रहा। सो परगट उघारि मैं कहा।। हंस जवाहिर विधि औतारा। निरमल रूप सो दई सँवारा।। वलख नगर बुरहान सुलतानू। तेहि घर हंस भए जस भानू॥ स्रालमसाह चीनपित भारी। तेहि घर जनमी जवाहिर वारी॥ तेहि कारन वह भएउ वियोगी। गएउ सो छाँ हि देस होइ जोगी।। स्रांत जवाहिर हंस घर आनी। सो जग महँ यह गयउ बखानी॥ सो सिन ज्ञान-कथा मैं कीन्हा। लिखेउँ सो प्रेम, रहै जग चीन्हा।।

इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है।

तूर मुहम्मद — ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के समय में थे और 'स्वरहद' नामक स्थान के रहनेवाले थे जो जौनपुर जिले में जौनपुर-श्राजमगढ़ की सरहद पर है। पीले सबरहद से ये श्रपनी सुसराल भादों (जिला श्राजमगढ़) चले गए। इनके श्रपुर शमसुद्दीन को श्रीर कोई वारिस न था इससे ये सुसराल ही में रहने लगे। न्रमुहम्मद के भाई मुहम्मद माह सबरहद ही में रहे। न्रमुहम्मद के दो पुत्र हुए—.गुलाम

हसनैन श्रोर नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश-परंपरा में शेख़ फिदाहुसैन श्रभी वर्त्तमान हैं जो सबरहद श्रोर कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। श्रवस्था इनकी ८० वर्ष की है।

नूरमुहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिन्दी काव्यभाषा का भी ज्ञान और सब सूफी किवयों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त 'रौजतुल हक्षायक' इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थीं जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई'। इन्होंने ११५७ हिजरी (संवत् १८०१) में 'इंद्रावती' नामक एक सुंदर आख्यान-काव्य लिखा जिसमें कालिजर के राजकुमार राजकुँवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम-कहानी है। किव ने प्रथानुसार उस समय के शासक मुहम्मदशाह की प्रशंसा इस प्रकार की है—

करों मुहम्मदसाह बखानू। है सूरज देहली मुलतानू॥ धरमपंथ जग बीच चलावा। निबर न सबरे सों दुख पावा॥ बहुतै सलातीन जग केरे। आह सहास बने हैं चेरे॥ सब काहू पर दाया धरई। धरम सहित सुलतानी करई॥ कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बाँधी हैं—

मन-हग सों इक राति मकारा । स्कि परा मोहिं सब संसारा ॥ देखेड एक नीक फुलवारी । देखेड तहाँ पुरुष श्री नारी ॥ दोड मुख सोभा बरिन न जाई । चंद मुरुज उतरे भुइँ आई ॥ तपी एक देखेड तहिं ढाऊँ । पूछेड तासीं तिन्हकर नाऊँ ॥ कहा श्रहें राजा श्री रानी । इंद्रावित श्री कुँवर गियानी ॥

श्रागमपुर इंद्रावती कुँवर कलिजर राय। प्रेम हुँते दोउन्ह कहुँ दीन्हा अलख मिलाय॥

कि ने जायसी के पहले के किवयों के अनुसार पाँच पाँच चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी मंथ को सूफी-पद्धति का अंतिम मंथ मानना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी अचरों में लिखा मिला है जिसका नाम है 'अनुराग-बाँसुरी'। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलचण है। पहली बात तो इसकी भाषा है जो और सब सुफी-रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत-गर्भित है। दूसरी बात है हिन्दी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। 'इन्द्रावती' की रचना करने पर शायद नूर्मुहम्मद को समय समय पर यह उपालंभ सुनने को मिलता था कि "तुम मुसलमान होकर हिन्दी-भाषा में रचना करने क्यों गए"। इसी से 'अनुराग-बाँसुरी' के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी—

जानत है वह सिरजनहारा। जो किञ्च है मन मरम हमारा॥ हिन्दू-मग पर पाँव न राखेउँ। का जा बहुतै हिन्दी भाखेउँ? मन इसलाम मिस्किलैं माँजेउँ। दोन जेंवरी करकस भाँजेउँ। जहँ रसूल अल्लाह पियारा। उम्मत का मुकावनहारा॥ तहाँ दूसरा कैसे भावै। जच्छ श्रमुर मुर काज न आवै॥

इसका तात्पर्य्य यह है कि संवत् १८०० तक आते आते मुसलमान हिन्दी से किनारा खींचने लगे थे। हिन्दी हिन्दुओं के लिये छोड़ कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे। जिसे 'उर्दू' कहते हैं उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था इसका स्पष्ट आभास नूरमुहम्मद के इस कथन से मिलता है—

कामयात्र कहँ कौन जगावा। फिर हिन्दी भाखे पर आवा। छाँडि पारसी कंद नवातें। श्रारुमाना हिन्दी रस-वातें॥

'श्रनुराग-बाँसुरी' का रचना-काल ११०८ हिजरी श्रर्थात् संवत् १८२१ है। किव ने इसकी रचना श्रिधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है श्रीर विषय भी इसका तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी है। शरीर, जीवात्मा श्रीर मनोवृत्तियों श्राद् को लेकर पूरा श्रध्यवासत रूपक (Allegory) खड़ा करके कहानी बाँधी है। श्रौर सब सूफी किवयों की कहानियों के बीच बीच में दूसरा पच ठयंजित होता है, पर यह सारी कहानी श्रौर सारे पात्र ही रूपक हैं। एक विशेषता श्रौर हैं। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रख कर बरवें रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो श्रौर सूफी किवयों में नहीं श्राए हैं। काव्यभाषा के श्रधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं अजमाषा के शब्द श्रौर प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया जाता है—

नगर एक मूरतिपुर नाऊँ। राजा जीव रहे तेहि ढाऊँ॥ का बरनों वह नगर सहावन। नगर सहावन सब मन भावन॥

हहै सरोर सुहावन मूरतिपूर। हहैं जीव राजा, जिब जाह न दूर।

तनुज एक राजा के रहा। श्रंतःकरन नाम सब कहा।।
सौम्यसील सुकुमार सयाना। सो सावित्री स्वान्त समाना।।
सरल सरिन जो सो पग धरै। नगर लोग सूधै पग परै॥
बक्र पंथा जौ रास्त्रै पाऊँ। वहै श्रध्व सब देाइ बटाऊ॥

रहे सँघाती ताके पत्तन ठावें। एक संकल्प, विकल्प साद्सर नावें॥

बुद्धि चित्त दुइ सखा सरेखै। जगत बीच गुन स्रवगुन देखै। अन्त:करन पास नित स्रावैं। दरसन देखि महासुख पावैं॥

> अहंकार तेहि तीसर सखा निरंत्र। रहेउ चारि के श्रांतर नैसुक श्रांत्र॥

श्रन्त:करन सदन एक रानी | महामोहनी नाम सयानी || बरिन न पारों सुंदरताई | सकल सुंदरी देखि लजाई || सर्वमंगला देखि श्रासीसै | चाहै लोचन मध्य बईसै || सुंतल भारत फाँदा डारै | चख चितवन सों चपला मारै || श्रुपने मंजु रूप वह दारा | रूप गर्विता जगत मँभारा ||

प्रीतम-प्रेम पाइ वह नारी। प्रेमगर्विता भई पियारी।। सदा न रूप रहत है, ऋंत नसाइ। प्रेम, रूप के नासहि तें घटि जाड़।।

जैसा कि कहा जा चुका है नूर मुहम्मद को हिंदी भाषा में किवता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इसलाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस प्रथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं—

यह बाँसुरी सुनै से। के।ई। हिरदय-स्रोत खुला जेहि होई। निसरत नाद बारुनी साथा। सुनि सुधि-चेत रहे केहि हाथा। सुनते जो यह सबद मनोहर। होत अचेत कृष्ण सुरलीधर। यह मुहम्मदी जन को बोली। जामें कंद नवातें घोली।। बहुत देवता के। चित हरै। बहु मूरित आँधी होइ परें।। बहुत देवहरा ढाहि गिरावै। संखनाद की रीति मिटावै।।

जहँ इसलामी मुख सों निसरी बात। तहाँ सकल सुख मंगल, कष्ट नसात।।

सूफी श्राख्यान-काव्यों की श्रखंडित परंपरा की यहीं समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कि ही हुए हैं। केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के श्रनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहाँ के समय में 'नल-दमयंती कथा' नाम की एक कहानी लिखी थी। पर इसकी रचना श्रत्यंत निकृष्ट है।

साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएँ इधर-उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली-रचनाओं में 'चतुर्मुकुट की कथा' श्रीर 'यूसुफ़-जुलेखा' उल्लेख-योग्य हैं।

#### प्रकरण ४

## सगुण धारा

## रामभक्ति-ग्राखा

जगत्प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्यंजी ने जिस श्रद्धैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सिन्नवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक् प्रसार के लिये जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्यंजी (सं० १०७३) ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद्विद्धिशिष्ट ब्रह्म के ही श्रंश जगत् के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं श्रीर उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिये उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस श्रंशी का सामीप्य-लाभ करने का यन्न करें। रामानुजजी की शिष्ट्य-परंपरा देश में बराबर फैलती गई श्रीर जनता भक्ति-मार्ग की श्रोर श्रधिक श्राकिष्वत होती रही। रामानुजजी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में श्रनेक श्रच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए।

विक्रम की १४वीं शताब्दी के आंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य्य श्री राघवान द्जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रचा किस प्रकार हो सकेशी। आंत में राघवान द जी रामान दंजी की दीचा प्रदान कर निश्चित हुए श्रौर थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामा-न दजी ने सारे भारतवर्ष का पर्य्यटन करके श्रपने संप्रदाय का प्रचार किया।

स्वामी रामान द्जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिये कुछ श्रानुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। बैरागियों की परंपरा में रामान दजी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद-विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि वे सिकंदर लोदी के पीर (गुरु) थे श्रीर उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब के। जंजीर से बाँधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है—

साह सिकदर जल में बोरे, बहुरि श्राग्न परजारे।
मैसत हाथी श्रानि भुकाए, सिंहरूप दिखराए।
निरगुन कथें, अभयपद गावें, जीवन को समभाए।
काजी पंडित सबै हराए, पार केाउ नहिं पाए॥

शेख तकी श्रीर कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिख्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत् १५४६ से संवत् १५७४ तक गद्दी पर रहा। श्रातः इन २८ वर्षी के काल-विस्तार के भीतर—वाहे श्रारंभ की श्रोर चाहे श्रांत की श्रोर—रामानंद जी का वर्त्तमान रहना ठहरता है।

कबीर के समान सेन भगत भी रामान द जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बाँधवगढ़-नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बाधवगढ़-नरेश थे, इसका पता 'भक्तमाल-रामरिसकावली' में रीवाँ-नरेश महाराज रघुराजसिंह ने दिया है—

बांधवगढ़ पूरव जा गाया। सेन नाम नापित तहूँ जाया। ताकी रहे सदा यह रीती। करत रहे साधुन सों प्रोती। तहूँ का राजा राम बघेला। बरन्या जेहि कबीर को चेला। करैं सदा तिनकी सेवकाई। मुकर दिखावै तेल लगाई॥

रीवाँ-राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत् १६११ से १६४८ तक माना जाता है। रामानंद जी से दीचा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिये भगवान के नाई का रूप धरनेवाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राजसेवा में थे। अतः राजा रामचंद्र से अधिक से अधिक ३० वर्ष पहले यदि उन्होंने दीचा ली हो तो संवत् १५७५ या १५८० तक रामानंद जी का वर्षमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की १५वीं शती के चतुर्थ और १६ वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है।

'श्रीरामार्चन-पद्धति' में रामान द जी ने श्रपनी पूरी गुरु-परंपरा दी है। उसके श्रनुसार रामानुजाचार्य्य जी रामान द जी से १४ पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य्य जी का परलोकवास संवत् ११९४ में हुआ। अब १४ पीढ़ियों के लिये यदि हम ३०० वर्ष रखें तो रामान द जी का समय प्रायः वही श्राता है जो ऊपर दिया गया है। रामान द जी का श्रीर कोई वृत्त ज्ञात नहीं।

तत्त्वतः रामानुजाचार्य्यं जी के मतावलंबी होने पर भी श्रपनी उपासना-पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। इन्होंने उपासना के लिये वैकुंठ-निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला-विस्तार करनेवाले उनके श्रवतार राम का श्राश्रय लिया। इनके इष्टदेव राम हुए श्रीर मुलमंत्र हुश्रा राम-नाम। पर इससे यह न समभना चाहिए कि इसके पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते

ही न थे। रामानुजाचार्य्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्त्तक शठकोपाचार्य्य उनसे पाँच पीढ़ी पहले हुए हैं। उन्होंने अपनी 'सहस्रगीति' में कहा है--"दशरथस्य सतं तं विना अन्यशरणवान्नास्मि"। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेशस्वामी हुए जिनकी "पंचस्तवी" में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट मलकती है। रामान द जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में 'रामरूप' को ही लोक के लिये अधिक कल्याएकारी समभ छाँट लिया और एक सबल संप्रदाय का संघटन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का श्रिधिकारी माना श्रौर देशभेद, वर्णभेद, जातिभेद श्रादि का विचार भक्तिमार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथ-पंथियों की देखा-देखी नहीं की, बल्कि भगवद्भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि में कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीचा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामान द ने राम-भक्ति का द्वार सब जातियों के लिये खोल दिया श्रीर एक उत्साही विरक्त दल का संघटन किया जो श्राज भी 'वैरागी' के नाम से प्रसिद्ध है। श्रयोध्या, चित्रकट श्रादि श्राज भी वैरागियों के मुख्य स्थान हैं।

भक्ति-मार्ग में इनकी इस उदारता का श्रिभिप्राय यह कदापि नहीं है—जैसा कि कुछ लोग समभा और कहा करते हैं—िक रामान दंजी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिये वर्ण और श्राश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के चेत्र में उन्होंने सब का समान श्रिधकार स्वीकार किया। मगवद्भिक में वे किसी भेदभाव को श्राश्रय नहीं देते थे। कर्म के चेत्र में शास्त्र-मर्थ्यादा इन्हें मान्य थी; पर उपासना के चेत्र में किसी प्रकार का

लौकिक प्रतिबंध ये नंहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम-भक्ति का उपदेश ये देने लगे और रामनाम की महिमा सुनाने लगे।

रामान द जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं—कबीरदास, रैदास, सेन नाई श्रौर गाँगरौनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए।

रामान द जी के रचे हुए केवल दो संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं—वैष्णवमताब्ज-भास्कर श्रीर श्रीरामार्चन-पद्धति। श्रीर कोई ग्रंथ इनका श्राज तक नहीं मिला है।

इधर सांप्रदायिक भगड़े के कारण कुछ नये ग्रंथ रचे जाकर रामान'द जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं—जैसे, ब्रह्मसूत्रों पर ब्रान'द भाष्य और भगवद्गीता-भाष्य—जिनके संबंध में सावधान रहने की खावश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज-परंपरा से रामान'द जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और खलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामान'द जी को एक स्वतंत्र खाचार्य्य प्रमाणित करने के लिये उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत-भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामान'द जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल दो-तीन पदों का पता ऋव तक लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान्जी की स्तुति में है—

आरित की हनुमान लला की। दुष्टदलन रघुनाथ-कला की।। जाके बल-भर ते महि काँ पै। रोग सोग जाकी सिमा न चाँ पै।। अंजनी-सुत महाबल-दायक। साधु संत पर सदा सहायक।। बाएँ भुजा सब असुर सँहारी। दिहन भुजा सब संत उबारी॥ लिख्निमन घरित में मूिछ पर्यो। पैठि पताल जमकातर तोरयो॥ आनि सजीवन प्रान उबारयो। मही सबन कै भुजा उपारयो॥ गाढ़ परे किप सुमिरों तोही। होहु दयाल देहु जस मोहीं॥

लंकाकोट समुंदर खाई । जात पवनसुत बार न लाई ।। लंक प्रजारि असुर सब मारचो । राजा राम के काज सँवारचो ।। घंटा ताल भालरी बाजै। जगमग जोति अवधपुर छाजै ।। जो इनुमान जी की अगरित गावै। बिस वैकुंढ परमपद पावै ।। लंक विधंस कियो रघुराई। रामानंद आरतो गाई।। सुर नर मुनि सब करहिं आरती। जै जै जै इनुमान लाल की ।।

स्वामी रामानंद का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धान्त की ओर आकर्षित हुए हों।

दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वह यह है कि उन्होंने बारह वर्ष तक गिरनार या श्रायू पवत पर योग-साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामा-नंदजी के जो दो प्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय में जिस हंग की उपासना चली श्रा रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करनेवाले विशुद्ध वैष्ण्य भिक्तमार्ग के श्रानुयायी थे, घट के भीतर दूँ दनेवाले योगमार्गी नहीं। इसिल्ये योग-साधनावाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना श्रावश्यक है।

भक्तमाल में रामान दजी के बारह शिष्य कहे गए हैं— श्चन तान द, सुखान द, सुरसुरान द, नरहर्यान द, भावान द, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती श्रीर सुरसुरी।

श्चन तान द जी के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए जिन्होंने गलता (त्रामेर राज्य; राजपूताना) में रामान द संप्रदाय की गही स्थापित की। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामा-नुज संप्रदाय के लिये द्विए। में जो महत्त्व तोताद्रि का था वही महत्त्व रामान दी संप्रदाय के लिये उत्तर-भारत में गलता को प्राप्त हल्ला । वड 'उत्तर तोतादि' कहलाया । कृष्णदास पयहारी राजपुताने की ऋोर के दाहिमा (दाधीच्य) ब्राह्मण थे। जैसा कि आदि काल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति-आदोलन के पूर्व, देश में—विशेषत: राजपूताने में—नाथपंथी कनफटे येागियेां का बहुत प्रभाव था जो ऋपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे-सादे वैष्णव भक्तिमार्ग का आदोलन देश में चला तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिये स्वाभाविक था। ऋष्णदास पयहारी जब पहले-पहल गलता पहुँचे तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी योगियों के ऋधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धनी लगाकर बैठ गए। पर कनफटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पयहारीजी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की श्राग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का महंत बाघ वनकर उनकी स्रोर कपटा। इस पर पयहारीजी के मुँह से निकला कि "तू कैसा गढ़हा है ?"। वह महंत तुरंत गदहा हो गया श्रीर कनफटों की मुद्राएँ उनके कानों से निकल निकलकर पयहारीजी के सामने इकट्टी हो गई। श्रामेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर श्रादमी बनाया गया। उसी समय राजा पयहारीजी के शिष्य हो गए श्रीर गलता की गद्दी पर रामान दी वैद्यावों का ऋधिकार हआ।

नाथपंथी ये।गियों के कारण जनता के हृद्य में योग-साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पयहारीजी की शिष्य-परंपरा में योग-साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पयहारीजी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए—श्रमदास श्रौर कील्हदास । इन्ही कील्हदास जी की प्रवृत्ति राममिक के साथ साथ योगाभ्यास की श्रोर भी हुई जिसमे रामान द जी की बैरागी-परंपरा की एक शाखा में योग-साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा बैरागियों में 'तपसी शाखा' के नाम से प्रसिद्ध हुई। कील्हदास के शिष्य द्वारकादास न इस शाखा को श्रौर पञ्जवित किया। उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य हैं—

'ऋष्टांग जांग तन त्यागिया द्वारकादास, जानै दुनी'।

जब कोई शाखा चल पड़ती हैं तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिये वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती हैं। स्वामी रामान द जी के बारह वर्ष तक योग-साधना करने की कथा इसी प्रकार की है जो वैरागियों की 'तपसी शाखा' में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयक्त कथाओं की उद्घावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए प्रथमी संप्रदाय के मूल प्रवर्त्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामान द जी के नाम से चलाए हुए ऐसे दो रही प्रथ हमारे पास हैं—एक का नाम है योग चितामिण; दूसरे का रामरच्चा-स्तोत्र। दोनों के कुछ नमूने देखिए—

( १ )

विकट कटक रे भाई। काया चढ़ा न जाई। जह नाद बिंदु का हाथी। सतगुर ले चले साथी। जहाँ है ऋष्टदल कमल फूला। हंसा सरीवर में भूला।

> शब्द तो हिरदय बसे, शब्द नयनें। बसे, शब्द की महिमा चार वेद गाई। कहें गुरु रामानंद जी, सतगुर दया करि मिलिया, सत्य का शब्द सुनु रे माई॥

सुरत-नगर कर सयल। जिसमें है आतमा का महल।। (—-यागचितामणि से)

( २ )

सन्ध्या तारिगी सर्वदुःख-विदारिगी।

सन्ध्या उच्चरै विझ टरै। पिंड प्राण के रह्मा श्री नाथ निरंजन करै। नाद नादं सुपुम्ना के साज साज्या। चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उनमनी पाँच सुद्रा सधंत साधुराजा।

डरे डुंगरे जले और थले बाटे घाटे औषट निरंजन निराकार रहा करें। बाघ बाघिनी का करों मुख काला। चौंसठ जोगिनी मारि कुटका किया, अखिल ब्रह्मांड तिहुँ लोक में दुहाई फिरिबा करें। दास रामानन्द ब्रह्म चीन्हा, सेाइ निज तत्त्व ब्रह्मज्ञानी।

(--रामरचा-स्तोत्र से)

भाड़-फूँक के काम के ऐसे ऐसे स्तोत्र भी रामान द जी के गले मढ़े गए हैं! स्तोत्र के आरंभ में जो 'संध्या' शब्द है, नाथपंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ हैं—'सुपुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना।' इसी प्रकार 'निरंजन' भी गोरखपंथ में उस ब्रह्म के लिये एक रूढ़ शब्द हैं जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है—

नादकेाटि सहसाणि विन्दुकेाटि शतानि च। सर्वे तत्र लयं यान्ति यत्र देवो निरंजनः॥

'नाद' श्रौर 'बिंदु' क्या हैं, यह नाथपंथ के प्रसंग में दिखाया जा चुका है ।

सिखों के ग्रंथ-साहब में भी निर्गुण उपासना के दो पद रामान द के नाम के मिलते हैं। एक यह है—

कहाँ जाइए हे। घरि लागे। रंग। मेरो चित चंचल मन भये। अपंग। जहाँ जाइए तहँ जल पद्मान। पूरि रहे हरि सब समान। चेद स्मृति सब मेल्हे जेाइ। उहाँ जाइए हरि इहाँ न हेाइ।
एक बार मन भया उमंग। घित चेावा चंदन चारि ऋंग।
पूजत चाली ठाइँ ठाइँ। सी ब्रह्म बताया गुरु आप माइँ।
सतगुर मैं बिलहारी तोर। सकल विकल भ्रम जारे मेार।
रामानंद रमै एक ब्रह्म। गुरु के एक सबद काटै केटि क्रम्म।।

इस उद्धरण से स्पष्ट हैं कि ग्रंथ-साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामान द जी के नहीं हैं; और किसी रामान द के हों तो हो सकते हैं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामान दजी के केवल दो संस्कृत ग्रंथ ही त्याज तक मिले हैं। 'वैष्णव-मताव्ज-भास्कर' में रामान दजी के शिष्य सुरसुरान द ने नौ प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर में रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्त्वोपदेश, श्रहिंसा का महत्त्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, पोडशोपचार-पूजन इत्यादि विषय हैं।

श्रवीवतारों के चार भेद—स्वयंव्यक्त, दैव, सैद्ध श्रौर मानुष — करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों (श्रयोध्या, मथुरा श्रादि) में श्री सिहत सदा निवास करते हैं। जातिभेद, क्रिया-कलाप श्रादि की श्रपेन्ना न करनेवाले भगवान् की शरण में सबको जाना चाहिए—

प्राप्तुं परां सिद्धिमिकंचनो जनो
द्विजादिरिच्छंछरणं हरिं व्रजेत्।
परं दयालुं स्वगुणानपेद्यितकियाकलापादिकजातिमेदम्॥

गोस्वामी तुलसीदाराजी—यद्यपि स्वामी रामान दजी की शिष्य-परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में रामभक्ति की पृष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते श्रा रहे थे पर हिंदी-साहित्य के चेत्र में इस भक्ति का परमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की १७ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी तुलसीदामजी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा-काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह कि रामभक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त-शिरोमणि द्वारा संघटित हुआ जिससे हिंदी-काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ।

'शिवसिंह-सरोज' में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनीमाधव-दास कुत 'गोसाई चरित्र' का उल्लेख हैं। इस ग्रंथ का कहीं पता न था। पर कुछ दिन हुए सहसा यह श्र्यांच्या से निकल पड़ा। श्रयोध्या में एक श्रत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकें। श्रीर रचनाश्रों के। समय समय पर प्रकट करता रहता है। कभी न द्दास कृत तुलसी की बंदना का पद प्रकट होता है जिसमें न द्दास कहते हैं—

श्रीमत्तुलसीदास स्वगुरु-भ्राता-पद वंदे।

\* \*

नंददास के हृदय-नयन को खोलेउ सोई ॥
कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद
प्रकाशित होता है—

計

धन्य भाग्य मम संत-सिरोमनि चरन-कमल तकि आयउँ।

\* \*
दया-दृष्टि तें मम दिसि हेरेउ, तन्त्र-स्वरूप लखायो।
कर्म-उपासन-ज्ञान-जनित भ्रम-संसय-मृल नसायो॥\*

चे दोनों पंक्तियाँ स्रदास जी के इस पद से खींच ली गई हैं—
 कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही द्वाम भरमाया।
 श्री वल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो लीला-भेद बतायो॥
 (स्रसागर-सारावली)

इस पद के श्रनुसार सूरदास का 'कर्म-उपासन-ज्ञान-जित भ्रम' वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था! सूरदासजी तुलसीदासजी से श्रवस्था में बहुत बड़े थे श्रीर उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं।

ये दोनों पद 'गोसाई चिरित्र' के मेल में हैं, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समभता हूँ। 'गोसाई चिरित्र' में विश्ति बहुत-सी वातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं, यह बा० माता-प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामान द जी की शिष्य-परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहर्यान द और नरहर्यान द के गुरु का नाम अन तान द (प्रिय शिष्य अन तान द हते। नरहर्यान द सुनाम छते) असंगत ठहरता है। अन तान द और नरहर्यान द दोनों रामा-न द जी के बारह शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत कुछ लोग अन तान द का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अन तान द के शिष्य शीरंग के शिष्य थे। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते हैं, 'तपसी शाखा' की यह बात भी गोसाई चिरित्र में आ गई है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि, वार श्रादि ज्योतिष की गणना से कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली श्राती हुई सारी जन-श्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है, पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल श्राजकल की रचना घोषित कर रही है। वह है 'सत्यं, शिवं, सुंदरम्'। देखिए—

देखिन तिरिषत दृष्टि तें सब जने, कोन्ही सही संकरम् । दिन्यावर सो लिख्यो, पढ़ै धुनि सुने, सत्यं शिवं, सुंदरम् ॥

यह पदावली श्रॅगरेजी-समीत्ता-तेत्र में प्रचलित The True. the Good and the Beautiful का श्रनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहल ब्रह्मोसमाज में, फिर बँगला श्रौर हिंदी की श्राधु-निक समीत्ताश्रों में हुआ, यह हम अपने 'काव्य में रहस्यवाद' के भीतर दिखा चुके हैं।

यह बात अवश्य है कि 'गोसाई' चरित्र' में जो वृत्त दिए गए हैं, वे श्रिधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं।

गोस्वामीजी का एक और जीवन-चारत, जिसकी सूचना मर्घ्यादा पत्रिका की ज्येष्ट १९६९ की संख्या में श्रीयत इंद्रदेव-नारायगुजी ने दी थी, उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दासजी का लिखा 'तुलसी-चरित' कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रामाणिक है, नहीं कहा जा सकता। दोनों चरितों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनीमाधवदास के अनुसार गोस्वामीजी के पिता जमुना के किनारे दुबे पुरवा नामक गाँव के दूबे और मुखिया थे और इनके पूर्वज पत्यौजा प्राम से वहाँ श्राए थे। पर बाबा रघवरदास के 'तुलसी-चरित' में लिखा है कि सरवार में मभौली से तेईस कोस पर कसया श्राम में गोस्वामीजी के प्रवितामह परशुराम मिश्र —जो गाना के मिश्र थे – रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकृट पहुँचे श्रौर उसी स्रोर राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के सुरारि मिश्र हुए जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्तचुडामणि गास्वामी तलसीदासजी हुए।

दोनों चिरतों में गोस्वामीजी का जन्म संवत् १५५४ दिया हुआ है। बाबा बेनीमाधवदास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी हुई हैं। पर इस संवत् को प्रहण करने से तुलसीदासजी की आयु १२६-१२७ वर्ष आती है जो पुनीत आच-रण के महात्माओं के लिये असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिवसिहसरोज में लिखा है कि गोस्वामीजी संवत् १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिरजापुर के प्रसिद्ध रामभक्त और रामायणी पंडित रामगुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म-संवत् १५६९ मानते थे। इसी सब से पिछले संवत् को ही डा० प्रियसन ने स्वीकार किया है। इनका सरयूपारी ब्राह्मण होना तो दोनों चिरतों में पाया जाता है, और सर्वमान्य है। "तुलसी परासर गोत दूवे पितश्रोजा के" यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला श्राता है श्रोर पंडित रामगुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्ध के अनुसार गोस्वामीजी के पिता का नाम श्रात्माराम दूवे और माता का नाम था हुलसी। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है—

मुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहति अस हैाय। गोद लिए हुलसी फिरैं, तुलसी से। मुत हेाय॥

तुलसीदासजी ने किवतावली में कहा है कि "मातु पिता जग जाइ तज्यों बिधिहू न लिख्यों कछु भाल भलाई।" इसी प्रकार विनयपित्रका में भी ये वाक्य हैं "जनक जननि तज्यों जनिम, करम बिनु बिधिहु सुज्यों श्रवहेरे" तथा "तनु-जन्यों कुटिल कीट ज्यों, तज्यों मातु पिता हू"। इन वचनों के श्रनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामीजी श्रमुक्तमूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता-पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के श्रनुसार गोसाई चिरित्र में लिखा है कि गोस्वामीजी जब उत्पन्न हुए तब पाँच वर्ष के बालक के समान थे श्रीर उन्हें पूरे दाँत भी थे। वे रोए नहीं, केवल 'राम' शब्द उनके मुँह से सुनाई पड़ा। बालक को राच्चस समक्त पिता ने उसकी उपेचा की। पर माता ने उसकी रचा के लिये उद्विप्त होकर उसे श्रमनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया श्रीर वह उसे लेकर श्रमनी सुसराल चली गई। पाँच वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा

गया पर उन्होंने बालक लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अ'त में बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और शिचा-दीचा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामीजी रामकथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु बाबा नरहरिदास के साथ गोस्वामीजी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामान दजी के स्थान पर रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा शेषसनातनजी रहते थे जिन्होंने तुलसी-दासजी को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास-पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। १५ वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामीजी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे; पर वहाँ इनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था।

यमुना पार के एक ग्राम के रहनेवाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्वितीया को राजापुर में स्नान करने श्राए। उन्होंने तुलसीदासजी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें व्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गास्वामीजी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि श्राप्त करना श्रसिद्ध है। तुलसीदासजी श्रपनी इस पत्नी पर इतने श्रनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे—

लाज न लागत आपको दौरे श्राएहु साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहीं में नाथ।। श्रास्थि-चर्म-मय देह मम तामें जैसी प्रीति। तैसी जौ श्रीराम मह होति न तो भवभीति॥

यह बात तुलसीदासजी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को श्रियादासजी ने भक्त-माल की अपनी टीका में दिया है और 'तुलसी चरित्र' और गोसाई चरित्र' में भी इसका उल्लेख हैं। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थयात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर द्वारका होते हुए बदरिकाश्रम गए। वहाँ से ये कैलास और मानसरोवर तक निकल गए। श्वांत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे जहाँ श्वनेक संतों से इनकी मेंट हुई। इसके अनंतर संवत् १६३१ में श्वयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे २ वर्ष ७ महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश, विशेषतः किष्किधा-कांड, काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ श्वनेक शास्त्रज्ञ विद्वान् इनसे आकर मिला करते थे क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान् मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में उन्होंने यह श्लोक कहा था—

आनंदकानने कश्चिष्जङ्गमस्तुलसीतरः। कवितामञ्जरी यस्य रामभ्रमरभूषिता॥

गोस्वामीजी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुर्रहीम खानखाना, महाराज मानसिंह, नाभाजी और मधुसूदन सर-स्वती आदि कहे जाते हैं। 'रहीम' से इनसे समय समय पर दोहों में लिखा-पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदैनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे कहे हैं—

चार गाँव को ठाकुरो मन को महामहीप।
तुलसी या कलिकाल में ऋथए टोडर दीप।।
तुलसी रामसनेह को सिर पर भारी भारु।
टोडर काँधा नहिंदियो, सब कहि रहे 'उताह'।।

रामधाम टोडर गए, तुलसी भए असेाच। जियबो मीत पुनीत बिनु, यहै जानि संकाच॥ गोस्वामीजी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं—

> संवत सेारह सै ऋसी, ऋसी गंग के तीर। श्रावण श्रक्का सप्तमी. तुलसी तज्या शरीर ॥

पर बाबा बेनीमाधवदास की पुस्तक में दूतरी पंक्ति इस प्रकार है या कर दी गई है—

श्रावरण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्या शरीर !

यही ठीक तिथि है क्येंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामीजी के नाम सीधा दिया करते हैं।

'में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत' को लेकर कुछ लोग गोस्वामीजी का जन्मस्थान दूँ इने एटा जिले के सोरों नामक स्थान तक सीधे पच्छिम दौड़े हैं। पहले पहल उस खोर इशारा स्व० लाला सीताराम ने (राजापुर के) अयोध्याकांड के स्व-सम्पादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरों को जन्मस्थान सिद्ध करने के लिये तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है 'सूकर खेत', जो अम से सोरों समभ लिया गया। 'सूकर छेत्र' गोंडे के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है।

जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदासजी की भाषा में ऐसे शब्द, जो स्थान-विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल दो स्थानों के हैं—चित्रकूट के आस-पास के और अयोध्या के आसपास के। किसी किव की रचना में यदि किसी स्थान-विशेष के भीतर ही बोले जानेवाले

श्रनेक शब्द मिलें तो उस स्थान-विशेष से किव का निवास-सबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुश्रा जहाँ उनकी कुमार श्रवस्था बीती। सरविरया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी श्रयोध्या, गोंडा, बस्ती के श्रासपास थे, जहाँ उनका श्राना-जाना बराबर रहा करता था। विरक होने पर वे श्रयोध्या में ही रहने लगे थे। 'रामचिरत-मानस' में श्राए हुए कुछ शब्द श्रौर प्रयोग नीचे दिए जाते हैं जो श्रयोध्या के श्रासपास ही (बस्ती, गोंडे श्रादि के कुछ भागों में) बोले जाते हैं—

माहुर = विष । सरौँ = कसरत; फहराना या फरहराना = प्रफुल्लचित्त होना (सरौँ करिंह पायक फहराई)। फुर = सच। श्रानभळ ताकना = बुरा मनाना (जेहि राउर अति अनभल ताका)। राउर, रउरेहि = आपको (भलउ कहत दुख रउरेहि लागा)। रमा छहीं = रमा ने पाया (प्रथम पुरुष स्त्री० बहुवचन उ०—भरि जनम जे पाए न ते परितोष उमा रमा लहीँ)। कृटि = दिल्लगी, उपहास।

इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा वघेलखंड में ही (जहाँ की भाषा पूरबी हिंदी या अवधी ही है) बोले जाते हैं—

कुराय = वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं (काँट कुराय लपेटन लोटन ठावहिं ठाँव बमाऊ रे। — विनय०)।

सुश्रार = सूपकार, रसोइया।

ये शब्द श्रोर प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों की बोली गोस्वामीजी की श्रपनी थी। श्राधुनिक काल के पहले साहित्य या काच्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा अज ही रही

है, यह तो निश्चित है। भाषा-काव्य के परिचय के लिये प्राय: मारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका श्रभ्यास करते थे श्रीर अभ्यास द्वारा संदर रचना भी करते थे। व्रजभाषा में रीतिप्रंथ लिखनेवाले चिंतामिण, भूषण, मतिराम, दास इत्यादि श्रधिकतर कवि अवध के थे और बर्जभाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। दासजी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि 'ब्रजभाषा हेत् त्रजवास हो न अनुमानौ<sup>7</sup>। पर पूरबी हिंदी या श्रवधी के सबंध में यह बात नहीं हैं। अवधी भाषा में रचना करनेवाले जितने कवि हुए हैं सब श्रवध या पूरव के थे। किसी पछाहीं किव ने कभी परबी हिंदी या अवधी पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके। जो बराबर सोरों की पछाहीं बोली (त्रज) बोलता आया होगा वह 'जानकीमंगल' श्रीर 'पार्वतीमंगल' की सी ठेठ श्रवधी लिखेगा, 'मानस' ऐसे महाकाञ्य की रचना श्रवधी में करेगा श्रीर व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं? भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है ।

भक्त लोग अपने को जन्म-जन्मांतर से अपने आराध्य इष्टदेव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा-प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुँचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वहीं किव के निवासस्थान का पृरा संकेत भी है। 'रामचरित-मानस' के अयोध्याकांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भरद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को बिदा करते हैं। राम-सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि—

तेहि अवसर एक तापस आवा। तेजपुंज लघु वयस मुहावा॥ कवि अलांबत गति वेष विरागी। मन कम वचन राम-अनुरागी॥ सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देउ पहिचानि। परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥

यह तापस एकाएक आता है। कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से काब ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुँचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे अर्थात् राजापुर के पास।

सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का श्रवलंबन किया है। यह तो निविवाद है कि वल्लभाचार्य्य जी से दीचा लेने के उप-रांत सूरदासजी गोवर्द्धन पर श्रीनाथजी के मंदिर में कीर्त्तन किया करते थे। श्रपनं सूरसागर के दशम स्कंध के श्रारंभ में सूरदास ने श्रीकृष्ण के दशन के लिये श्रपने को ढाढी के रूप में न द के द्वार पर पहुँचाया है—

नंद जू! मेरे मन श्रानंद भये।, हैं। गोबर्द्धन तें आया। तुम्हरे पुत्र भये। मैं सुनि कै श्रति श्रातुर उठि धाये।।।

जब तुम मदनमाहन करि टेरौ, यह सुनि कै घर जाउँ। हैं। ता तेरे घर के। ढाढ़ी, स्रदास मेरी नाउँ॥ सब का सारांश यह कि तुलसीदास का जन्मस्थान जो राजापुर प्रसिद्ध चला स्थाता है, वही ठीक है।

एक बात की श्रोर श्रीर ध्यान जाता है। तुलसीदासजी रामान द-संप्रदाय की बैरागी-परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के श्रांतगत जितनी शिष्य-परंपराएँ मानी जाती हैं उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामान द-परंपरा में सम्मिलित करने के लिये उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है, वह किल्पत प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव श्रवश्य थे, पर स्मान्त वैष्णव थे।

गोस्वामीजी के प्राद्धभीव को हिंदी-काव्य के सेत्र में एक चमत्कार समभना चाहिए। हिंदी-काव्य की शक्ति का पर्ण प्रसार इनकी रचनात्रों में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। वीर-गाथा-काल के कवि अपने संकुचित चेत्र में काव्य-भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते ह्या रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुर्जात उनके द्वारा नहीं हुई। भक्तिकाल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही। पर वह बोली बेठिकाने की थी। उसका कोई नियत रूप न था। शौरसेनी श्रपञ्चंश या नागर श्रपञ्चंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिये स्वीकृत था उससे कवीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की 'सधुकड़ी भाषा' का व्यवहार किया जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी ऋौर पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह है कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बाली हो गई थी और निर्मुणपंथी साधुत्रों का लच्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का थाँ। अतः उनकी भाषा में अरबी श्रौर फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लच्य न था श्रीर वे पढे लिखे लोगों से दर ही दर ऋपना उपदश सुनाया करते थे।

साहित्य की भाषा में, जो वीरगाथा-काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्तवर सूरदासजी अज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्यभाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोकव्यवहार के मेल में ले आए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य-भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें कियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम (जैसे, जासु तासु, जेहि तोह) तथा कुछ प्राकृत के राब्द पाए जायँगे। सारांश यह कि वे परंपरागत काव्य-भाषा को बिलकुल श्रलग करके एकबारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट-सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार श्रागे चलकर बराबर किवता में होता श्राया। यह तो हुई ब्रजभाषा की बात। इसके साथ ही पूरवी बोली या श्रवधी भी साहित्य-निर्माण की श्रोर श्रमसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्रवधी की सब से पुरानी रचना ईश्वरदास की 'सत्यवती कथा' हैं। श्रागे चलकर 'प्रेममार्गी शाखा' के मुसलमान किवयों ने भी श्रपनी कहानियों के लिये श्रवधी भाषा ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रपने समय में काव्यभाषा के दो रूप प्रचलित पाए—एक ब्रज श्रीर दूसरी श्रवधी। दोनों में उन्होंने समान श्रिधकार के साथ रचनाएँ कीं।

भाषा-पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामीजी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं जिनमें से मुख्य ये हैं—(क) वीरगाथा-काल की छप्पय-पद्धति, (ख) विद्यापित और मूरदास की गीत-पद्धति, (ग) गंग आदि भाटों की किवत्त-सवैया-पद्धति, (घ) कवीरदास की नीति-संबंधी बानी की दोहा-पद्धति जो अपभ्रंश काल से चली आती थी, और (ङ) ईश्वरदास की दोहे-चौपाई वाली प्रबंध-पद्धति। इस प्रकार काव्यभाषा के दो रूप और रचना की पाँच मुख्य शैलियाँ साहित्यक्तेत्र में गोस्वामीजी को मिलीं। तुलसीदासजी के रचना-विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्थ की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्यक्तेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी-कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका बज और अवधी

दोनों भाषात्रों पर समान श्रिकार था। त्रजभाषा का जो माधुर्य हम सुरसागर में पाते हैं वही माधुर्य श्रीर भी संस्कृत रूप में हम गीतावली श्रीर कृष्णगीतावली में पाते हैं। ठेठ श्रवधी की जो मिठास हमें जायसी की पदमावत में मिलती है वही जानकीसंगल, पार्वतीसंगल, वरवारामायण श्रीर रामललानहस्त्रू में हम पाते हैं। यह सृचित करने की श्रावश्यकता नहीं कि न तो सूर का श्रवधी पर श्रिधकार था श्रीर न जायसी का जजभाषा पर।

प्रचलित रचना-शैलियों पर भी उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं।

(क) बीर-गाथा काल की छप्पय-पद्धति पर इनकी रचना यद्यपि थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है; जैसे—

कतहुँ विटप भूषर उपारि परसेन वरक्खत।
कतहुँ बाजि सें। बाजि मर्दि गजराज करक्खत।।
चरन-चोट चटकन चकेट श्रारे उर सिर बजत।
विकट कटक विद्दरत वीर बारिद जिमि गजत।।
लंगूर लपेटत पटिक भट, 'जयित राम जय' उचरत।
तुलसीस पवननंदन अटल जुद्ध कुद्ध कौतुक करत॥
हिगति उवि अति गुविं, सर्व पक्षे समुद्र सर।
व्याल बिघर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर॥
दिगगयंद लरखरत, परत दसकंठ मुक्ख भर।
सुरविमान हिमभानु संघटित होत परस्पर॥
चौंके विरंचि संकर सहित, केल कमठ अहि कलमल्यो।
ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहिं राम सिवधनु दल्यो॥
(ख) विद्यापित श्रोर सूरदास की गीत-पद्धति पर इन्होंने
बहुत विस्तृत श्रोर बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदासजी की

रचना में संस्कृत की 'कोमल कांत पदावली' और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वानीजी की रचना में है। दोनों भक्तिशरोमांग्रयों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामीजी की रचना अधिक संस्कृत-गिमत है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देशभाषा का माधुर्थ्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनुठा मिश्रग्र किया है। विनयपत्रिका के प्रारंभिक स्तोत्रों में जो संस्कृत पद्विन्यास है उसमें गीतगोबिंद के पद्विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में आता है। इदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं देखिए—

जै। हैं। मातुमत महें हैं है। तै। जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वेहें। क्यों हैं। अग्राज होत सुचि सपथिन, कीन मानिहे साँची की महिमा-मृगी कीन सुकृती की खल-बच-विसिष्ट बाँची की

इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है—

विलोके दूरि ते दोउ वीर। मन अगहुँड, तन पुलक सिथिल भयो, नयन-निलन भरे नीर। गड़त गोड़ मनो सकुच पंक महँ, कढ़त प्रेमबल धीर।।

'गीतावली' की रचना गोस्वामीजी ने सूरदासजी के श्रनु-करण पर की है। बाललीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल 'राम', 'श्याम' का श्रांतर है। लंकाकांड तक तो कथा की श्रानेकरूपता के श्रानुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुश्रा है वह तुलसी के सर्वथा श्रानुरूप हैं। पर उत्तरकांड में जाकर सूर-पद्धित के श्रितशय श्रानुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उसका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया है। 'सूरसागर' में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्रीकृष्ण हिंडोला भूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना श्रावश्य है कि सीता की सखियों श्रीर पुरनारियों का राम की श्रोर पूज्यभाव ही प्रकट होता है। राम की नखिशाख-शोभा का श्रालंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयूतट के इस श्रान दोत्सव को श्रागे चलकर रिसक लोग क्या रूप देंगे, इसका खयाल गोस्वामीजी को न रहा।

(ग) गंग त्रादि भाटों की कवित्त-सवैया-पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचिरत गोस्वामीजी कह गए हैं जिसमें नाना रसों का सिन्नवेश ऋत्यंत विशद रूप में और ऋत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी रामकथा तुलसी-दासजी ने श्रानेक प्रकार की रचनाओं में कही हैं। कवितावली में रसानुकूल शब्द-योजना बड़ी सुंदर हैं। जो तुलसीदासजी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं—

राम के। रूप निहारत जानिक, कंकन के नग की परिछाहीं। यातें सबै सुधि भूलि गई, कर टेकि रही, पल डारति नाहीं।।

गोरी गरूर गुमान भरी यह, कैं। सिक, छोटी से होटी है काकी ?

जल के। गए लक्खन, हैं लरिका, परिखी, पिय, छाँह घरीक हैं डाढ़ें। पोछि पसेउ बयारि करों, ऋफ पायँ पखारिहों भूभुरि डाढ़े।

वे ही वीर श्रौर भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं—

प्रयल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर,
धाए जातुधान, हनुमान लिया घेरिकै।
महावल-पुंज कुंजरारि ज्यां गराजि भट,
जहाँ तहाँ पटके लंगूर फेरि फेरिकै।
मारे लात,तोरे गात,भागे जात,हाहा खात,
कहैं तुलसीस "गाखि राम की सौं" टेरिकै।
टहर टहर परे, कहरि कहरि उठैं,
हहरि हहरि हर सिद्ध हैंसे हेरिकै॥

बालधी विसाल विकराल ज्वाल लाल मानी लक लीलिबे का काल रसना पसारी है। कैधों ब्याम-बीथका भरे हैं भृरि धूमकेतु, बीरस बीर तरवारि सी उधारी है।

(घ) नीति के उपदेश की सूक्तिपद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचनाकौशल से व्यवहार की वातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्थ्यादा दिखाई गई है।

रोभि स्रापनी बूभि पर, खीभि विचार-विहीन।
तं उपदेस न मानहीं, मोह-महोदधि मीन॥
लोगन भलो मनाव जो, भलो होन की स्रास।
करत गगन को गेंडुआ, सो सठ तुलसीदास॥
की तोहि लागहिं राम प्रिय, की तु राम-प्रिय होहि।
दुइ महें रुचै जो सुगम सोइ, की वे तुलसी तोहि॥

(ङ) जिस प्रकार चौपाई-दोहे के क्रम से जायसी ने अपना परमावत नाम का प्रबंधकाव्य लिखा उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने श्रपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरित-मानस, जो लोगों के हृदय का हार रहता चला श्राता है, रचा। भाषा वही श्रवधी है, केवल पद-विन्यास का भेद हैं। गोस्वामीजी शास्त्र-पारंगत विद्वान् थे श्रतः उनकी शब्द-योजना साहित्यिक श्रोर संस्कृतगिर्भत है। जायसी में केवल ठेठ श्रवधी का माधुर्य है, पर गोस्वामीजी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है।

जब हुँत कहिगा पंखि सँदेसी । सुनिउँ कि स्त्रावा है परदेसी । तब हुँत तुम्ह बिनु रहै न जीऊ । चातक भइउँ कहत पिउ पीऊ ॥ भइउँ विरह जरि के।इलि कारी । डार डार जो कृकि पुकारी॥

—–जायमी

अमियम्रिमय चूरन चारू। समन सकल भवरूज परिवारू॥
सुकृतसंभु तनु विमल विभूती। मंजुल मंगल मोद प्रस्ती॥
जन-मन-मंजु-मुकुर-मल-हरनी। किए तिलक गुन-गन-वस-करनी॥
——तलसं

सारांश यह कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचनाशैली के ऊपर गोस्वामीजी ने श्रपना ऊँचा श्रासन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता श्रौर किसी को प्राप्त नहीं।

श्रव हम गोस्वामीजी के विश्ति विषय के विस्तार का विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव-जीवन की कितनी श्रिधिक दशाश्रों का सिन्नवेश उनकी किवता के भीतर है। इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि श्रपन दृष्टिविस्तार के कारण ही तुलसीदासजी उत्तरी भारत की समप्र जनता के हृदय-मंदिर में पूर्ण प्रेम-प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। श्रीर किव जीवन का

कोई एक पच्च लेकर चले हैं—जैसे, वीरकाल के किय उत्साह को; भिक्तकाल के दूसरे किय प्रेम और ज्ञान को; श्रलंकार-काल के किय दांपत्य प्रणय या शृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवद्भक्ति का उपदेश करनी है, दूसरी ओर लोकपच्च में श्राकर पारिवारिक और सामाजिक कर्त्तव्यों का सौंद्यं दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोकधर्म की श्रत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्त्तमान है।

पहले कहा जा चुका है कि निर्गण-धारा के संतों की बानी में किस प्रकार लोक-धर्म की ऋवहेलना छिपी हुई थी। सगुण-धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दाद आदि के लोक-धर्म-विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामीजी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विश्वंखल हो जायगा, उसकी मर्घ्यादा नष्ट हो जायगी। जिस समाज से ज्ञानसंपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, श्रन्याय श्रौर श्रत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्त्तव्यों का पालन करनेवाले उचाशय व्यक्तियो, पति-प्रेम-परायणा सतियो, पितृभक्ति के कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागनेवाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटनेवाले सच्चे सेवकां, प्रजा का प्रत्रवत पालन करनेवाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जायगा उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामीजी को निर्माग-पंथियों की बानी में लोकधर्म की उपेचा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से श्रनधिकारी त्र्यौर त्र्यशिचित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर, बिना उनका तात्पर्य सममे, यो ही 'ज्ञानी' बने हुए, मूर्ख जनता को लौकिक कर्त्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता-मिश्रित ऋहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लद्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे हैं—

> श्रुति सम्मत हरिभिक्षिपथ संजुत विरिति विवेक । तेहि परिहरिंह विमोहनस, कल्पिंह पंथ श्रानेक ॥ साखी सनदी दोहरा कहि कहनी उपखान । भगति निरूपिंह भगत किल निंदिह वेद पुरान ॥ वादिह शूद द्विजन सन हम तुम तें कळु घाटि ॥ जानहि ब्रह्म सो विप्रवर, ऑखि देखावहिं डाटि ॥

इसी प्रकार योगमार्ग से भाकिमार्ग का पार्थक्य गोस्वामीजी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योगमार्ग ईश्वर को ऋंतस्थ मानकर ऋनेक प्रकार की ऋंतस्साधनाऋों में प्रवृत्त करता है। सगुण भिक्तमार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उसकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर के। केवल मनुष्य के जुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं—

अंतर्जामिहु तें बड़ बाहिरजामी हैं राम, जो नाम लिये तें। पैज परे प्रहलादहु के। प्रगटे प्रभु पाहन तें, न हिये तें।

'घट के भीतर' कहने से गुह्य या रहस्य की धारणा फैलती है जो भिक्त के सोधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साचात्कार करने की बात कहनेवाले प्रायः अपने के। गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिय सीधी मादी बात के। भी रूपक बाँधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव-छिपाव की प्रवृत्ति के। गोस्वामीजी भिक्त का विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन के। वे भिक्त का नित्य लच्चण कहते हैं—मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता तीनों को— सूधे मन, सूधे बचन, सूधी सब करत्ति।
तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर-प्रेम-प्रसूति॥
वे भक्ति के मार्ग के। ऐसा नहीं मानते जिसे 'लखै कोइ बिरलैं'।
वे उसे ऐसा सीधा-सादा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके
सामने खुला दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिये ऐसा
ही सुलभ है जैसे श्रन्न श्रीर जल—

निगम अगम, साहब सुगम, राम साँचिली चाह।

श्रंबु श्रसन श्रवलांकियत सुलभ सबिह जग माहाँ।।

श्राभित्राय यह कि जिस हद्य से भक्ति की जाती है वह सबके

पास है। हदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी

वही है जिससे माता-पिता की भक्ति, पुत्र-कलत्र का प्रेम किया
जाता है। इसी से गोस्वामी जी चाहते हैं कि—

यहि जग महँ जहँ लिंग या तन की प्रीति-प्रतीति सगाई। सो सब तुलसिदास प्रभु ही से हों हु सिमिटि इक ठाई ॥

नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता ऋ धी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चिह्न मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वही ऋपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान् की ऋोर लगाया जा सकता है, इस बात पर परदा-सा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथपंथ का हठयोग-मार्ग हृदयपच्-शूत्य है। रागात्मिका-वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। ऋतः रमते जोगियों की रहस्यभरी बानियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावता दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा के लदय करके गोस्वामीजी को कहना पड़ा था कि—

गोग्ख जगायो जोग, भगति भगाया लोग।

गोस्वामीजी की भक्ति-पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वाग-पृण्णेता। जीवन के किसी पत्त को सर्वथा छोड़-कर वह नहीं चलती है। सब पत्तों के साथ उसका सामजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लन्न्ण है। तुलसी की भक्ति को धर्म श्रोर ज्ञान दोनों की रसातुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है पर उतने ही का जितना ध्यान के लिये, चित्त को एकांग्र करने के लिये आवश्यक है।

प्राचीन भारतीय भक्ति-मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों वैद्यायों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य-व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका जिसके कारण उत्तरीय भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोकधर्म श्रौर भक्ति-साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया उसी प्रकार कर्म. ज्ञान श्रौर उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। 'मानस' के बालकांड में संत-समाज का जो लंबा रूपक है, वह इस बात के। स्पष्ट रूप में सामने लाता है। भक्ति की चरम सीमा पर पहँचकर भी लोकपच्च उन्होंने नहीं छोड़ा। लोकसंग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक ऋंग था। कृष्णो-पासक भक्तों में इस अगंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य श्रौर उपासक के संबंध की ही गृढ़ातिगृढ़ व्यंजना हुई; दूसरे प्रकार के लोक-व्यापक नाना संबंधों के कल्यासाकारी सींदर्य की प्रनिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्तिरस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई वैसी श्रौर किसी की नहीं। श्राज राजा से रंक तक के घर में गोम्बामीजी का रामचरितमानम

विराज रहा है श्रीर प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं।

अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामीजी ने कई ढँग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईरवर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी श्राभिन्यिक मानते हैं— नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुक्ति साधी।। नाम रूप गति अकथ कहानी। समुक्तत सुखद न परित बखानी॥ अगुन सगुन विच नाम सुसाखी। उभय प्रवोधक चतुर दुभाखी॥

दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढँग से गोस्वामीजी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है—

की ते।हि लागहिं राम प्रिय, की तु राम-प्रिय है।हि। दुइ महँ रुचै जे। सुगम साइ कीबे तुलसी ते।हि॥

इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में इन्होंने ज्ञान की अपेत्ता भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है।

रचना-कौशल, प्रबंध-पदुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचिरत-मानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है, वह है कथा-काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा-काव्य या प्रबंध-काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु-व्यापार-वर्णन, भाव-व्यंजना और संवाद, ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाललीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, न पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की शृंखला भी कहीं से दूटती नहीं है।

दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान । अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करनेवाले हैं—जैसे, जनक की वाटिका में राम- सीता का परस्पर दर्शन, रामवन-गमन, दशरथ-मरण, भरत की श्रात्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री-पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध, लदमण को शक्ति लगना इत्यादि।

तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा । रसें। के अनुकूल कोमल-कठोर पदों की बे। जना तो निर्दिष्ट रूढ़ि ही है। उसके अंतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिचितों की संस्कृत-मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समक्त कर कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और खियों में विशेष चलते प्रयोगों का ब्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लिचत होती है।

चौथी बात है शृंगार रस का शिष्ट-मर्घ्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन ।

जिस धूमधाम से 'मानस' की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही प्र'थ के महत्त्व का श्रामास मिल जाता है। उससे साफ भलकता है कि तुलसीदासजी श्रपने ही तक दृष्टि रखनेवाले भक्त थे, संसार का भी दृष्टि फैलाकर देखनेवाल भक्त थे। जिस व्यक्त जगत् के बीच उन्हें भगवान के राम-रूप की कला का दृशन कराना था, पहले चारों श्रोर दृष्टि दौड़ाकर उसके श्रनेक-रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके भले- बुरे पत्तों की विषमता देख-दिखाकर श्रपने मन का यह कहकर समाधान किया है—

सुधा सुरा सम साधु श्रसाधू। जनक एक जग-जलिध श्रमाधू। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने श्रपनी उपासना के श्रनु-कूल विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त का भी श्राभास यह कहकर दिया है— सिया-सम-मय सब जग जानी। करैं। प्रनाम जोरि जुग पानी। जगत् को केवल राममय न कहकर उन्होंने 'सिया-राम-मय' कहा है। सीता प्रकृति-स्वरूपा हैं और राम ब्रह्म हैं; प्रकृति अचित् पत्त हैं और ब्रह्म वित् पत्त । अतः पारमार्थिक सत्ता चिदचिद्विशिष्ट है, यह स्पष्ट मतकता है। चित् और अचित् वस्तुतः एक ही हैं, इसका निर्देश उन्होंने

गिरा अर्थ, जल बीचि सम कहियत भिन्न, न भिन्न। बंदों सीता-राम-पद जिनहिं परम प्रिय खिन्न।। कहकर किया है।

'रामचरित-मानस' के भीतर कहीं कहीं घटनात्रों के थोडे हेर-फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के ऋतिरिक्त ऋपनी श्रोर से छोटी-मोटी घटनाश्रों या प्रसंगों की नई कल्पना तलसी-दासजी ने नहीं की है। 'मानस' में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित द्वारा वे जीवन भर बना रहनेवाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे. श्रीर काव्यों के समान केवल श्रल्पस्थायी रसानुभति मात्र नहीं। 'ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित हैं'. यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताश्चों या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध-काव्य न थी। उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु-व्यापार-वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नृतन प्रसंगों की उद्गा-वना का परा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा श्रिधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलनेवाली थी; नए नए प्रसंगों की उद्घावना करनेवाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु-म्थित को ज्यां की त्यां लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी, नई वस्तु-स्थिति खड़ी करने नहीं जाती थी। गोपियों को छकानेवाली कृष्णलीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतृहलप्रद ढंग से चलनेवाले नाना प्रसंगों की जो नदीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी प्रंथ में नहीं मिलती।

'रामचरित-मानस' में तुलसी केवल किंव के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं, इससे काव्यदृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव-चित्रण के साधन-रूप हैं। पर बात यह नहीं हैं। वे उपदेश उपदेश के लिये ही हैं।

गोस्वामीजी के रचं बारह प्रथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें ५ बड़ श्रौर ७ छोटे हैं। दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, राम-चरितमानस, रामाज्ञा-प्रश्नावली, विनयपत्रिका बड़े प्र'थ हैं तथा रामलला-नहञ्ज, पार्वतीमंगल, जानकीमगल, बरवै रामायण, वैराग्यसंदीपिनी श्रोर कृष्णगीतावली छोटे । पंडित रामगुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं बारह प्रंथों को गोस्वामीजी कृत माना है। पर शिवसिंह-सरोज में दस और प्रंथों के नाम गिनाए गए हैं. यथा-राम-सतसई, संकटमोचन, हनुमद्बाहुक, रामसलाका, छंदावली, इप्पय रामायण्, कड्खा रामायण्, रोलारामायण्, भूलना रामायण श्रीर कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। हनुमद्बाहुक का पंडित रामगुलामजी ने कवितावली के ही श्र'तर्गत लिया है। रामसतसई में सात सौ से कुछ श्रधिक दोहे हैं जिनमें से डेढ़ सौ के लगभग दोहावली के ही हैं। ऋधिकांश दोहे उसमें कुतृहलवर्द्धक चातुर्ध्य लिए हुए और क्रिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढँग के हैं पर गोस्वामीजी ऐसे गंभीर, सहृद्य और कलाममंत्र महापुरुष का ऐसे पद्यों का इतना बड़ा ढेर लगाना समक्त में नहीं आता।

जो हो, बाबा बेनीमाधवदास के नाम पर प्रणीत चरित में भी रामसतसई का उल्लेख हुआ है।

कुछ प्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं उनका उल्लेख यहाँ भी आवश्यक है। कहते हैं कि बरवा रामायण गोस्वामी जी ने श्रपने स्तेही मित्र श्रब्द्रेहीम खान-खाना के कहने पर उनके बरवों (बरवै नायिका-भेद) के। देखकर बनाया था । कृष्णगीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर वनी कही जाती है। पर बाबा बेनीमाधवदास के 'गोसाई-चरित' के अनुसार रामगीतावली और कृष्णगीतावली दोनों प्रंथ चित्र-कूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सुरदासजी उनसे मिलने वहाँ गए थे। गोस्वामीजी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्यातिषी काशी में प्रह्लादघाट पर रहते थे। रामाज्ञा-प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमानबाहक से तो प्रत्यच है कि वह बाहुओं में असहा पीडा उठने के समय रचा गया था । विनयपत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामीजी ने काशी में रामभक्ति की गहरी धूम मचाई तब एक दिन कलिकाल तुलसीदासजी का प्रत्यच श्राकर धमकाने लगा श्रौर उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिये यह पत्रिका या ऋजीं तिखी।

गोस्वामीजी की सर्वांगपूर्ण काव्यकुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्यमर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना-नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द-चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फँसे हैं। अलंकारों की येजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढँग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्कुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक-द्मक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग

रूपक बाँधने में अवश्य उन्होंने एक भही परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के ऋतिरक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिये किया है, कारीगरी दिखाने के लिये नहीं 🕒 उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। सूरदास में ऐसे वाक्य के वाक्य मिलते हैं जो विचार-धारा श्रागे बढ़ाने में कुछ भी याग देते नहीं पाए जाते; केवल पादपृत्यर्थ ही लाए हुए जान पडते हैं। इसी प्रकार तुकांन के लिये शब्द भी तोड़े मरोड़े गए हैं। पर गोस्वामीजी की वाक्य-रचना श्रत्यंत प्रौढ श्रौर सव्यवस्थित हैं: एक भी शब्द फालत नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होनेवाले बहुत कम कांवयों में रह गई। सब रसों की सम्यक् व्यंजना इन्होंनं की हैं; पर मर्घ्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम श्रोर शृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लजा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके. गोस्वामीजी का ही है। हम निस्संकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक शौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने कं लिये काफ़ी है।

(२) स्वामी ख्रयदास—रामान द्जी के शिष्य अन तानंद और अनन्तान द के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे। कृष्ण-दास पयहारी के शिष्य अपदास जी थे। इन्हीं अप्रदासजी के शिष्य अपदास जी थे। इन्हीं अप्रदासजी के शिष्य अपदास जी थे। इन्हीं अप्रदासजी के शिष्य भक्तमाल के रचियता प्रसिद्ध नाभादासजी थे। गलता (राजपुताना) की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है। वहीं ये भी रहा करते थे और संवत् १६३२ के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई चार पुस्तकों का पता है—

१--हितोपदेश उपखाणाँ बावनी।

२--ध्यानमंजरी।

३—रामध्यान-मंजरी। ४—कंडलिया।

इनकी कविता उसी ढेंग की है जिस ढेंग की कृष्णोपासक न'ददासजी की। उदाहरण के लिये यह पद्य देखिए—

कुंडल लिलत कपोल जुगल श्रस परम सुदेसा। तिनके। निरिष्ठ प्रकास लजत राकेस दिनेसा। मेचक कुटिल विसाल सरोवह नैन सुहाए। मुख-पंकज के निकट मने। श्राल-छौना आए॥

इनका एक पद भी देखिए—

पहरे राम तुम्हारे सावत । मैं मित संद अंध निहं जावत ।। अप्रमारग मारग मिहं जान्या । इंद्री पोषि पुरुषारथ मान्या ॥ औरनि के बल अनत प्रकार । अप्रगरदास के राम अधार ॥

(१) नाभादासजी—ये उपर्युक्त अप्रदासजी के शिष्य, बड़े भक्त और साधुसेवी थे। ये संवत् १६५० के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदासजी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध प्रंथ भक्तमाल संवत् १६४२ के पीछे बना और सं० १०६९ में प्रियादासजी ने उसकी टीका लिखी। इस प्रंथ में २०० भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र २१६ छप्यों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवनवृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा-सूचक बातें दी गई हैं। इसका उदेश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य-बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उदेश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरीय भारत के गाँव गाँव में साधुवेशधारी पुरुषों की शास्त्रक्त विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक् प्रचार से।

नाभाजी के। कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ चत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गो० तुलसीदासजी से मिलने काशी गए। पर उस समय गोस्वामीजी ध्यान में थे. इससे न मिल सके। नाभाजी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान-भंग होने पर गोस्वामीजी के बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था जिसमें गोस्वामीजी विना बुलाए जा पहुँचे । गोस्वामीजी यह समभकर कि नाभाजी ने मुभे ऋभिमानी न समभा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभाजी ने जान बूमकर उनकी स्रोर ध्यान न दिया। परसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामीजी के। खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामीजी एक साधु का जुता उठा लाए श्रीर बोले, "इससे सुंदर पात्र मेरे लिये श्रौर क्या होगा?" इस पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और गद्गद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी-संबंधी अपने प्रसिद्ध छ (पय के घ्रांत में पहले नामाजी ने कुछ चिद्रकर यह चरण रखा था—''किल कुटिल जीव तुलसी भए वालमीकि अवतार र्धार।" यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामीजी खान पान का विचार रखनेवाले स्मात वैष्णुव थे। तुलसीदासजी के संबंध में नाभाजी का प्रसिद्ध ळप्पय यह है-

त्रेता काव्य-निबंध करी संत कोटि रमायन।
इक अच्छर उचरे ब्रह्महत्यादि-परायन॥
त्राव भक्तन सुखदैन बहुरि लीला विस्तारी।
रामचरनरसमत्त रहत श्रहनिस ब्रतधारी॥
संसार श्रपार के पार के सुगम रूप नौका लिया।
कलि कुटिल जीव निस्तार-हित वालमीकि दुलसी भया॥

श्रपने गुरु श्रम्रदास के समान इन्होंने भी रामभक्ति-संबंधिनी कविता की है। व्रजभाषा पर इनका श्रम्चकार था श्रीर पद्यरचना में श्रम्ब्ली नियुणता थी। रामचिरत-संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह श्रभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है।

इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने दो 'श्रष्टयाम' भी बनाए—एक ब्रजभाषा-गद्य में दूसरा रामचिरतमानस की शैली पर दोहा-चौपाइयों में। दोनों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

(गद्य)—तत्र श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वसिष्ठ महाराज के चरन द्युइ प्रनाम करत भए। फिरि श्रपर वृद्ध समाज तिनका प्रनाम करत भए। फिरि श्री राजाधिराज जू का जोहार करिके श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू के निकट बैठत भए।

( पद्य )---

त्रवधपुरी की से। भा जैसी। कहि नहिँसकहिँ शेष श्रुति तैसी।। रचित के।ट कलघीत सुहावन। विविध रंग मित द्यति मन भावन।। चहुँ दिसि विपिन प्रमाद अनूपा। चतुरबीस जेाजन रस रूपा।। सुदिंस नगर सरजू सरि पावनि। मनिमय तीरथ परम सुहावनि॥। विगसे जलज, भृंग रसभूते। गुंजत जल समूह दोउ कूले॥

परिखा प्रति चहुँ दिल्लं लसति, कंचन केट प्रकास ! विविध भाँति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुर पास ॥

( ४ ) प्राण्यंद चीहान — संस्कृत में रामचरित-संबंधी कई नाटक हैं जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत् १६६० में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से इति हो सकता है—

कातिक मास पच्छ उजियारा। तीरथ पुन्य सेाम कर वारा। ता दिन कथा कीन्द अनुमाना। शाह सलेम दिलीपित थाना।। संवत सेारह से सत साठा। पुन्य प्रगास पाय भय नाठा।। जें। सारद माना कर दाया। वरनें। श्रादि पुरुष की माया।। जेहि माया कह मुनि जगमूला। ब्रह्मा रहे कमल के फूला।। निकसिन सक माया कर बाँधा। देषहु कमलनाल के राँधा।। श्रादि पुरुष बरनों केहि भाँती। चाँद सुरज तह दिवस न राती।। निरगुन रूप करें सिव ध्याना। चार वेद गुन जें।रि बचाना।। तीनें। गुन जाने संसारा। सिरजे पाले भंजनहारा।। श्रवन बिना से। अस बहुगुना। मन में होइ सु पहले सुना।। देषै सब पै आहि न आँधी। श्रंधकार चेरी के साधी।। तेहि कर दहुँ के। करें बघाना। जिहि कर मर्म वेद नहिं जाना।। माया सींव भो के।उन पारा। शंकर पँवरि बीच होइ हारा।।

(५) हृद्यराम — ये पंजाब के रहनेवाले और कृष्ण-दास के पुत्र थे। इन्होंने संवत् १६८० में संस्कृत के हनुमना-टक के आधार पर भाषा हनुमन्नाटक लिखा जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित हैं। इसमें अधिकतर कवित्त और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य-पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामीजी के समय में ही उनकी ख्याति के साथ साथ रामभिक्त की तरंगें भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थीं। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएँ हुई जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृद्यराम का हनुमन्नाटक हुआ।

नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-

देखन जी पाऊँ ती पठाऊँ जमलोक, हाथ
दूजा न लगाऊँ, वार करों एक कर के। ।
मीजि मारों उर ते उखारि भुजदंड, हाड़
तोरि डारें। यर अविलोकि रघुवर के। ॥
कासीं राग द्विज के।, रिसात महरात राम,
अवि थहरात गात लागत है धरके। ।
सीता के। संताप मेटि प्रगट प्रताप कीनी,
के। है वह आप चाप तोरयो जिन हर के। ॥

जानकी के मुख न बिलोक्यो ताते कुंडल न जानत हैं।, बीर पायँ छुनै रघुराइ के। हाथ जो निहारे नैन फूटिया हमारे, ताते कंकन न देखें, बोल कह्यो सतमाइ के॥ पायँन के परिबे की जाते दास लछुमन यातें पहिचानत है भूषन जे पायँ के। बिछुआ हैं एई, ऋष भाँभ हैं एई जुग, नूप्र हैं तेई राम जानत जराइ के॥

सातें सिंधु, सातें लोक, सातें रिषि हैं ससेक, सातें रिव-घोरे थारे देखे न डरात में। सातें दीप, सातें ईति कॉंप्योई करत श्रौर सातें मत रात दिन प्रान है न गात में॥ सातें चिरजीव बरराइ उठे बार बार, सातें सुर हाय हाय होत दिन रात में। सातहूँ पताल काल सबद कराल, राम भेदे सात ताल, चाल परी सात सात में।। एहा हनू! कहाँ। श्री रघुवीर कळू सुधि है सिय की छिति माँही ? है प्रभु लंक कलंक बिना सुबसै तहँ रावन बाग की छाँही।। जीवित है ! कहिबेई के। नाथ, सु क्यों न मरी हमतें विछुराही ? प्रान बसै पदपंकज में जम आवत है पर पावत नाहीं।।

रामभक्ति का एक अंग आदि रामभक्त हनुमान जी की उपा-सना भी हुई। स्वामी रामान दजी कृत हुनुमानजी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने हनुमानजी की बंदना बहुत स्थलों पर की है। 'हनुमानबाहुक' तो केवल हनु-मानजी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिये किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्तिमार्ग में अपेदात होता है। संवत् १६९६ में रायमल्ल पाँड़े ने 'हनुमचरित्र' लिखा। गोस्वामीजी के पीछे भी कई लोगों ने रामायएं लिखीं पर वे गोस्वामीजी की रचनात्रों के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामीजी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश सौ डेढ सौ वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि रामभक्ति की श्रीर रचनाएँ उसके सामने ठहर न सकी। विक्रम की १९ वीं श्रीर २० वीं शताब्दी में श्रयोध्या के महंत बाबा रामचरणदास. बाबा रघुनाथदास, रीवाँ के महाराज रघुराजसिंह आदि ने रामचरित-संबंधी विस्तृत रचनाएँ की जो सर्विप्रिय हुई। इस काल में रामभक्ति-विषयक कविता बहुत कुछ हुई।

रामभक्ति की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएँ हुईं, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना-पद्धतियों के। उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष आंग गीतकाव्य की ही पूर्ति की, पर राम-चरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंधकाव्य रचे गए।

तुलसीदासजी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम-भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुन्ना है। प्रेम श्रीर श्रद्धा श्रर्थात् पूज्यबुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती हैं। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति हैं। उस स्वरूप की क्रियात्मक ऋभिव्यक्ति है. जिसका श्राभास श्रखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत् की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उद्य का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का, साज्ञा-त्कार चाहुता रहता है। इसी ज्याति के प्रकाश में सन के अनंत रूप-सौंदर्घ की भी मने।हर भाँकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छा-दित देखता है तब माना भगवान उसकी दृष्टि से—उसकी खुली हुई आँखों के सामने से-- आभिल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाडकर धर्म-ज्योति अमोघ शक्ति के साथ फूट पड़ती है तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने त्रा जाता है श्रीर वह पुलकित है। उठता है। भीतर का 'चित्' जब बाहर 'सत्' का साचात्कार कर पाता है तब 'श्रानन्द' का श्राविभीव होता है श्रीर 'सदानन्द' की श्रनुभृति होती है।

यह है उस सगुण भिक्तमार्ग का प्रकृत पत्त जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की रामभिक्त में पाया जाता है। 'विनयपित्रका' में गोस्वामीजी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप, धर्मसंस्थापक स्वरूप, व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्मस्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलिकत हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोक-

व्यक्त प्रकाश हो गया, रामराज्य प्रतिष्ठित हो गया श्रीर चारों स्रोर फिर मंगल छा गया—

रामराज भयो काज सगुन सुभ, राजा राम जगत-विजई है। समरथ बड़ेा सुजान सुसाहब, सुकृत-सेन हारत जितई है।

जो भिक्तमार्ग श्रद्धा के श्रवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जायगा। वह एक प्रकार से श्रध्रा रहेगा। श्रंगारोपासना, माधुर्यभाव श्रादि की श्रोर उसका मुकाव होता जायगा और धीरे धीरे उसमें 'गुड़ा, रहस्य' श्रादि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भिक्त के वहाने विलासिता और इन्द्रियासिक की साधना होगी। इन्णाभिक शाखा इन्णा भगवान के धर्मस्वरूप को न लोकर ज्ञक श्रीर लोकरंजक स्वरूप को न छोड़कर केवल मधुर स्वरूप श्रीर प्रेमलच्या भिक्त की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म-सौदर्य के श्राक्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसी-दास जी ने भिक्त को श्रपन पूर्ण रूप में, श्रद्धा-प्रेम-समन्वित रूप में, सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लच्या निर्धारित किया।

श्रत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस रामभक्ति को भी शृंगारी भावनाश्रों में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदासजी के प्रसंग में हम दिखा श्राए हैं कि कृष्णभक्त सूरदासजी की शृंगारी रचना का कुछ श्रनुकरण गोस्वामीजी की 'गीतावली' के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल श्रान दोत्सव तक रह गया है। इधर श्राकर कृष्णभक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। विषय-वासना की श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से रामभक्ति-मार्ग के भीतर भी शृंगारी भावना का श्रन्गल प्रवेश हो रहा है। इस शृंगारी मावना के प्रवर्त्तक थे रामचरित-मानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी बाट (श्रयोध्या) के रामचरण-दासजी, जिन्होंने पित-पत्नी-भाव की उपासना चलाई। इन्होंने अपनी शाखा का नाम 'स्व-सुखी' शाखा रखा। स्नी-वेष धारण करके पित 'लाल साहब' (यह खिताब राम के। दिया गया है) से मिलने के लिये सोलह शृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना श्रादि इस शाखा के लच्चण हुए। राम-चरणदासजी ने श्रपने मत की पृष्टि के लिये श्रनेक नवीन कल्पित मंथ प्राचीन बताकर श्रपनी शाखा में फैलाए, जैसे— लोमश-पंहिता, हनुमत्यंहिता, श्रमर रामायण, भुशुंडी रामायण, महारामायण (५ श्रध्याय), कोशलखंड, रामनवरत्न, महारासो-रसव सटीक (सं० १९०४ प्रिटिंग प्रेस. लखनऊ में छपा)।

'कोशलखंड' में राम की रासलीला, विहार आदि के अनेक अश्लील वृत्त किएत किए गए हैं और कहा गया है कि रास-लीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में ९९ रास वे कर चुके थे। एक ही शेष था जिसके लिये उन्हें फिर कुष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास-कीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम के। बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहाँ की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई हैं।

रामचरणदास की इस शृंगारी उपासना में चिरान-छपरा के जीवारामजी ने थोड़ा हेरफेर किया। उन्होंने पित-पत्नी-भाव के स्थान पर 'सखीभाव' रखा श्रीर श्रपनी शाखा का नाम 'तत्सुखी शाखा' रखा। इस 'सखीभाव' की उपासना का खूब प्रचार तदमण किला (श्रयोध्या) वाले युगलानन्य-शरण ने किया। रीवाँ के महाराज रघुराजसिंह इन्हें बहुत मानते थे श्रौर इन्हीं की सम्मित से उन्होंने चित्रकृट में 'प्रमोदवन' श्रादि कई स्थान बनवाए। चित्रकृट की भावना वृंदावन के रूप में की गई श्रौर वहाँ के कुंज भी ब्रज के से क्रीड़ाकुंज माने गए। इस रिसकपंथ का श्राजकल श्रयोध्या में बहुत जोर है श्रौर वहाँ के बहुत से मंदिरों में श्रव राम की 'तिरछी चितवन' श्रौर 'बाँकी श्रदा' के गीत गए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीता-राम को 'युगल सरकार' कहा करते हैं श्रौर श्रपना श्राचार्थ्य 'कृपा-निवास' नामक एक कित्पत व्यक्ति को बतलाते हैं जिसके नाम पर एक 'कृपा-निवास-पदावली' सं० १९०१ में छपी (प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ)। इसमें श्रनेक श्रत्यन्त श्रश्तील पद हैं, जैसे—

- (१) नीबी करषत बरजित प्यारी।
  रसलंपट संपुट कर जोरत, पद परसत पुनि लै बिलहारी॥
  ( पृष्ठ १३८ )
- (२) पिय हॅसि रस रस कंचुकि खोलें। चर्माक निवारति पानि लाड़िली, मुरक मुरक मुख बोलें।।

ऐसी ही एक और पुस्तक 'श्रीरामावतार-भजन-तरंगिणी' इन लोगों की श्रोर से निकली है जिसका एक भजन देखिए—

हमारे पिय ठाढ़े सरजू तीर। छोड़ि लाज मैं जाय मिली जहँ खड़े लखन के बीर॥ मृदु मुसकाय पकरि कर मेरो खंचि लिया तब चीर। भाऊ वृद्ध की भाड़ी भीतर करन लगे रित धीर॥

भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है यह दिखाने के लिये इतना बहुत है। लोकपावन आदर्श का ऐसा बीभत्स विपर्ध्यय देख-कर चित्त जुन्ध हो जाता है। रामभिक-शाखा के साहित्य का अनुसंधान करनेवालों को सावधान करने के लिये ही इस 'रिसक शाखा' का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। 'गुहा', 'रहस्य', 'माधुर्ध्य भाव' इत्यादि के समावेश से किसी भिक्तमार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामीजी ने शुद्ध, सान्त्विक और खुले रूप में जिस रामभिक का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा रही है।

## प्रकरण ४

## कृष्णभक्ति-शाखा

श्री वल्लभाचार्यजी—पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की १५वीं श्रीर १६वीं शताब्दी में वैष्ण्व धर्म का जो श्रांदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्त्तकों में से थे। श्राचार्यजी का जनम संवत् १५६५ वैशाख कृष्ण ११ का और गोलोकवास संवत् १५८७ श्राषाढ़ शुक्ल ३ को हुआ। ये वेदशास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान् थे।

रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य्य तक जितने भक्त दार्शनिक या त्राचार्य हुए हैं सब का लच्य रांकराचार्य के मायावाद और विवर्त्तवाद से पीछा छुड़ाना था जिनके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रान्ति ही ठहरती थी। रांकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। ब्रह्म ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिये ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंश-रूप जीवों में विखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अचर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचित्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत्, चित् और आनन्द, इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत् और चित् का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत् का आविर्भाव रहता है; चित् और आनंद दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं। श्रीकृष्ण ही परब्रक्ष हैं जो सब दिव्य गुणों से संपन्न होकर 'पुरुषोत्तम' कहलाते हैं। श्रानंद का पूर्ण श्राविभीव इसी पुरुषोत्तम-रूप में रहता है, श्रतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएँ नित्य हैं। वे श्रपने मक्तों के। लिए 'व्यापी वैकुंठ' में (जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है) श्रनेक प्रकार की कीड़ाएँ करते रहते हैं। गोलोक इसी 'व्यापी वैकुंठ' का एक खंड है जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ हैं। भगवान की इस 'नित्यलीला-सृष्टि' में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है।

शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को ज्यावहारिक या मायिक। विद्यानार्थि ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। भिक्त की साधना के लिये वल्लभ ने उसके 'श्रद्धा' के अवयव को छोड़कर जो महत्त्व की भावना में मग्न करता है, केवल 'प्रेम' लिया। प्रेमलच्या भिक्त ही उन्होंने प्रहण की। 'चौरासी वैष्णवों की वार्त्ता' में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को आनुषंगिक या सहायक कहा है—

''श्री श्राचार्य्य जी महाप्रमुन के मार्ग को कहा स्वरूप है? माहात्म्य-ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह की तो परम काष्टा है। स्नेह श्रागे भगवान को रहत नाहीं ताते भगवान वेर वेर माहात्म्य जनावत हैं। अ अ अ अ इन अजभक्तन को स्नेह परम-काष्टापन है। ताही समय तो माहात्म्य रहे, पीछे विस्मृत होय जाय।"

प्रेम-साधना में बल्लभ ने लोक-मर्घ्यादा और वेदमर्घ्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेमलच्चणा भक्ति की स्रोर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का श्रनुप्रह होता है जिसे 'पोषण' या 'पुष्टि' कहते हैं । इसी से बल्लभाचार्यजी ने श्रपने मार्ग का नाम 'पुष्टि मार्ग' रखा है।

उन्होंने जीव तीन प्रकार के माने हैं—(१) पृष्टि जीव, जो भगवान के अतुमह का ही भरोसा रखते हैं और 'नित्यलीला' में प्रवेश पाते हैं; (२) मर्घ्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनु-सरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं और (३) प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं।

'कृष्णाश्रय' नामक अपने एक 'प्रकरण प्रंथ' में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है जिसमें उन्हें वेदमागे या मर्थ्यादा-मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दिल्ला का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी मुलतानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इसलामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी-पद्धति की प्रेमलच्चणा भक्ति का प्रचार-कार्य धूम से चल रहा था। एक और 'निर्गुन पंथ' के संत लोग वेद-शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने 'पृष्टि मार्ग' का प्रवर्तन बहुत कुछ देश-काल देखकर किया।

वल्लभाचार्यजी के मुख्य ग्रंथ ये हैं—(१) पूर्व-मीमांसा भाष्य (२) उत्तर-मीमांसा या बह्मसूत्र भाष्य जो 'श्रगुभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्श-निक ग्रंथ हैं (३) श्रीमद्भागवत की सूद्म टीका तथा सुबोधिनी टीका (४) तत्त्वदीपनिबन्ध तथा (५) सोलह छोटे छोटे प्रकरगा ग्रंथ। इनमें से पूर्वमीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा श्रंश मिलता है। 'श्राणुभाष्य' श्राचार्यजी पूरा न कर सके थे। श्रतः श्रंत के डेढ़ श्रध्याय उनके पुत्र गोसाई बिट्ठलनाथ ने लिख कर ग्रंथ पूरा किया। भागवत की सूच्म टीका नहीं मिलती; सुबोधिनी का भी कुछ ही श्रांश मिलता है। प्रकरण-प्रंथों में 'पुष्टिप्रवाह-मर्ट्यादा' नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेली-वाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है।

रामानुजाचार्य्य के समान बल्लभाचार्य्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्य्यटन श्रीर विद्वानों से शास्त्रार्थ करके श्रपने मत का प्रचार किया था। अयंत में अपने उपाग्य श्रीकृष्ण की जनमभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की श्रौर श्रपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथजी का बडा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान बाँधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना-पद्धति या सेवा-पद्धति ब्रह्ण की गई उसमें भोग-राग तथा विलास की ब्रभ्त सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसी ''केसर की चक्कियाँ चलें हैं'' कहकर होने लगी। भोग विलास के इस स्राकर्षण का प्रभाव सेवक-सेविकास्रों पर कहाँ तक स्रच्छा पड़ सकता था ? जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम-संगीत-धारा बहाई उसने मुरकाते हुए हिंदू-जीवन को सरस श्रीर प्रफल्ल किया। इस संगीत-धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्णभक्तों ने भी परा योग दिया।

सब संप्रदायों के कृष्णभक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की जजलीला को ही लेकर चले क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेमलच्चणा भक्ति के लिये कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त सममा। महत्त्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोकरत्तक और धर्मसंस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समिकी। भगवान के धर्मस्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी और आकि जित होने और आकिर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्णि-सक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्णभक्त कि अधिकतर फुटकल श्रांगरी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पत्तों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेकरूपता आई। श्रीकृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने न लिया जो खंडकाव्य, महाकाव्य आदि के लिये पर्याप्त होता। राधाकृष्ण की प्रेमलीला ही सब ने गाई।

भागवत धमें का उदय यद्यपि महाभारत-काल में ही हो चुका था और श्रवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली श्राती थी पर वैष्ण्य धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संघटन दिलाण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के श्रमुकरण पर श्रमेक संहिताएँ, उपनिषद्, सूत्रमंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्ण न होने से भक्ति-चेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का, माधुय्य भाव का, रास्ता खुला। इसके प्रचार में दिलाण के मंदिरों की देवदासी-प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता-पिता लड़िकयों को मंदिरों में चढ़ा श्राते थे जहाँ उनका विवाह भी ठाकुरजी के साथ हो जाता था। उनके लिये मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपा-सना पति-रूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भिवतनें भी हो गई हैं।

द्विए में श्रंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई हैं जिनका जन्म संवत् ७७३ में हुआ था। अदाल के पद द्रविड़ भाषा में 'तिरुप्यावर' नामक पुस्तक में मिलते हैं। अदाल एक स्थल पर कहती हैं—''अब मैं पूर्ण यौवन के। प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के श्रतिरिक्त श्रौर किसी को श्रपना पित नहीं बना सकती।" इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुद्ध श्रौर रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जायगी। रहस्यवादी सुिक थें का उल्लेख ऊपर हो चुका है जिनकी उपासना भी 'माधुर्य्य भाव' की थी। मुसलमानी जमाने में इन सुिक थों का प्रभाव देश की भित-भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। 'माधुर्य्य भाव' को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य्य भाव की जो उपासना चली श्रा रही थी उसमें सुिक थों के प्रभाव से 'श्राभ्यंतर मिलन', 'मूर्च्छा', 'उन्माद' श्रादि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीराबाई श्रीर चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सुिक थों का प्रभाव पाया जाता है।

सूरदासजी स्रिदासजी का वृत्त "चौरासी वैष्णवों की वार्ता" से केवल इतना ज्ञात होता है कि वे पहले गऊघाट (आगरे और मथुरा के बीच) पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्द्धन पर श्रीनाथ जी का मन्दिर बन जाने के पीछे एक बार जब बल्लभाचार्यजी गऊघाट पर उतरे तब स्रदास उनके दर्शन के। आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्यजी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं के। गाने येग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सची भिक्त और पद-रचना की निपुणता देख बल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्त्तन-सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्द्धन पर्वत पर संवत् १५७६ में पूरा बनवा कर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के ११ वर्ष पीछे अर्थात् संवत् १५५७ में व्लाभाचार्य जी की मृत्यु हुई।

श्रीनाथ जी के मंदिर-निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदासजी वक्लभ-संप्रदाय में श्राप, यह 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है— "श्रौरहु पद गाए तब श्रीमहाप्रभुजी श्रपने मन में विचारे जो श्रीनाथजी के यहाँ श्रौर तो सब सेवा को मंडान भयो हैं, पर कीत्तंन को मंडान नाहीं कियो हैं; तातें श्रब सूरदासजी को दीजिए।"

श्रतः संवत् १५८० के श्रास-पास सूरदासजी वल्लभाचार्यं के शिष्य हुए होंगे श्रीर शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें की तनसेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवद्धे न पर्वत पर ही मंदिर की सेवा में रहा करते थे, इसका स्पष्ट श्रामास उनकी 'सूरसारावली' के भीतर मौजूद हैं। तुलसीदास के प्रसंग में हम कह श्राए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से श्रपने को श्रपने इष्टदेव की कथा के भीतर डाल कर उनके चरणों तक श्रपने पहुँचने की भावना करते हैं। तुलसी न तो श्रपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में। कृष्ण-जन्म के उपरान्त नन्द के घर बराबर श्रान दोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक ढाढी श्राकर कहता है—

नंद जू मेरे मन ऋानंद भयो, हौं गोवर्द्धन तें ऋायो। तुम्हरे पुत्र भयो, मैं सुनि कै अति आतुर उठि धायो॥

क्र क्र क्र कर देशे, यह सुनि के घर जाउँ। हों तो तेरे घर को ढाढी. सरदास मेरो नाउँ॥

बल्लभावार्य जी के पुत्र गोसाई बिट्ठलनाथ के सामने गोत्रद्धन की तलहटी के पारसोली प्राम में सूरदास की मृत्यु हुई, इसका पता भी उक्त 'वार्ता' से लगता है। गोसाई बिट्ठलनाथ की मृत्यु सं० १६४२ में हुई। इसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

'सूरसागर' समाप्त करने पर सूर ने जो 'सूरसागर-सारावली' लिखी है उसमें श्रपनी श्रवस्था ६७ वर्ष की कही है— गुरु परसाद होत यह दरसन सरसढ बरस प्रवीन ।

तात्पर्य यह कि ६० वर्ष के होने के कुछ पहले वे 'सूरसागर' समाप्त कर चुके थे। सूरसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने 'सारावली' लिखी होगी। एक और प्रथ सूरदास का 'साहित्य-लहरी' है, जिसमें अलंकारों और नायिका-भेदों के उदा-हरण प्रस्तुत करनेवाले कूट पद हैं। इसका रचनाकाल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

मुनि सुनि रसन के रस लेख । दसन गौरोनंद को लिखि सुबल संबत पेख ॥

इसके अनुसार संवत् १६०७ में 'साहित्य-लहरी' समाप्त हुई। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य-कीड़ा का यह प्रंथ 'सूर-सागर' से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होंगा। उसके दो वर्ष पहले यदि 'सूरसारावली' की रचना हुई हो तो कह सकते हैं कि संवत् १६०५ में सूरदासजी ६७ वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु ८० या ८२ वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल सं० १५४० के आसपास तथा मृत्युकाल सं० १६२० के आसपास ही अनुमित होता है।

'साहित्य-लहरी' के आत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंशपरंपरा देते हैं। इस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के किंव वदवरदाई के वंशज ब्रह्ममट्ट थे। चदकि के कुल में हरीचंद हुए जिनके सात पुत्रों में सब से छोटे सूरजदास या सूरदास थें। शेष ६ भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब आधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर-उधर भटकते रहे। एक दिन वे कूएँ में गिर पड़े और ६ दिन उसी में पड़े रहे। सातवें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान् ने कहा कि दृष्टिण के एक प्रवल ब्राह्मण्कुल-द्वारा शतुआं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर माँगा कि जिन श्राँखों से मैंने श्रापका दर्शन किया उनसे श्रव श्रौर कुछ न देखूँ श्रौर सदा श्रापका भजन कहाँ। कूएँ से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों श्रांधे हो गए श्रौर बज में श्राकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाईजी ने उन्हें 'श्रष्ट- छाप' में लिया।

हमारा अनुमान है कि 'साहित्य-लहरी' में यह पद पीछे किसी भाँट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति ही—

'प्रवल दच्छिन विप्रकुल तें सत्रु ह्र है नास'

इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। 'प्रवल दिन्छन विप्रकुल' से साफ पेशवाओं की त्योर संकेत है। इसे खींचकर ऋध्यात्म-पत्त की त्योर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है।

सारांश यह कि हमें सूरदास का जो थोड़ा-सा वृत्त 'चौरासी वैद्यावों की वार्ता' में मिलता है उसी पर सन्तोष करना पड़ता है। यह 'वार्ता' भी यद्यपि बल्लभाचार्य्यजी के पौत्र गोकुलनाथजी की लिखी कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ता। इसमें कई जगह गोकुलनाथजी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बढ़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और बल्लभाचार्यजी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई के। बहुत बुराभला कहा गया है और गालियाँ तक दी गई हैं। रंगढंग से यह वार्ता गोकुलनाथजी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है।

'भक्तमाल' में सूरदास के सम्बन्ध में केवल एक यही छप्पय मिलता है---

उक्ति चोज अनुपास बरन-ग्रास्थिति स्राति भारी । वचन प्रीति निर्वाह स्रार्थ श्रद्भुत तुक्कारी ॥ प्रतिबिंबित दिवि दिष्टि, हृदय हरिलीला भासी। जनम करम गुनरूप सबै रसना परकासी॥ विमल बुद्धि गुन श्रौर की जो यह गुन श्रवननि धरै। स्र-कवित सुनि कौन कवि जो नहिंसिर चालन करै॥

इस छप्पय में सूर के अंधे होने भर का संकेत हैं, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है।

जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला है वहीं का वृत प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों के मिले हैं—

- (१) 'श्राईन अकवरी' में अकबर के दरबार में नौकर गवैयो, बीनकारों आदि कलावंतों की जो फिहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज हैं। उसी प्रथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की सात मंडलियाँ बना दी गई थीं। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत् १६१३ में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत् १५८० के आसपास ही बल्लभावार्थजी के शिष्य हो गए थे और उसके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गऊवाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत् १६१३ के बहुत बाद वे दरबारी नौकरी करने कैसे पहुँचे? अतः 'आईन अकबरी' के सूरदास खीर सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते।
- (२) 'मुंशियात अब्बुलफजल' नामक अब्बुलफजल के पत्रों का एक संग्रह है जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अब्बुलफजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बरताव नहीं करता था इससे उसकी शिकायत

लिख कर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में श्रब्बुलफ़ज़ल का पत्र है। बनारस के ये सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिये इस तरह बुलाए गए हैं।

"हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएँगे। उम्मीद है कि आप भी शर्फ मुलाजमत से मुशर्रफ होकर मुरीद हक्तीक़ी होंगे और ख़ुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक़-शिनास जानकर दोस्त रखते हैं।" (फारसी का अनुवाद)

इन शब्दों से ऐसी ध्विन निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के 'दीन-इलाही' में दीचित होने की संभावना अब्बुलफजल सममता था। संभव है कि ये कबीर के अनुयाथी कोई संत हों। अकबर का दो बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है। एक तो संवत् १६४० में, फिर संवत् १६६१ में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो वे १०० वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब ममेलों में क्यों पड़ने जायंगे, या उनके 'दीन-इलाही' में दीचित होने की आशा कैसे की जायगी?

श्रीवल्लभाचार्यजी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विद्वलनाथजी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पृष्टिमार्गी कई किव बहुत से सुद्र सुद्र पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विद्वलनाथजी ने उनमें से श्राठ सर्वोत्तम किवयों को चुनकर 'श्रष्टल्लाथजी ने उनमें से श्राठ सर्वोत्तम किवयों को चुनकर 'श्रष्टल्लाय की प्रतिष्ठा की। 'श्रष्टल्लाप' के श्राठ किव ये हैं— सूरदास, कुंभनदास, परमान ददास, कुष्णदास, छीतस्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास श्रीर न ददास।

कृष्णभक्ति-परंपरा में श्रीकृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेमतत्त्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है; उनके लोक-

पत्त का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्णभक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकात्रों से घिरे हुए गोकुल के श्रीकृष्ण हैं, बड़े बड़े भूपालों के बीच लोकव्यवस्था की रज्ञा करते हुए द्वारका के श्रीकृष्ण नहीं हैं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास-विलास की तरगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्श्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृद्य निराले प्रेमलोक में फूला फूला फिरता है। अतः इन कृष्णभक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये श्रपने रंग में मस्त रहनेवाले जीव थे; तुलसीदासजी के समान लोकसंग्रह का भाव इनमें नथा। समाज किधर जा रहा है, इस बात की परवा ये नहीं रखते थे, यहाँ तक कि ऋपने भगवत्प्रेम की पुष्टि के लिये जिस शृंगारमयी लोकोत्तर छटा और श्रात्मोत्सर्ग की श्राभव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखनेवाले विषय-वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी त्रोर इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगृढ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रंगार की उन्मादकारिएी उक्तियों से हिंदी-काव्य को भर दिया।

कृष्णचरित के गान में गीत-काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापित ने बहाई उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त-कियों ने भी किया। आगे चलकर आलंकार-काल के कियों ने अपनी शृंगारमयी मुक्तक किवता के लिये राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण-संबंधिनी किवता का स्फुरण मुक्तक के चेत्र में ही हुआ, प्रबंध-चेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत् १८०९ में ब्रजवासीदास ने रामचरित-मानस के ढेंग पर दोहा चौपाइयों में प्रबंध-काव्य के रूप में कृष्णचरित वर्णन किया,

पर प्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है। कृष्णभक्त कवियों ने श्रीकृष्ण भगवान के चिरत का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध-काव्य के लिये पर्याप्त न था। उसमें मानव-जीवन की वह अनेकरूपता न थी जो एक अच्छे प्रबंध-काव्य के लिये आवश्यक है। कृष्णभक्त कवियों की परंपरा अपने इष्टदेव की केवल बाललीला और यौवनलीला लेकर ही अप्रसर हुई जो गीत और मुक्तक के लिये ही उपयुक्त थी। मुक्तक के त्रेत्र में कृष्णभक्त कवियों तथा आलंकारिक कवियों ने शृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्टा पर पहुँचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं।

पहले कहा गया है कि श्रीवल्लभाचार्य्यजी की आज्ञा से सर-दासजी ने श्रीमद्भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके सरसागर में वास्तव में भागवत के दशम स्कंध की कथा ही ली गई है। उसी को इन्होंने विस्तार से गाया है। शेष स्कंधों की कथा संदोपत: इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सरसागर में कृष्णजन्म से लेकर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा ऋत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलान्त्रों के प्रसंग लेकर इस सच्चे रसमग्न किव ने श्रत्यंत मधुर श्रौर मनोहर पदों की फड़ी सी बाँध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल श्रौर परिमार्जित हैं। यह रचना इतनी प्रगल्भ श्रौर काव्यागपूर्ण है कि श्रागे होनेवाले किवयों की शृंगार श्रौर वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं! श्रतः सुरसागर किसी चली त्राती हुई गीतकाव्य-परंपरा का-चाहे वह मौखिक ही रही हो-पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है।

गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली ह्या रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में त्राकर उनका रूप पंडितों की काव्य-परंपरा की रूढियों के श्रानुसार बहुत कुछ बदुल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्भ स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते श्राए हैं. इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले श्राते हए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्यथारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हए इन्हीं गीतों में मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में शृंगार श्रीर कहुए। दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएँगे। इसी प्रकार श्राल्हा, कड़खा ब्राद् पुरुषों के गीतों में बीरता की व्यंजना की सरल स्वामाविक पद्धति मिलेगी। देश की अन्तर्वर्तिनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिये ऐसे गीतों का पूर्ण संप्रह बहुत त्रावश्यक है। पर इस संग्रह-कार्य्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो श्रौर जिनमें परी ऐतिहासिक दृष्टि हो ।

िख्यों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकीया-प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम-लीला को ही लेकर चले हैं, इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय: सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कि विद्यापित (संवत् १४६०) की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं,

सूर के शृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं; जैसे—

श्रनुखन माधव माधव सुमिरइत सुंदरि मेलि मधाई। श्रो निज माव सुभावहि विसरल अपने गुन लुबधाई॥

x x x x

भोरहिसहचरि कातर दिठि हेरि छल छल लोचन पानि । अनुखन राधा राधा रटइत ऋाधा आधा बानि ॥ राधा सयँ जब पनितिह माधव, माधव सयँ जब राधा । दाकन प्रेम तबहि निहं दूटत बाढ़त बिरह क बाधा ॥ दुहु दिसि दाक दहन जहसे दगधइ, आकुल कीट-परान । ऐसन बक्कम हेरि सुधामुखि कबि विद्यापति भान ॥

इस पद का भावार्थ यह है कि प्रति च्या कृष्ण का समरण करते करते राधा कृष्णरूप हो जाती हैं श्रौर श्रपने को कृष्ण समक्त कर राधा के वियोग में 'राधा राधा' रटने लगती हैं। फिर जब होश में श्राती हैं तब कृष्ण के विरह से संतप्त होकर फिर 'कृष्ण कृष्ण' करने लगती हैं। इस प्रकार श्रपनी सुध में रहती हैं तब भी, नहीं रहती हैं तब भी, दोनों श्रवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़ की सी रहती हैं जिसके दोनों छोरों पर श्राग लगी हो। श्रव इसी भाव का सूर का यह पद देखिए—

सुनौ स्थाम ! यह बात और कोउ क्यों समकाय कहै।
दुहुँ दिसि की रित बिरह बिरहिनी कैसे के जो सहै।।
जब राचे, तब ही मुख 'माधौ माधौ' रटित रहै।
जब माधौ है जाति, सकल तनु राधा-विरह दहै।।
उभय अप्र दय दारकीट ज्यों सीतलताहि चहै।
सूरदास अति बिकल बिरहिनो कैसेहु सुख न लहे।।

( सुरसागर ए० ५६४ वेंकटेश्वर )

'सुरसागर' में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापित का अनुकरण है। 'सारंग' शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापित की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए—

सारंग नयन, बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने। सारंग उपर उगल दस सारंग केलि करिय मधु पाने॥

पच्छिमी हिंदी बोलनेवाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा त्रज ही थी। दिल्ली के आस-पास भी गीत त्रजभाषा में ही गाए जाते थे, यह हम खुसरो (संवत् १३४०) के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर (सं०१५६०) के प्रसंग में कहा जा जुका है कि उनकी 'साखी' की भाषा तो 'सधुकड़ी' है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ज्ञजभाषा है। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है—

है हरिभजन का परवाँन ।
नीच पावै ऊँच पदवी, बाजते नीसान ।
भजन के। परताप ऐसी तिरे जल पाषान ।
ऋषम भील, ऋजाति गनिका चढ़े जात बिवाँन ।
नवलख तारा चलै मंडल, चलै ससहर भान ।
दास धू कों ऋटल पदवी राम को दीवान ।
निगम जाकी साखि बोलें कथें संत सुजान ।
जन कबीर तेरी सर्रान आयौ, राखि लोडु भगवान ॥
(कबीर ग्रंथावली पृ० १६०)

है हरि-भजन के। परमान । नीच पानै ऊँच पदनी, बाजते नीसान । भजन के। परताप ऐसा जल तरै पाषान । श्रजामिल श्रर भील गनिका चढ़े जात विमान । चलत तारे सकल मंडल, चलत सिंस श्रर भाम । भक्त ध्रुव के। श्रटल पदवी राम के। दीवान । निगम जाके। सुजस गावत, सुनत संत सुजान । सूर हरि की सरन श्रायौ, राखि ले भगवान ॥

( सूरसागर ए० १६ वेंकटेश्वर )

कवीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है, इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनात्रों के भीतर यह कैसे पहुँच गया।

राधाकुष्ण की प्रेमलीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए—

मुरली बजाय रिकाय लई मुख मेहिन तें।
गोपी रीकि रही रसतानन सें। सुधबुध सब बिसराई।
धुनि सुनि मन मेहि, मगन भई देखत हरि-म्रानन।
जीव जंतु पसु पंछी सुर नर मुनि मेहि, हरे सब के प्रानन।
बैजू बनवारी बंसी श्रधर धरि दृंदाबन-चंद बस किए सुनत ही कानन॥
जिस प्रकार रामचरित गान करनेवाले भक्त किवयों में
गोस्वामी तुलसीदासजी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार कृष्ण्याचित गानेवाले भक्त किवयों में महात्मा सूरदासजी का।
वास्तव में ये हिंदी काव्य-गगन के सूर्य भौर चंद्र हैं। जो
तन्मयता इन दोनों भक्तिशरोमिण किवयों की वाणी में पाई
जाती हैं वह श्रन्य किवयों में कहाँ हैं हिंदी-काव्य इन्हीं के
प्रभाव से श्रमर हुश्रा; इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने
न पाया। सूर की स्तुति में, एक संस्कृत श्लोक के भाव के।
लेकर, यह दोहा कहा गया है—

उत्तमपद किव गंग के, किवता के बल बीर ।
केशव अर्थ गॅमीर के, सर तीन गुन धीर ।।
इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है—
किधा सुर के। सर लग्ये। किधा सुर की पीर ।
किधा सुर के। पद लग्ये। बेध्या ४कल सरीर ।।

यद्यपि तुलसी के समान सूर का काञ्य तेत्र इतना ज्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुरुष-भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अब्बूता न बूटा। शृंगार और वात्सल्य के तेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी किव की नहीं। इन दोनों तेत्रों में तो इस महाकिव ने मानो औरों के लिये कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने गीता-वली में बाललीला को इनकी देखादेखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही पर उसमें बाल-सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप-वर्णन की ही प्रचुरता रही। बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। दो चार चित्र देखिए—

- (१) काहे को आदि करत मेरे मोहन ! येा तुम आँगन लोटी ? जो माँगहु सेा देहुँ मनोहर, यहै बात तेरी खोटी।। सूरदास के। ठाकुर ठाढ़ो हाथ लकुट लिए छोटी।।
- (२) सोभित कर नवनीत लिए । धुटुक्न चलत, रेनु-तन-मंडित, मुख दधि-लेप किए ॥
- (३) सिखवत चलन जसोदा मैया । ऋरवराय कर पानि गहावति, डगमगाय धरै पैयाँ ॥
- (४) पाहुनि करि दै तनक मह्यो । स्रारि करैं मनमोहन मेरो, श्रंचल आनि गह्यो ॥ व्याकुल मथत मथनियाँ रीती, दिव म्वें दरिक रह्यो ॥

बालकों के म्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। 'स्पर्द्धा' का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में ऋाया हैं—

मैया कवहिं बढ़ें गी चोटी ?

कितिक बार मोहिं दूध पियत भई, यह ऋजहूँ है छोटी। तू जो कहित 'बल' की बेनी ज्यें। हुँहै लाँबी मोटी॥ इसी प्रकार बालकों के चोभ के ये वचन देखिए—

खेलत में का काका गोसैयाँ ?

जाति पाँति इम तें कल्लु नाहिं, न बसत तुम्हारी छैयाँ। स्राति ऋधिकार जनावत यातें, ऋधिक तुम्हारे हैं कल्लु गैयाँ॥

वात्सल्य के समान ही शृंगार के संयोग श्रौर वियोग दोनों पन्नों का इतना प्रचुर विस्तार श्रौर किसी किव में नहीं। गोकुल में जब तक श्रीकृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग-पन्न है। दानलीला, माखनलीला, चीरहरण-लीला, रासलीला श्रादि न जाने कितनी लीलाश्रों पर सहस्रों पद भरे पड़े हैं। राधाकृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव की कैसी स्वामाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, यही देखिए—

(क) करि ल्यो नारी, हरि, आपनि गैयाँ। नहिँन बसात लाल कञ्ज तुमसे। सबै ग्वाल इक ठैयाँ।

( ख ) धेनु दुइत अति ही रति बाढ़ी।

श्रांख पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं: जैसे-

एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाउ़ी ।।

मोहन कर तें धार चलति पय, मोहनि-मुख ऋति ही छिव बाड़ी।

शृंगार के ऋ तर्गत भावपच्च और विभावपच्च दोनों के

ऋत्यंत विस्तृत और ऋनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें

मार रहे हैं। राधा-कृष्ण के रूप-वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे

गए हैं जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेचा ऋादि की प्रचुरता है।

देखि री ! हरि के चंचल नैन ! खंजन मीन मृगज चपलाई, नहिँ पटतर एक सैन !! राजिवदल इंदीवर, शतदल, कमल कुशेशय जाति ! निसि मुद्रित प्रातिह वै बिगसत, ये बिगसे दिन राति !! अरुन असित सित मलक पलक प्रति, के। बरनै उपमाय ! मने। सरस्वति गंग जमुन मिलि स्थागम कीन्हें। स्थाय !!

नेत्रों के प्रति उपालंभ भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं—

मेरे नैना बिरह की बेल बई। सींचत नैन-नीर के, सजनी! मूल पतार गई॥ बिगसति लता सुभाय श्रापने छाया सघन भई। ऋब कैसे निष्वारों, सजनी! सब तन पसरि छई॥

आँख तो आँख, कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों को ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती हैं—

> मुरली तऊ गोपालहिं भावति । सुन री सखी ! जदिष नॅदनंदिह नाना भाँति नचावति ॥ राखित एक पायँ ठाढ़े करि, ऋति अधिकार जनावति । आपुन पौढ़ि अधर-सज्जा पर करपक्षव सें। पद पलुटावि । शुकुटी कुटिल केाप नासा पुट हम पर केापि कॅपाविति ॥

कालिंदी के कूल पर शरत् की चाँदनी में होनेवाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिये सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सूर ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनंद-छटा अपने बंद ने श्रें से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरहसागर उमड़ा है उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार-पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएँ हो सकती हैं सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है—

एहि बेरियाँ बन तें चिल आवते।
दूरिह तें वह बेनु श्रधर धरि बारंबार बजावते।।
कंभी वे श्रपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के
कारण बृंदावन के हरे-भरे पेड़ों को कोसती हैं—

मधुबन ! तुम कत रहत हरे ?
बिरह-वियोग श्यामसुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे ?
तुम है। निलज, लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप घरे ।
ससा स्थार औ बन के पखेरू धिक धिक सबन करे ॥
कौन काज ठाढ़े रहे वन में, काहे न उकठि परे ?

परंपरा से चले श्राते हुए चंद्रोपालंभ श्रादि सब विषयों का विधान सूर के वियाग-वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है।

सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करनेवाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाललीला और प्रेमलीला दोनों के श्वंतगत कुछ दूर तक चलनेवाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक चेत्र के भीतर कथा-वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है।

राधाकुष्ण के प्रेम को लेकर कुष्ण्यभक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीलापच अर्थात् बाह्यार्थ-विधान की प्रधानता रही है। उसमें केलि, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग-वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं, उनमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमरगीत के श्रंतर्गत श्रलबत सूर ने श्राभ्यंतर पत्त का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेमदशा के भीतर की न जाने कितनी मनावृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है।

सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदम्यपूर्ण श्र'श 'श्रमरगीत' है जिसमें गोपियों की वचनवकता श्रत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ-काव्य श्रोर कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो श्रपने निर्गुण ब्रह्मज्ञान श्रीर योग-कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं और गोपिया उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे श्रपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं—

जधो ! तुम ऋपनो जतन कराँ । हित की कहत कुहित की लागै, किन बेकाज ररौ ? जाय करौ उपचार आपनो, हम जो कहित हैं जी की । किंकु कहत कक्कुवै किह डारत, धुन देखियत नहिं नीको ॥

इस श्रमरगीत का महत्त्व एक बात से श्रौर बढ़ गया है।
भक्त-शिरोमिण सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही
मार्मिक ढंग से—हृद्य की श्रमुभूति के श्राधार पर, तर्क पद्धित
पर नहीं – िकया है। सगुण निर्मुण का यह प्रसंग सूर श्रपनी
श्रोर से लाए हैं जिससे संवाद में बहुत राचकता श्रा गई है।
भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्मुण संत
संप्रदाय की बातें जोर शार से चल रही थीं। इसी से उपयुक्त
स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब
उद्धव बहुत सा वाग्विस्तार करके निर्मुण ब्रह्म की उपासना का
उपदश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियाँ बीच में रोककर
इस प्रकार पूछती हैं —

निर्गुन कौन देस का बासी ?

मधुकर हँसि समुकाय; सौंह दे बूक्ति साँच, न हाँसी।

श्रीर कहती हैं कि चारों श्रीर भासित इस सगुएा सत्ता
का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके श्रव्यक्त श्रीर श्रनिर्दृष्ट
पन्न को लेकर योंही बक बक करता है ?

सुनिहै कथा कौन निगु न की, रचि पिच बात वनावत। सगुन-सुमेर प्रगट देखियत, तुम तृन की ओट दुरावत॥

उस निर्भुण श्रौर श्रव्यक्त का मानव हृद्य के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताश्रो—

रेख न रूप, बरन जाके नहिं ताके। हमें बतावत । अपनी कहैं।, दरस ऐसे के। तुम कबहूँ ही पावत ? मुरली अधर धरत है से।, पुनि गोधन बन बन चारत ? नैन बिसाल, भौंह बंकट करि देख्या कबहुँ निहारत ? तन त्रिभंग करि, नटबर वपु धरि, पीतांबर तेहि से।हत ? सूर श्याम ज्यों देत हमें मुख त्यों तुमके। सोड मोहत ?

श्च'त में वे यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है—

ऊनो कर्म किया मातुल बधि, मदिरा मत्त प्रमाद। सूर श्याम एते अवगुन में निग्रीन तें अपि स्वाद॥

(२) नंद्रास—यं सूरदासजी के प्रायः समकालीन थे और इनकी गणना श्रष्टछाप में हैं। इनका किवता-काल सूर-दासजी की मृत्यु के पीछे संवत् १६२५ या उसके और श्रागे तक माना जा सकता है। इनका जीवन-वृत्त पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छुप्य है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है— चंद्रहास-ऋक्ष सुहृद परम-प्रेम-पथ में पर्ग ।

इससे इतना ही सचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी बिट्रलनाथजी के पुत्र गोकुलनाथजी के नाम से जो ''दो सौ बावन वैष्णवों की वार्त्ता" लिखी गई उसमें इनका थोडा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददासजी तलसीदासजी के भाई कहे गए हैं। गोक़लनाथजी का श्रभिषाय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदासजी से ही है, यह पूरी वार्त्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि न द्दासजी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदासजी को श्रच्छा नहीं लगा श्रौर उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है-- 'सो एक दिन न द्दासजी के मन में ऐसी आई। जैसे तुलसीदासजी ने रामायण भाषा करी है सो हम हूँ श्रीमद्भागवत भाषा करें।" गोरवामीजी का न ददास के साथ वृद्वावन जाना श्रीर वहाँ "तुलसी मस्तक तब नवै धनुषवान लेव हाथ" वाली घटना भी उक्त बार्क्ता में ही लिखी है। पर गोस्वामीजी का न ददासजी से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। उक्त वार्त्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने श्रीर बल्लभाचार्यजी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिये पीछे से लिखी गई हैं, प्रमाण-कोटि में नहीं ले सकते।

उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए न'द-दासजी सिंधुनद प्राम में एक रूपवती खत्रानी पर श्रासक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों श्रोर चक्कर लगाया करते थे। घरवाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिये गोकुल चले गए। वहाँ भी ये जा पहुँचे। श्रांत में वहीं पर गोसाई बिट्ठलनाथजी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा श्रोर ये श्रनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई' बिट्ठलनाथजी से दीज्ञा ली। ध्रुवदासजी ने भी ऋपनी 'भक्तनामावली' में इनकी भक्ति की प्रशंसा के ऋतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है।

श्रष्टछाप में सूरदासजी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ना है। इनकी रचना भी बड़ी सरस श्रीर मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि "श्रीर किव गढ़िया, न द-दास जिंद्या"। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रासपंचाध्यायी' है जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें, जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रासलीला का श्रनुप्रासादि-युक्त साहि-त्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही श्रधिक श्राश्रय लिया है, श्रनुप्रास श्रीर चुने हुए संस्कृत पदिवन्यास श्रादि की श्रोर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर न ददासजी में ये बातें पूर्ण रूप में पाई जाती हैं। "रास-पंचाध्यायी" के श्रातिरक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं—

भागवत दशमस्कंध, हिक्मणीमंगल, सिद्धांत-पंचाध्यायी, ह्रपमंजरी, रसमंजरी, मानमंजरी, विरह-मंजरो, नामचितामणिमाला, श्रमेकार्थनाममाला (कोश), दानलीला, मानलीला, श्रमेकार्थनाममाला (कोश), दानलीला, मानलीला, श्रमेकार्थनामंजरी, श्रामसगाई, भ्रमरगीत श्रीर सुदामाचित। दो प्रंथ इनके लिखे श्रीर कहे जाते हैं—हितोपदेश श्रीर नासिकेत-पुराण (गद्य में)। दो सौ से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं जो शीघ प्रकाशित होंगे। जहाँ तक ज्ञात है, इनकी चार पुस्तकें ही श्रम तक प्रकाशित हुई हैं—रासपंचाध्यायी, भ्रमरगीत, श्रमेकार्थमंजरी श्रीर श्रमेकार्थनाममाला। इनमें रासपंचाध्यायी श्रीर भ्रमरगीत ही प्रसिद्ध हैं, श्रतः उनसे कुछ श्रमतरण नीचे दिए जाते हैं—

## ( रास-पंचाध्यायी से )

ताही छिन उडुराज उदित रस-रास-सहायक ।
कुं कुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरि-नायक ॥
के मल किरन अक्न मानो बन व्यापि रही यों ।
मनसिज खेल्या फागु घुमड़ि घुरि रह्यो गुलाल ज्यों ॥
फटिक-छटा सी किरन कुं ज-रंघन जब आई ।
मानहुँ वितत बितान सुदेस तनाव तनाई ॥
तब लीनो कर कमल योगमाया सी मुरली ।
ऋषटित-घटना-चतुर बहुरि ऋषरन सुर जु रली ॥

## (भ्रमरगीत से)

कहन स्याम-संदेस एक मैं तुम पै श्रायो। कहन समय संकेत कहूँ अवसर निह पायो॥ सोचत ही मन में रह्यो, कब पाऊँ इक ढाउँ। कहि सँदेस नेंदलाल को, बहुरि मधुपुरी जाउँ॥ सुनौ अजनागरी।

जौ उनके गुन होय, वेद क्यों नेति बखाने। निरंगुन संगुन आतमा-रुचि ऊपर सुख साने।। वेद पुरानि खोजि के पायो कतहुँ न एक। गुन ही के गुन होहि तुम, कही श्रकासहि टेक॥

सुनौ ब्रजनागरी।
जो उनके गुन नाहि ब्रौर गुन भए कहाँ तें ?
वोज बिना तर जमै ने।हि तुम कही कहाँ तें ?
वा गुन को परछाहँ री माया-दरपन बीच।
गुन तेँ गुन न्यारे भए, अमल वारि जल कीच।।
सखा सुनु स्थाम के।

(३) कुष्णदास—ये भी वज्ञभाच। य्येजी के शिष्य और अष्ट्रजाप में थे। यद्यपि ये शुद्ध थे पर आचार्य्यजी के बड़े कृपापात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे।
"चौरासी वैष्ण्यों की वार्ता" में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है।
एक बार गोसाई बिट्ठलनाथजी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर
इन्होंने उनकी ड्योड़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विट्ठलनाथजी के कृपापात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैंद कर लिया। पीछे
गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से
मुक्त कराके प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर
दिया। इन्होंने भी और सब कृष्णभक्तों के समान राधा-कृष्ण्
के प्रेम को लेकर शृंगार-रस के ही पद गाए हैं। जुगलमानचरित्र नामक इनका एक छोटा सा प्रंथ मिलता है। इसके
अतिरिक्त इनके बनाए दो प्रंथ और कहे जाते हैं—अमरगीत
और प्रेमतत्त्व-निक्ष्पण्। फुटकल पदों के संप्रद इधर उधर
मिलते हैं। सूरदास और न ददास के सामने इनकी किवता
साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं—

तरिन-तनया-तट आवत हे प्रांत समय, कंदुक खेलत देख्यो आनंद के। कँदवा ॥ नूपुर पद कुनित, पीतांवर कटि बाँधे, लाल उपरना, सिर मोरन के चँदवा॥

कंचन मिन मरकत रस ओपी।
नंदसुवन के संगम सुखकर अधिक विराजित गोपी।।
मनहुँ विधाता गिरिधर पिय हित सुरत-धुजा सुख रोपी।
बदन कांति के सुनु री भामिनि! सघन चंद-श्री लोपी।।
प्राननाथ के चित चोरन को भौंह भुजंगम कोपी।
कृष्णदास स्वामी वस कीन्हें, प्रेमपुंज की चोपी।।

मा मन गिरिधर छुवि पै अटक्यो।

लित त्रिभंग चाल पै चिल कै, चिबुक चार गड़ि उटक्यों ।! सजल स्याम-घन-बरन लीन हैं, फिरि चित स्रान्त न भटक्यों ! कृष्णदास किए प्रान निक्ठावर, यह तन जग-सिर पटक्यों ॥

कहते हैं कि इसी ऋ'तिम पद को गाकर ऋष्णदासजी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता-काल संवत् १६०० के श्रागे पीछे माना जा सकता है।

( 8 ) परमानंददास — ये भी वल्लमाचार्यं जी के शिष्य श्रौर श्रष्टलाप में थे। ये संवत् १६०६ के श्रामपास वर्तमान थे। इनका निवासस्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यकृष्ण श्राह्मण श्राह्मण श्राह्मण श्रामान किए जाते हैं। ये श्रात्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरस कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर श्राचार्यं जी कई दिनों तक तन बदन की सुध भूले रहे। इनके फुटकल पद कृष्णभक्तों के मुँह से प्रायः सुनने में श्राते हैं। इनकं ५३५ पद 'परमान'द सागर' में हैं। दो पद देखिए—

कहा करें। बैकु ठिह जाय ? जहाँ नहिं नंद, जहाँ न जसोदा, नहिं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। जहाँ नहिं जल जमुना के। निर्मल और नहीं कदमन की छायँ। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रजरज तिज मेरी जाय बलाय।।

राधे जू हाराविल टूटी।
उरज कमलदल-माल मरगजी, बाम कपोल ऋलक लट छूटी।।
वर उर उरज करज बिच अंकित, बाहु जुगल बलयाविल फूटी।
कंचुिक चीर विविध रँग रिजत गिरधर-ऋधर-माधुरी घूँटी।।
ऋालस-विलत नैन ऋनियारे, अरुन उनींदे रजनी खूटी।
परमानंद प्रमु सुरति समय रस मदन-तृपित की सेना लूटी।

(५) कुंभनदास—ये भी अष्टछाप के एक किव थे और परमान देदासजी के ही समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और धन, मान, मर्थ्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतहपुर सिकरी जाना पड़ा जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ। पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है—

संतन का कहा सीकरी सों काम ?

स्रावत जात पनहियाँ टूटीं, बिसरि गया हरिनाम ।।
जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनका करिबे परी सलाम ।
कुंभनदास लाल गिरिधर बिनु स्रौर सबै बेकाम ॥
इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है स्पौर न स्वब तरु मिला
है। फुटकल पद स्ववश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की

तुम नीके दुहि जानत गैया।
चिलिए कुँवर रिसक मनमोहन लगीं तिहारे पैयाँ॥
तुमिह जानि करि कनक-दोहनी घर तें पठई मैया।
निकटहि है यह खरिक हमारो, नागर लेहुँ बलैया॥
देखियत परम सुदेस लरिकई चित चहुँटचा सुँदरैया।
कुंभनदास प्रभु मानि लई रित गिरि-गोबरधन-रैया॥

(६) चतुर्भु जदास—ये कुंभनदासजी के पुत्र और गोसाई बिट्ठलनाथजी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए तीन मंथ मिले हैं—द्वादशयश, भक्ति-प्रताप, हितजू को मंगल।

इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर एधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है—

> जसोदा ! कहा कहीं हीं बात ! तुम्हरे सुत के करतब मो पै कहत कहे नहि जात ॥

भाजन फोरि, ढारि सब गोरस, लै माखन दिध खात। जौ बरजों तौ श्राँखि दिखावै, रंचहु नाहिं सकात।। श्रौर अटपटी कहं लौं बरनों, छुवत पानि सों गात। दास चतुर्मुज गिरिधर गुन हों कहति कहात सकुचात॥

( 9 ) खीतस्वामी — ये बिटुलनाथजी के शिष्य और अष्टलाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे, पीछे गोस्वामी बिटुलनाथजी से दीचा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्रीकृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत् १६१२ के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुँह से सुने जाते हैं या इधर उधर संगृहीत मिलते हैं। इनके पदों में शृंगार के अतिरिक्त अजभूमि के प्रति प्रेम-व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। "हे बिधना तो सों अँचरा पसारि माँगों जनम जनम दीजो याही अज बिसबों" पद इन्हीं का है। अष्टलाप के और किवयों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है, देखिए—

भोर भए नवकु ज-सदन ते श्रावत लाल गोबद नधारी। लट पर पाग मरगजी माला, सिथिल श्रंग डगमग गति न्यारी॥ बिनु गुन माल बिराजित उर पर, नखळुत द्वैजचंद श्रनुहारी। छीतस्वामि जब चितए मो तन, तब हैं। निरित्व गई बिलिहारी॥

( c ) गोर्विद्स्वामी—ये अंतरी के रहनेवाले सनाढ्य ब्राह्मण थे जो विरक्त की भाँति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी बिट्ठलनाथजी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्ट्रछाप में लिया। ये गोवर्द्धन पर्वत पर रहते थे श्रौर उसके पास ही इन्होंने कदंबों का एक श्रच्छा उपवन लगाया था जो श्रव तक 'गोविंद स्वामी की कदंव-खंडी" कहलाता है। इनका रचना-काल संवन १६०० श्रीर १६२५ के भीतर ही माना जा सकता है। ये किंव होते के श्रितिरक्त बड़े पक्के गवैए भी थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिये श्राया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है—

प्रात समय उठि जसुमति जननो गिरिधर सुत को उविट न्हवावित । किर सिंगार बसन भृषन सिंज फूलन रचि रचि पाग बनावित ॥ छुटे बंद बागे अति सोमित, बिच बिच चोव ग्ररगजा लावित । स्थन लाल फूँदना सोभित, आजु कि छुबि कछु कहित न आवित ॥ विविध कुसुम की माला उर धिर श्री कर मुरली बेंत गहावित । लै दरपन देखे श्रीमख केा, गोविँद प्रभु चरननि मिर नावित ॥

(दे) हितहरिवंश — राधावल्लभी संप्रदाय के प्रवर्त्तक गोसाई हितहरिवंश का जन्म संवत् १०५९ में मथुरा से ४ मील दिल्लाण बादगाँव में हुन्त्रा था। राधावल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपालप्रसाद शर्मा ने जन्म संवत् १०३० माना है, जो सब घटनात्रों पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। त्र्योरछानरेश महाराज मधुकरशाह के राजगुरु श्रीहरिराम व्यासजी संवत् १६२२ के लगभग त्रापके शिष्य हुए थे। हितहरिवंशजी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र श्रीर माता का नाम तारावती था।

कहते हैं हितहरिवंशजी पहले माध्वानुयायी गोपालभट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिकाजी ने मंत्र दिया श्रीर इन्होंने श्रपना एक श्रलग संप्रदाय चलाया। श्रतः हित संप्रदाय को माध्व संप्रदाय के श्रांतर्गत मान सकते हैं। हित-हरिवंशजी के चार पुत्र श्रीर एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम वनचंद्र, कुष्णचंद्र, गोपीनाथ श्रीर मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत्

१५८२ में श्रीराधावल्लभजी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा-काव्य के अच्छे मर्मन्न थे। १५० श्लोकों का 'राधासुधानिधि" आप ही का रचा कहा जाता है। व्रज-भाषा की रचना आपकी रद्याप बहुत विस्तृत नहीं हैं, पर है बड़ी सरस और हृदयप्राहिशी। आपके पदों का संप्रह "हित चौरासी" के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि उसमें ८४ पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस प्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका (५०० पृष्टों की) व्रजभाषा गद्य में हैं।

इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुँची हैं। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे किव हुए हैं। हिरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवकजी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित-हरिवंशजी श्रीकृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचना-काल संवत् १६०० से संवत् १६४० तक माना जा सकता है। 'हित चौरासी' के अतिरक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलतो है जिसमें सिद्धांत-संबंधी पद्य हैं। इनके 'हित चौरासी' पर लोकनाथ किव ने एक टीका लिखी है। वृ'दावनदास ने इनकी स्तुर्ति और बंदना में "हितजी की सहस्रनाभावली" और चतुर्भुजदास ने 'हितजू को मंगल' लिखा है। इसी प्रकार हितपरमान दजी और ब्रजजी वनदास ने इनकी जन्म-बधाइयाँ लिखी हैं। हित-हिर्वंशजी की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे इनकी वर्णन-प्रचुरता का परिचय मिलेगा—

(सिद्धांत-संबंधी कुछ फुटकल पदों से ) रही कोउ काहू मर्नाह दिए। मेरे प्राननाथ श्री स्थामा सपथ करों तिन छिए।। जो अवतार-कदंब भजत हैं धरि हृढ़ ब्रत जु हिए। तेऊ उमिंग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए॥ खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज हमि जिए? हितहरिवंस अनत सचु नाहीं बिन या रसहिं पिए॥

## (हित-चैारासी से)

व्रज नव तकिन कदंब मुकुट-मिन स्यामा आजु बनी।
नख सिख लीं श्राँग श्रांग माधुरी मेहि स्याम धनी।।
यों राजित कबरी गूथित कच कनक कंज-बदनी।
चिकुर चंद्रिकन बीच अधर बिधु मानौ प्रसित फनी।।
सौभग रस सिर स्रवत पनारी पिय सीमंत उनी।
भ्रुकुटि काम कोदंड. नैन शर, कज्जल रेख श्रानी।।
भाल तिलक, ताटंक गंड पर, नासा जलज मनी।
दसन कुंद, सरसाधर पल्लव, पीतम-मन-समनी।।
हितहरिबस प्रसंसित स्यामा कीरित बिसद धनी।
गावत श्रवनित सुनत सुखाकर विश्व-दुरित-दवनी।।

विपिन घन कुंज रित केलि भुज मेलि इचि
स्याम स्यामा मिले सरद की जामिनी।
हृदय ऋति फूल, रसमूल पिय नागरी,
कर निकर मत्त मनु विविध गुन रागिनी।।
सरस गति हास परिहास आवेस बस
दिलत दल मदन बल कोक रस कामिनी।
हितहरिबंस भुनि लाल लावन्य भिदे
प्रिया अति स्र सुख-सुरत संग्रामिनी॥

(१०) गदाधर भट्ट —ये दिल्लाणी ब्राह्मणा थे। इनके जन्म-संवत् आदि का ठीक ठीक पता नहीं। पर यह बात

प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इसका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से भी होता है—

भागवत-सुधा वरलै बदन, काहू के। नाहिन दुखद। गुण-निकर गदाधर भट्ट ऋति सबहिन के। लागै सुखद॥

श्री चैतन्य महाप्रभु का श्राविभाव संवत् १५४२ में श्रीर गोलोकवास १५८४ में माना जाता है। श्रातः संवत् १५८४ के भीतर ही श्रापने श्री महाप्रभु से दीचा ली होगी। महाप्रभु के जिन छः विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत प्रथों की रचना की थी उनमें जीव गोस्वामी भी थे। वे वृंदावन में रहते थे। एक दिन दो साधुश्रों ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्टजी का यह पद सुनाया—

सखी है। स्याम रंग रँगी।

देखि विकाय गई वह मूरित, सूरित माहिँ पगी।।
संग हुतो स्रपनो सपनो सो सोइ रही रस खोई।
जागेहु आगे दृष्टि परै, सिख, नेकु न न्यारो होई।।
एक जु मेरी अँखियनि में निसि द्यौस रह्यौ किर भौन।
गाय चरावन जात सुन्यो, सिख, सो धौं कन्हैया कौन १
कासों कहाँ कौन पतियाव, कौन करै बकवाद १
कैसे कै कहि जात गदाधर गूँगे तें गुर-स्वाद १

इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्टजी के पास यह श्लोक लिख भेजा।

श्रनाराध्य राधा-पदाम्भोजयुग्ममनाश्रित्य बृंदाटवीं तत्पदाङ्कम् । असम्भाष्य तद्भावगम्भीरचित्तान् कुतः श्यामसिन्धोः रसस्यावगाहः ॥

यह श्लोक पढ़कर भट्टजी मूच्छित हो गए। फिर सुध त्राने पर सीधे बृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस बृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनात्रों का त्रारंभ १५८० से मानना पड़ता है श्रौर श्रांत संवत् १६०० के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदासजी के रचनाकाल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा।

संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत र्ट्याधकार था। इनका पद-विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोम्बामी तुलसीदासजी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के श्रांतिरिक्त संस्कृत-गर्भित भाषा-कविता भी की है। नीचें कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—

जयति श्रीराधिके, सकल-सुख-साधिके,

तरुनि-मनि नित्य नवतन किसारी।

कृष्णतन-लीन-मन, रूप की चातकी,

कृष्ण मुख हिम-किरन की चकारी॥

कृष्ण-दृग-भृग विश्राम दित पद्मिनी,

कृष्ण - हम - मृगज - बंधन सुडोरी।

कृष्ण-श्रन्राग-मकरंद की मधुकरी,

कृष्ण - गुन - गान - रससिंध वोरी ॥

विमुख पर चित्त तं चित्त जाका सदा,

कर्रात निज नाह की चित्त चोरी।

प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बनै,

अमित महिमा, इतै बुद्धि थारो॥

भूलति नागरि नागर लाल।

मंद मंद सब सखी भुलावति, गावित गीत रसाल ।। फरहरात पट पीत नील के, ऋंचल चचल चाल । मनहुँ परस्पर उमिग ध्यान.ळुवि प्रगट मई तिहि काल ॥ सिलसिलात अपि प्रिया सीस तें लटकति बेनी माल । जनु पिय-मुकुट-बरहि-भ्रम बस तह ब्याली विकला विहाल ॥ मल्लीमाल प्रिया के उर की, पिय तुलसीदल माल । जनु स्रापि रिवतनया मिलिकै सोमित श्रेनि-मराल ॥ स्यामल गीर प्रस्पर प्रति छुवि सोभा विसद विसाल । निरखि गदाधर रिमक कुँवरि-मन प्रयो सुरस-जंजाल ॥

( ११ ) मीराबाई - ये मेडतिया के राठौर रब्निसंह की पत्री. राव द्दाजी की पौत्री श्रीर जोधपुर के बसानेवाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रपौत्री थीं । इनका जन्म संवत् १५७३ में चोकड़ी नाम के एक गाँव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महारागा-कुमार भोजराजजी के साथ हुन्ना था। ये आरंभ ही से कृष्णभक्ति में लीन रहा करती थीं। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। इनकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वे प्रायः संदिर में जाकर उपस्थित भक्तों स्त्रीर संतों के बीच श्रीकृष्ण भगवान की मुर्त्ति के सामने आनंद-मग्न होकर नाचती और गाती थीं। कहते हैं कि इनके इस राजकुल-विरुद्ध श्राचरण से इनके स्वजन लोकनिंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने तक का प्रयत्न किया गया. पर भगवत्कुपा से विष का कोई प्रभाव इन पर न हुआ। घर-वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका श्रीर वृंदावन के मंदिरों में घूम घूमकर भजन सुनाया करती थीं। जहाँ जातीं वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घरवालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी को यह पद लिखकर भेजा था-

> स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषन दूषन-इरन गोसाई । बारहिं बार प्रनाम करहुँ, श्रव हरहु सोक-समुदाई ॥ घर के स्वजन हमारे जेते सबन्ह उपाधि बढ़ाई। साधु-संग श्रक भजन करत मोहिं देत कलेस महाई॥

मेरे मात-पिता के सम हो, हरिभक्तन्ह सुखदाई। हमको कहा उचित करियो है, सो लिखिए समकाई।। इस पर गोस्वामीजी ने विनयपत्रिका का यह पद लिख-कर भेजा—

पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में संवत् १६०३ में हो चुकी थी। श्रतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के श्राधार पर ही चल पड़ी।

मीराबाई की उपासना "माधुर्य" भाव की थी अर्थात् वे अपने इष्ट देव श्रीकृष्ण की भावना प्रियतम या पित के रूप में करती थीं। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवाय्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूकी भी कर रहे थे अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते तब ये कहतीं कि 'कृष्ण के अतिरक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने में लजा करूँ? मीरा-बाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यासजी, मल्कदास आदि सब भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी-मिश्रित भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यक अजभाषा में। पर सबमें प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए चार प्रंथ कहे जाते हैं—नरसीजी का मायरा, गीतगोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद।

## इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

बसो मेरे नैनन में नँदलाल।
मोहिन मूरित, साँविर सूरित, नैना बने रसाल।।
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अहन तिलक दिए भाल।
ऋघर सुधारस मुरली राजित, उर बैजती माल।।
छुद्रघंटिका कटि तट सोभित, नूपुर शब्द रसाल।
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्तविक्ठल गोपाल।।

### मन रे परिस हरि के चरन।

सुभग सीतल कमल-केामल त्रिविध-ज्वाला-हरन ॥ जो चरन प्रहलाद परसे इंद्र-पदवी-हरन । जिन चरन ध्रुव अटल कीन्हों राखि अपनी सरन ॥ जिन चरन ब्रह्मांड भेंट्यो नखिसखी श्री भरन । जिन चरन प्रमु परस लीन्हें तरी गौतम-घरनि ॥ जिन चरन धारखो गोबरधन गरब-मधवा-हरन । दास मीरा लाल गिरधर अगम तारन तरन ॥

(१२) स्वामी हरिदास—ये महात्मा वृंदावन में निंबार्क-मतांतर्गत टट्टी-संप्रदाय के संस्थापक थे और श्रकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत-कला-कोविद माने जाते थे। किवता-काल १६०० से १६१७ ठहरता है। प्रसिद्ध गायना-चार्य्य तानसेन इनका गुरुवत् सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि श्रकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिये गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जान-बूमकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदासजी ने उसी गान को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से श्रकबर को इनका गाना सुनने का

सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाही पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्म-संवत् आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाट्य ब्राह्मण थे जैसा कि सहचरिसरनदासजी ने, जो इनकी शिष्यपरंपरा में थे, लिखा है। वृन्दावन से उठकर स्वामी हरिदासजी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग-रागिनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ कुछ ऊबड़-खाबड़ लगते हैं। पद-विन्यास भी और किवयों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट हैं। इनके पदों के तीन-चार संप्रह 'हरिदासजी को मंथ', 'स्वामी हरिदासजी के पद', 'हरिदासजी की वानी' आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिए—

ज्यां ही ज्यां हो तुम राखत हो, त्यां हो त्यां ही रहियत हों, हे हरि! और श्रप्यत्चे पाय धरी सुती कही कीन के पेंड भरि॥ जदिप हों श्रपनो भाया किया चाहैं।, कैसे किर सकीं जी तुम राखी पकिर। कहैं हरिदास पिंजरा के जनावर लों तरफराय रह्यों उड़िबे को कितोऊ किरे॥

(१२) सूरदास मदनमे। हन — ये अकबर के समय में संडीले के अभीन थे। जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सब का सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए जिनके भीतर कागज के चिट यह लिखकर रख दिए—

तेरह लाख सँडीले आए, सब साधन मिलि गटके। सुरदास मदनमोहन आधी रातहि सटके॥ और आधी रात की उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध समा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर चृ दावन में रहने लगे। इनकी किवता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूरसागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं। कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचना-काल संवत् १५९० और १६०० के बीच अनुमान किया जाता है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

> मधु के मतवारे स्याम ! खोलो प्यारे पलकें। सीस मुकुट लटा छुटी श्रीर छुटी श्रालकें॥ मुर नर मुनि द्वार ढाढ़े, दरस हेतु कलकें। नासिका के मोती साहै बीच लाल ललकें॥ कटि पातांबर मुरली कर अवन कुंडल फलकें। सुरदास मदनमोहन दरस देही मल कै॥

#### नवल किसेार नवल नागरिया।

अपनी भुजा स्थाम भुज ऊपर, स्थाम भुजा अपने उर धरिया ॥
करत विनोद तरिन-तनथा-तट, स्थामा स्थाम उमिश रस भरिया ।
यैं। लपटाइ रहे उर ऋंतर मरकत मिन कंचन ज्यें। जिरया ॥
उपमा के। घन दामिनि नाहीं, कँदरप कोटि वारने करिया ।
सूर मदनमोहन बिला जोरी नॅदनंदन कृषभानु-दुलरिया ॥

(१४) श्रीभट्ट—ये निवार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान् केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जनम संवत् १५९५ में श्रनुमान किया जाता है श्रतः इनका कविता-काल संवत् १६२५ या उसके कुछ श्रागे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी-सादी श्रीर चलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी श्रिधक विस्तृत नहीं है पर 'युगल शतक' नाम का इनका १०० पदों का एक प्रथ कृष्ण-भक्तों में बहुत श्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। 'युगल शतक'

के श्रितिरिक्त इनकी एक श्रीर छोटी सी पुस्तक 'श्रादि बानी' भो मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर श्रपने पद गाने लगते थे तब कभी कभी उसी पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान की मलक प्रत्यत्त मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे—

भीजत कब देखीँ इन नैना।
स्यामाजू की सुरँग चूनरी, मोहन के उपरैना॥
कहते हैं कि राधाकृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए श्रौर
इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया—

स्थामा स्थाम कुंजतर ठाड़े, जतन किया कल्लु मैं ना। श्रीभट उमड़ि घटा चहुँ दिसि तेँ घिरि श्राई जल-मेना॥ इनके 'युगलशतक' से दो पद उद्धृत किए जाते हैं—

व्रजभूमि मोहनी मैं जानी।
मोहन कुंज, मोहन वृंदावन, मोहन जमुना-पानी।।
मोहन नारि सकल गोकुल को बोलित स्रमरित बानी।
श्रीभट के प्रभु मोहन नागर, मोहनि राधा रानी।।

बसौ मेरे नैनिन में दोड चंद। गौर-बदिन बृषमानु-नंदिनी, स्यामबरन नँदनंद॥ गोलक रहे लुभाय रूप में निरखत आनदकद। जय श्रीभट्ट प्रेमरम-बंधन, क्यों छूटै हढ़ फंद॥

(१५) ठ्यासजी—इनका पूरा नाम हरीराम व्यास था श्रीर ये श्रीरछा के रहनेवाले सनाढ्य शुक्त ब्राह्मण थे। श्रीरछान्तरेश मधुकरसाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हितहरिवंशजी के शिष्य होकर राधावल्लभी हो गए। इनका काल संवत् १६२० के श्रासपास है। पहले ये

मंस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे श्रीर सदा शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित-हरिवंशजी को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा। गोसाईजी ने नम्न भाव से यह पद कहा—

> यह जो एक मन बहुत ठौर करि किह कौनै सचु पाया। जहाँ तहाँ विपति जार जुवती ज्यें। प्रगट पिंगला गाया।

यह पद सुन व्यामजी चेत गए श्रौर हितहरिवंशजी के श्रनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार श्रपना शोक प्रकट किया—

हुतो रस रसिकन केा आधार।

ायन हरियंसहि सरस रीति की कापै चिलिहै भार ? की राधा दुलरावै गावै, वचन सुनावे चार ? वृंदायन की सहज माधुरी, किहहै कौन उदार ? पद-रचना अब कापै हूँ है ? निरस भया संसार । बड़ो अभाग अनन्य सभा को, उठिगो ठाट सिँगार ॥ जिन विन दिन स्त्रिन जुग सम गीतत सहज रूप-आगार । ब्यास एक कुल-कुमुद-चंद बिनु उडुगन जुठी थार ॥

जब हितहरिवंशजी से दीचा लेकर व्यासजी वृंदावन में ही रह गए तब महाराज मधुकरमाह इन्हें त्रोरछा ले जाने के लिये स्वयं त्राए, पर ये वृंदावन छोड़कर न गए त्रौर त्रधीर होकर इन्होंने यह पद कहा—

वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंध।
गुरु गोविंद साधुगति मति सुख, फल फूलन की गंध॥
इनहिं पीठि दै अनत डीठि करै सो अंधन में अंध।
व्यास इनहिं छोड़ै औं छुड़ावै नको परियो कंध॥

इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विम्तृत है और विषय-भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्णभक्तों की अपेदा व्यापक हैं। ये श्रीकृष्ण की बाललीला श्रीर शृंगार-लीला में लीन रहने पर भी बीच-बीच में संसार पर भी दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदासजी के समान खलों, पाखंडियों श्रादि का भी स्मरण किया है श्रीर रसगान के श्रातिरिक्त तत्त्व-निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम के इन्होंने शरीर-व्यवहार से श्रलग 'श्रतन', श्रार्थात् शुद्ध मानसिक या श्राध्यारिमक वस्तु कहा है। ज्ञान, वैराग्य श्रीर भक्ति तीनों पर बहुत से पर श्रीर साख्याँ इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक 'रास पंचाध्यायी' भी लिखी है जिसे कुछ लोंगों ने भूल से सूरसागर में मिला लिया है। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

श्राज कल्लु कुंजन में बरषा सी।
बादल-दल में देखि सखी री! चमकति है चपला सी!!
नान्हीं नान्हीं बूँदन कल्लु धुरवा से, पवन बहै सुखरासी।
मद मंद गरजनि सी सुनियत, नाचित मोर-सभा सी॥
इंद्रधनुष बगपंगति डोलिति, बोलिति केंाककला सी।
इंद्रधनुष बगपंगति डोलिति, बोलित केंाककला सी।
इंद्रधनुष छिह स्टी मनु गिरि पर श्रक्न घटा सी॥
उमि। महीरुह स्यों महि फूली, भूली मृगमाला सी।
रटित प्यास चातक ज्यें रसना, रस पीवत हू प्यासी।

सुघर राधिका प्रवीन बीना, वर रास रच्या, स्याम संग वर सुढंग तरनि तनया तीरे। श्रानदकंद वृंदाबन सरद मंद मंद पवन, कुसुमपुंज तापदवन, धुनित कल कुटीरे॥ रुनित किंकनी सुचार, नूपुर तिमि बलय हारू, श्रांग वर मृदंग ताल तरल रंग भीरे। गावत अति रंग रह्यो, मोपै नहिं जात कह्यो, व्यास रसप्रवाह बह्यो निरित्व नैन सीरे ॥

(साखी) व्यास न कथनी काम की, करनी है इक सार !

मिक्क विना पंडित हथा ज्यें खर चंदन-भार !!

श्रपने श्रपने मत लगे बादि मचावत सोर ।

ज्यें त्यें सबकें। सेइबो एकै नंदिकसार !!

प्रेम श्रतन या जगत में जानै विरला केंग्य ।

व्यास सतन क्यों परिस है पिच हास्यो जग रोय ॥

सती, सूरमा संत जन इन समान निह श्रीर !

अगम पंथ पै पग घरें, डिगेन पार्ने ठीर !!

(१६) रसखान — ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने 'प्रेमवाटिका' में अपने को शाही खानदान का कहा है—

देखि गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान।
छिनहिं बादसा-बंस की उसक छाँ डिरस्सान।

संभव है पठान वादशाहों की कुल-परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कुष्णभक्त और गोस्वामी बिट्ठलनाथजी के बड़े कुपापात्र शिष्य थे। "दो सौ वावन वैष्णवों की वार्ता" में इनका बृत्तांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथजी को दूँ इते दूँ इते गोकुल आए और वहाँ गोसाई बिट्ठलनाथजी से दीन्ना ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्वी पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका

श्चनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद्भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और श्वलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी से क्यों न मन लगाया जाय जिस पर इतनी गोपियाँ मरती थीं। इसी बात पर ये वृंदावन चले आए। 'प्रेमवाटिका' के इस दे। हे का संकेत लोग इसी घटना की आर वताते हैं—

तोरि मानिनी तें हिया, फोरिमोहिनी-मान। प्रेमदेव की छुबिहि लखि, भए मियाँ रसखान॥

इन प्रवादों से कम से कम इतना अवश्य सचित होता है कि आरंभ से ही ये वडे प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गृह भगवद्भक्ति में परिशत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्घार इनके सबैयों में निकले कि जन-साधारण प्रेम या श्रंगार-संबंधी र्कावत्त-सवैयों को ही 'रसखान' कहने लगे — जैसे 'कोई रसखान सनात्रो'। इनकी भाषा बहत चलती, सरस और शब्दाइंबर-मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज-भाषा का जो चलतापन श्रौर सकाई इनकी और घनान द की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचना-काल संवन १६४० के उपरांत ही माना जा सकता है क्योंकि गोसाई बिट्रलनाथजी का गोलोकवास १६४३ में हुआ था। प्रेमवाटिका का रचनाकाल सं० १६७१ है। श्रतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वागी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत श्र्वधिक नहीं हैं पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करनेवाली है। इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं— प्रेम-वाटिका (दोहे) श्रौर सुजान रसखान (कवित्त-सवैया)। श्रीर कुष्णभक्तों के समान इन्होंने 'गीतकाव्य' का स्त्राश्रय न लेकर कवित्त-सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है।

ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये इनके श्रात्यंत प्रसिद्ध हैं—

मानुष हों तो वही रसखान बसौं सँग गोकुल गाँव के खारन। जो पसु हों तो कहा बसु मेरो चरों नित नंद की धेनु मँकारन।। पाहन हों तो वही गिरि कें। जो कियो हरि स्त्रत्र पुरंदर-धारन। जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिँदि कूल कदंब की डारन।।

या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तिज डारों। आठहु सिद्धि नवौ निधि के मुख नंद की गाय चराय विसारों॥ नैनन सों रसखान जबै बज के बन बाग तड़ाग निहारों। केतिक ही कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों॥

श्रनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती श्रौर सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में हावों की बड़ी ही सुंदर व्यंजना है। लीला-पत्त को लेकर इन्होंने बड़ी रंजन-कारिगो रचनाएँ की हैं।

भगवान् प्रेम के वशीभूत हैं; जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इस बात को रसखान यों कहते हैं—

ब्रह्म मैं दूँ ढ्यो पुरानन-गानन, वेदिरचा सुनी चौगुने चायन। देख्यो सुन्या कबहूँ न कहूँ वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन। टेरत हरत हारि परयां, रससान बतायो न लोग लुगायन। देख्यो दुरो वह कुंज-कुटीर में बैठो पलोटत राधिका-पायँन॥ कुछ श्रीर नम्ने देखिए—

मोर पत्ना सिर ऊपर राखिहैं।, गुंज की माल गरे पहिरौंगी। श्रीढ़ि पीतांबर लै लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरौंगी। मावतो सोई मेरो रसखान सा तेरे कहे सब स्वाँग करौंगी। या मुरली मुरलोधर की श्राधरान-धरी श्राधरा न धरौंगी॥

सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावैं।। नारद से सुक व्यास रटैं पिन हारे तऊ पुनि पार न पावैं। ताहि अहीर की छोहिरयाँ छाछिया भर छाछ पै नाच नचावें।।

## ( प्रेम-वाटिका से )

जेहि विनु जाने कछुहि निहं जान्या जात बिसेस । साह प्रेम जेहि जान कै रिह न जात कछु सेस ॥ प्रेमफॉस सें। फॅसि मरे सोई जिये सदाहि । प्रेम-मरम जाने विना मरि काउ जीवत नाहिं॥

(१९) अ वदास—ये श्री हितहरि वंशजी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्त नहीं प्राप्त हुआ है। ये अधिकतर वृंदावन ही में रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, किवित्त, सवैये आदि अनेक छदों में भक्ति और प्रेमतत्त्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके ४० प्रंथ के लगभग मिले हैं जिनके नाम ये हैं—

वृंदावन-सत, सिंगार-सत, रस-रत्नावली, नेह-मंजरी, रहस्य-मंजरी, सुख-मंजरी, रित-मंजरी, वन-विहार, रंग-विहार, रस-विहार, श्रानंद-दसा-विनोद, रंग-विनोद, नृत्य-विलास, रंग-हुलास, मान-रस-लीला, रहसलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन-झंडलिया, भक्त-नामावली, मन-सिंगार, भजन-सत, प्रीति-चौवनी, रस-मुक्तावली, बामन बृहत्-पुराण की भाषा, सभा-मंडली, रसानंदलीला, सिद्धांत-विचार, रस-हीरावली, हित-सिंगार-लीला, व्रज्ञलीला, श्रानंद-लता, श्रनुराग-लता, जीव-दशा, वैद्यलीला, दानलीला, ज्याहलो।

नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्तनामा-वली' लिखी है जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवत् दिए हैं; जैसे —सभा-मंडली १६८१, वृंदाबन-सत १६८६ और रसमंजरी १६९८ । अत: इनका रचना-काल संवत् १६६० से १७०० तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं —

('सिंगार-सत' से)

रूपजल उठत तरंग हैं कटाछन के,
ग्रंग श्रंग भौरन की अति गहराई है।
नैनन के प्रतिबिंव परयो है कपोलन में,
तेई भए मीन तहाँ, ऐसी उर श्राई है।
श्रदन कमल मुसुकान मानो फबि रही,
थिरकन बेसरि के मोती की सुहाई है।
भयो है मुदित सखी लाल को मराल-मन,
जीवन जुगल ध्रुव एक ठाँव पाई है।
('नेहमंजरी' से)

प्रेम बात कळु कहि निह जाई। उलटी चाल तहाँ सब भाई। प्रेम-बात सुनि बौरो होई। तहाँ सयान रहे निहं के।ई। तन मन प्रान तिही छिन हारै। भली बुरो कळुवै न विचारै॥ ऐसा प्रेम उपजिहे जबहीं। हित श्रुव बात बनैगी तबहीं।

( 'भजन-सत' से )

बहु बीती थोरी रही, सेाऊ बीती जाय। हित ध्रुव बेगि विचारि कै बिस बृंदाबन आय। । बिस बृंदाबन आय। । बिस बृंदाबन आय त्यागि लाजिह अभिमानिह। प्रेमलीन हैं दीन आपका तृन सम जानिह। । सकल सार का सार, भजन तृ करि रस-रीती। रे मन साच विचार, रही थोरी, बहु बीती।

कृष्णोपासक भक्त किवयों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जाती है। पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त किव आगे और नहीं हुए। कृष्णगढ़नरेश महाराज नागरीदासजी, अलबेली अलिजी, चाचा हितवृंदावनदासजी, भगवत् रिसक आदि अनेक पहुँचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएँ की हैं। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त किवयों की जितनी प्रचुरता रही हैं उतनी आगे चलकर नहीं। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्णभक्त किव हमारे साहित्य में प्रेम-माधुर्य का जो सुधा-स्रोत बहा गए हैं उसके प्रभाव से हमारे काव्यद्तेत्र में मरमता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। 'दु:खवाद' की लाया आ आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है।

## प्रकरण ६

# भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ

जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य-प्रवाह उमडा उनका संचिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन त्र्यादि पर श्रवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था जिसका प्रवर्तक काल था। न तो उसकी पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह-काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुएाप्राही शासक का भारत के श्रधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठत होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवी-खरों के प्रादुर्भाव के कारणों में श्रक वर द्वारा संस्थापित शांति-सुख के। गिनना भारी भूल है। उस शांति-सुख का परिणाम-स्वरूप जी साहित्य उत्पन्न हुन्या वह दूसरे ढँग का था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था; सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना-पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठाना के शासन-काल की अशांति और विसव के बीच दब सी गई थीं श्रीर धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थीं।

पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति-कुशलता कहिए, चाहे उदारता; उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया जिससे कला के चेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे-मेटि राजाओं के

यहाँ किसी प्रकार श्रापना निर्वाह करते हुए संगीत के। सहारा दिए हुए थे वे श्रव शाही द्रवार में पहुँचकर 'वाह वाह' की ध्वनि के बीच श्रापना करतव दिखाने लगे। जहाँ बचे हुए हिंदू राजाश्रों को सभाश्रों में ही किवजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे वहाँ श्रव बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। किवयों के सम्मान के साथ साथ किवता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि श्रव्हर्रहीम खानखाना ऐसे उच्चपदस्थ सरदार क्या बादशाह तक व्रजभाषा की ऐसी किवता करने लगे—

जाका जस है जगत में, जगत सराहै जाहि। ताका जीवन सफल है, कहत अकब्बर साहि॥

साहि श्रक क्यर एक समै चले कान्ह विनाद विलाकन बालाहि। आहट तें श्रवला निर्ण्या, चिक चैंकि चली करि आतुर चालहि॥ त्यां बिल बेनी सुधारि धरी सु भई छुबि यें। ललना श्रक लालिहि। चंपक च।क कमान चढ़ावत काम ज्यां हाथ लिए श्रहि-बालिहि॥

नरहरि श्रौर गंग ऐसे सुकवि श्रौर तानसेन ऐसे गायक श्रकवरी दरवार की शोभा बढ़ाते थे।

यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी-काञ्य के। अप्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर, शृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत चेत्र फिर खुल गए। जैसा आरंभकाल में दिखाया जा चुका है, फुटकल कविताएँ अधिकतर इन्हीं विषयों के। लेकर छप्पय, कवित्त-सवैयों और दोहों में हुआ करती थीं। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबन्ध-काञ्य-परंपरा न भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान-काञ्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृद्यराम के भाषा हृतुमन्नाटक के। नाटक नहीं कह सकते। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्णभक्त कवि ज्यास-

जी (संवत् १६२० के श्रासपास) के देव नामक एक शिष्य का रचा "देवमायात्रपंचनाटक" भी नाटक नहीं, ज्ञानवात्ती है।

इसमें सन्देह नहीं कि अकबर के राजत्वकाल में एक आर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा की प्रोत्साहन मिला; दूसरी ओर भक्त कियों की दिव्यवाणी का स्नोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्वकाल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भिक्त के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण और भावुक किव दिखाई पड़ उसके साहित्यिक गौरव की आर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है।

(१) छीहल—ये राजपूताने की ओर के थे। संवत् १५५५ में इन्होंन पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी-मिली भाषा में बनाई जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें पाँच सिख्यों की विरह-वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढँग के हैं—

देख्या नगर सुहावना श्रिधिक सुचगा थानु। नाउँ चँदेरी परगटा जनु सुरलोक समान॥ ठाई ठाई सरवर पेखिय स्पर भरे निवाण। ठाई ठाई कुँ वा बावरी सेाहइ फटिक सबाँण॥ पंद्रह से पचहत्तरै पूनिम फागुण मास। पंचसहेली वर्णाई किव छीहल परगास॥ इनकी लिखी एक 'बावनी' भी है जिसमें ५२ दोहे हैं।

(२) लाल चदास — ये रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत् १५८५ में "हरि-वरित्र" श्रीर संवत् १५८७ में "भागवत दशम स्कंध भाषा" नाम की पुस्तक श्रवधी-मिली भाषा में बनाई। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेगी की हैं और दोहे चैापाइयों में लिखी गई हैं। दशम स्कंध भाषा का उल्लेख हिन्दुस्तानी के फरासीसी विद्वान गा गाँ द तासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फरासीसी भाषा में हुआ है। "भागवत भाषा" इस प्रकार की चैापाइयों में लिखी गई हैं—

पंद्रह सौ सत्तासी जिह्या। समय बिलंबित बरनैं। तिह्या। मास स्रासाढ़ कथा ऋनुसारी। हरिवासर रजनी उजियारी। सकल संत कहाँ नावैं। माथा। बिल बिलं जैहें। जादवनाथा। रायबरेली बरनि ऋवासा। लालच रामनाम कै आसा।

(३) कुपाराम—इनका कुछ वृत्तात ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत् १५९८ में स्स-रीति पर 'हिततरंगिणी' नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या लच्छा-ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। किव ने कहा है कि श्रीर किवयां ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रंगार-रस का वर्णन किया है पर मैंन 'सुघरता' के विचार से दोहों में वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले श्रीर लोगों ने भी रीतिग्रंथ लिखे थे जो श्रव नहीं मिलते हैं। 'हिततरंगिणी' के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पिछं का है क्योंकि ग्रंथ में निर्माण्-काल बहुत स्पष्ट कृप से दिया हुश्रा है।—

सिधि निधि सिव मुख चंद्र लखि माघ सुद्दि तृतियासु। हिततरंगिनी हैं। रची कवि दित परम प्रकास ॥

दो में से एक बात हो सकती है—या तो बिहारी ने उन दोहों को जान बूमकर लिया अथवा वे दोहे पीछे से मिल गए। हिततरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में हैं। कुछ नमूने देखिए—

> लाचन चपल कटाच्छ सर अनियारे विषपूरि। मन-मृग बेर्षे मुनिन के जगजन सहत विसूरि॥

श्राजु सबारे हैं। गई नंदलाल हित ताल । कुमुद कुमुदिनी के भट्ट निरखे श्रीरे हाल ॥ पति आया परदेस तें ऋतु बसंत का मानि । भगकि भगकि निज महल में टहलें करे सुरानि ॥

(४) महापाच नरहरि बंदीजन—इनका जन्म संवत् १५६२ और मृत्यु संवत् १६६० में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। ये असनी-फतेहपुर के रहनेवाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पय और कवित्त कहे हैं। इनके बनाए दो मंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं—'रुक्मिणी-मंगल' और 'छप्पय-नीति'। एक तीसरा मंथ 'कवित्त-संग्रह' भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पय नीचे दिया जाता है जिस पर, कहते हैं कि, अकबर ने गावध वंद कराया था—

श्चिरिहु दंत तिनु धरै ताहि निहं मारि सकत के हि। हम संतत तिनु चरिह, वचन उचरिह दोन हो है।। श्चमृत पय नित स्विहि, बच्छ महि थंभन जाविहें। हिंदुहि मधुर न देहि, कटुक तुरकिह न पियाविहें।। कह किन नरहिर अकबर सुनौ बिनवित गउ जारे करन। अपराध कौन मे हि मारियत, सुएह चाम सेवइ चरन।।

(५) नरात्तमदास—ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कसबे के रहनेवाले थे। शिवसिंह-सरोज में इनका संवत् १६०२ में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका 'सुदामा-चिरत्र' प्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयप्राहिणी है श्रीर

किव की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतरे किवयों के समान भरती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं हैं। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंडकाव्य 'ध्रुवचरित्र' भी लिखा है। पर वह कहीं देखने में नहीं आया। 'सुदामा-चरित्र' का यह सबैया बहुत लोगों के मुँह से सुनाई पड़ता है—

सीस पर्गान भरगा तन पे, प्रभु! जानै का आहि, बसै केहि श्रामा। धोती फटी सी, लटी दुपटी श्रक पायँ उपानह का नहिं सामा॥ द्वार खड़े। दिज दुवल एक, रह्यो चिक सा बसुधा अभिरामा। पूछत दीनदयाल का धाम, बतावत श्रामो नाम सुदामा॥

कृष्ण की दीनवत्सलता श्रौर करुणा का एक यह श्रौर सबैया देखिए—

कैसे विद्याल बिवाइन सें। भए, कंटक-जाल गड़े पग जेए। हाय महादुख पाए सखा ! तुम ऋाए इतै न, कितै दिन खेए ! देखि सुदामा की दीन दसा करना करिकै करनानिधि रोए। पानी परात कें। हाथ छुये। नहिं, नैनन के जल सें। पग थे।ए॥

(६) ऋष्तम—ये अकबर के समय के एक मुसलमान किय थे जिन्होंने सन् ९९१ हिजरी अर्थात् संवत् १६३९.४० में "माधवानल कामकंदला" नाम की प्रेम-कहानी दोहा-चैापाई में लिखी। पाँच पाँच चौपाइयों (अर्द्धालियों) पर एक एक दोहा या सारठा है। यह शृंगाररस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तु-वर्णन, भाव-व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या अपभ्रंश-काल से चली आती हुई कहानी है।

किं ने रचना-काल का उल्लेख इस प्रकार किया है— दिल्लीपति अकवर सुरताना। सप्तदीप में जाकी आना॥ धरमराज सब देस चलावा। हिंदू तुरुक पंच सब लावा॥ सन ना से इकानवे आही। करें। कथा आ बोलीं ताही।।.

(9) महाराज टोडरमल-ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊँचे पद पर थे, पीछे श्रकबर के समय में भिमकर-विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म संवत् १५८० में श्रौर मृत्य संवत् १६४६ में हुई। ये कुछ दिना तक बंगाल के सुवेदार भी थे। ये जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया जिससे हिंदुओं का भुकाव कारसी की शिचा की खोर हुआ। ये प्रायः नीति-संबंधी पद्य कहते थे। कोई पुस्तक ती नहीं मिलती, फ़टकर कवित्त इधर उधर मिलते हैं। एक कवित्त नीचे दिया जाता है-

> जार के। विचार कहा, गनिका के। लाज कहा, गदहा के। पान कहा, श्रांधरे के। श्रारसी। निगुनी के। गुन कहा, दान कहा दारिद के। सेवा कहा सूम की अरंडन की डार सी॥ मदपी का सचि कहाँ, साँच कहाँ लंपट का. नीच का बचन कहा स्यार की पुकार सी। टोडर सुकवि ऐसे हुठी ता न टारे टरैं, भावे कहै। सूधी बात, भावे कही फारसी॥

(c) महाराज बीरबल-इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनै।ल बतलाते हैं श्रीर इनका नाम महेशदास । प्रयाग के किले के भीतर जो श्रशोक-स्तंभ है उस पर यह ख़ुदा है— ''संवत् १६३२, शाके १४९३ मार्गबदी ५ सोमार गंगादास-सुत महराज बीरबल श्रीतीरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखितं।" यह लेख महाराज बीरवल के संबंध में ही जान

पड़ता है क्येंकि गंगादास श्रौर महेशदास नाम मिलते जुलते हैं जैमे कि पिता पुत्र के हुश्रा करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवासस्थान का पता चलता है।

द्विज कनौज कुल कस्यपी रतनाकर-मृत घीर। बसत त्रिविकम पुर सदा तरनि-तनूजा तीर॥ बीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अस भूप। देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रुप॥

इनका जन्मस्थान तिकवांपुर ही ठहरता है; पर कुल का निश्चय नहीं होता। यह .ता प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक्चतुर और प्रत्युत्पन्न-मित थे। इनके और अकबर के बीच होनवाल विनाद और चुटकुले उत्तर भारत के गाँव गाँव में प्रसिद्ध हैं। महाराज बीरबल ब्रज-भाषा के अच्छे किव थे और किवयों का बड़ी उदारता से सम्मान करते थे। कहते हैं, केशबदासजी के। इन्होंने एक बार छ: लाख रूपए दिए थे और केशबदास की पैरवी से ओरछा-नरेश पर एक करोड़ का जुरमाना मुआक करा दिया था। इनके मरने पर अकबर ने यह से।रठा कहा था—

दीन देखि सब दीन, एक न दीन्हों दुसह दुख। सा अपन हम कहँ दीन, कछ नहिँ राख्या वीरवल ॥

इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सौ कवित्तों का एक संग्रह भरतपुर में हैं। इनकी रचना श्रलंकार श्रादि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी। कविता में ये श्रपना नाम ब्रह्म रखते थे। दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

> उछिर उछिर भेकी भाष उरग पर, उरग हू के किन पै लपटें लहिक हैं। के किन के सुरित हिए की ना कछू है, भए एकी किर के हिर, न बोलत बहिक है॥

कहै किन बहा नारि हेरत हरिन फिरैं,

बैहर बहत बड़े जार सां जहिक है।

तरिन के तानन तना सी भई भूमि रही,

दसहू दिसान में दनारि सी दहिक है।।

पून कपून, कुलच्छिनि नारि, लराक परोसि, लजायन सारो।

बधु कुबुद्धि, पुरोहित लंपट, चाकर चोर, स्रतीथ धुनारो।।
साहब सूम, श्रद्धांक नुरंग, किसान कठोर, दिनान नकारो।
बहा भनै सन साह श्रद्धांक पर नारही बाँधि समुद्र में डारो।।

(दे) गंग — ये अकबर के दरबारी किव थे और रहीम खानखाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म-काल तथा कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं पर अधिकतर ये ब्रह्मभट्ट ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने के पहले इन्होंने यह दोहा कहा था—

कबहुँ न भँडुवा रन चढ़े, कबहुँ न बाजी बंब। सकल सभाहि प्रनाम करि विदा होत कवि गंग॥

इसके श्रातिरिक्त कई श्रीर कवियों ने भी इस बात का उल्लेख वा संकेत किया है। देव कवि ने कहा है—

"एक भए प्रेत, एक मींजि मारे हाथी"। ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने याग्य हैं—

सब देवन के। दरबार जुर्या तह पिंगल छंद बनाय के गाया। जब काहू तें अर्थ कहा। न गया, तब नारद एक प्रसंग चलाया। मृतलोक में है नर एक गुनी, किव गंग के। नाम सभा में बताया। सुनि चाह भई परमेसर के। तब गंग के। लेन गनेस पढाया॥

'गंग ऐसे गुनी के। गयंद से। चिराइए।'

इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग किव बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। ये अपने समय के नर-काव्य करनेवाले किवयों में सबसे श्रेष्ट माने जाते थे। दास-जी ने कहा है—

तुलसी गंग दुवौ भए सुकविन के सरदार।

कहते हैं कि रहीम खानखाना ने इन्हें एक छप्पय पर छत्तीस लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पय यह है—

चिकत भँवर रहि गया, गमन नहिँ करत कमलबन । अहि फन मिन निहिं लेत, तेज निहैं बहत पवन घन ॥ हंस मानसर तायो, चक चकी न मिलै श्राति । बहु सुंदरि पद्मिनी पुरुष न चहैं, न करैं रिति ॥ खलभिलत सेस किन गंग भन, श्रामित तेज रिवरिश खस्या । खानान खान बैरम-सुबन जबहिँ कोध करि तंग कस्यो ॥

सारांश यह कि गंग अपने समय के प्रधान कि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभा नहीं मिली है। पुराने संग्रह गंथों में इनके बहुत से किवत्त मिलते हैं। सरस हृदय के अतिरिक्त वाग्वैदग्ध्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। बीर और शंगारस के बहुत ही रमणीय किवत्त इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं। हास्यरस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु-च्यंग्य-पद्धति पर विरहताप का वणन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित करनेवाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदह नहीं। इनका कविताकाल विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी का मध्य मानना चाहिए। रचना के कुछ नमून देखिए—

बैठी ती सिलन संग, पिय केंग गवन सुन्येंग,
सुख के समूह में वियोग-श्रागि भरकी।
गंग कई त्रिविध सुगंध ले पवन बह्यों,
लागत ही ताके तन भई विथा जर की।)
प्यारी केंग परिस पान गया मानसर कहँ,
लागत ही श्रौरै गित भई मानसर की।
जलचर जरे श्रौ सेवार जरि छार भया,
जल जरि गया, पंक स्ख्यां, भूमि दरकी।

सुकत कृपान मयदान ज्यें। उदोत मान,

एकन तेँ एक माने। सुषमा जरद की।
कई किन गंग तेरे बल की बयारि लगे
फूटी गजघटा घनघटा ज्यें। सरद की।।
एते मान सानित की नदियाँ उमाइ चलीं
रही न निसानी कहूँ महि में गरद की।
गौरी गह्यों गिरिपति, गनपति गह्यों गैरिरे,
गौरीपति गहीं पूँछ लपकि बरद की।।

देखत के वृच्छन में दीरघ सुभायमान,
कीर चल्या चाखिबे की, प्रेम जिय जग्या है।
लाल फल देखि के जटान मॅंड्रान लागे,
देखत बटाही बहुतरे डगमग्या है।
गंग कि फल फूटे भुआ उधिराने लिख,
सबही निरास है के निज ग्रह भग्या है।
ऐसा फलहीन वृच्छ बसुधा में भया, यारो,
सेमर बिसासी बहुतरन के। उग्या है।

(१०) मने हर कि चि ये एक कछ वाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे औं फारसी कविता में अपना उपनाम 'तै।सनी' रखते थे। इन्होंने 'शत प्रश्नोत्तरी' नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति और प्रृंगारस्म के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता-काल संवत् १६२० के आगे माना जा सकता है। इनके शृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं पर उनमें कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं। दो चार नमृते देखिए—

हंदु बदन नरिगस नयन, संबुलवारे बार। उर कंकुम, केाकिल वयन, जेहि लखिलाजत मार॥ बिथुरे सुथुरे चंकिने घने घने युत्रवार। रिसकन केा जंजीर से बाला तेरे बार॥ अचरज मेाहिँ हिंदू तुरुक बादि करत संप्राम। इक दीपति सें दीपियत कावा काशोधाम॥

(११) बलमद्र मिश्र—ये श्रोरछा के सनाह्य ब्राह्मण् पंडित काशीनाथ के पुत्र श्रीर प्रसिद्ध किव केशवदास के बड़े भाई थे। इनका जन्म-काल संवत् १६०० के लगभग माना जा सकता है। इनका 'नखशिख' श्रृंगार का एक प्रसिद्ध प्रंथ है जिसमें इन्होंने नायिका के श्रंगों का वर्णन उपमा उत्प्रेचा संदेह श्रादि श्रलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदासजी के समकालीन या पहले के उन कवियो में थे जिनके चित्त में रीति के श्रनुसार काव्य-रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रसरीति का श्रवलंबन कर नायिकाश्रों का वर्णन किया उसी प्रकार बलभद्र नायिका के श्रंगों के। एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचना-

काल संवत् १६४० के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है, इससे अनुमान होता है कि नखिशिख के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होंगी। संवत १८९१ में गोपाल कवि ने बलभद्रकृत नखशिख की एक टीका लिखी जिसमें उन्होंने बलभद्रकृत तीन श्रौर श्रंथा का उल्लेख किया है—बलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाटक और गोवर्दन-सतसई टीका। पुस्तकों की खोज में इनका 'दूषण-विचार' नाम का एक और ग्रंथ मिला है जिसमें काव्य के देशों का निरूपण है। नखशिख के दो कवित्त उदधत किए जाते हैं।

पाटल नयन के। कनद के से दल दोऊ. बलभद्र बासर उनीदी लखी बाल मैं। सोमा के सरोवर में बाइव की आभा कैथीं. देवधनी भारती मिली है पुन्यकाल मैं।। काम-कैवरत कैधां नासिका-उडुप बैठो. खेलत सिकार तरुनी के मख-ताल मैं। लाचन सितासित में लाहित लकीर माना बाँधे जुग मीन लाल रेसम की डोर मैं।।

मरकत के सूत, कैधां पन्नग के पूत, ऋति राजत अभूत तमराज कैसे तार हैं। मखतूल-गुनगाम साभित सरस स्याम. काम-मृग-कानन, कै कुहू के कुमार हैं।। के।प की किरन, कै जलज-नाल नील तंतु,

उपमा अनंत चारु चँवर सिँगार है। कारे सटकारे भींजे सेांधे सी सुगंध बास.

ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार है।।

(१२) जमाल — ये भारतीय काव्य-परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान किव थे जिनका रचना-काल संवत १६२७ श्रनुमान किया गया है। इनके नीति और शृंगार के देा हे राजपूताने की श्रोर बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे-सादे ढंग पर की गई है। इनका के ई प्रंथ ते। नहीं मिलता, पर कुछ संगृहीन देा हे मिलते हैं। सहद-यता के श्रितिरक्त इनमें शब्दकीड़ा की निपुणता भी थी, इससे इन्होंने कुछ पहेलियाँ भी श्रपने दे हों में रखी हैं। कुछ नमूने दिए जाते हैं—

पूनम चाँद, कुस्म रंग नदी-तीर द्रुम-डाल । रेत भीत. भुस लीपणा, ए थिर नहीं जमाल ॥ रंग ज चाल मजीड का, संत वचन प्रतिपाल । पाइण-रेख र करम गत, ए किम मिटैं, जमाल ॥

जमला ऐसी प्रीत कर जैसी केस कराय। कै काला, कै ऊजला, जब तब सिर स्यूँ जाय। मनसा तो गाहक भए, नैना भए दलाल। धनी बसत बेचै नहीं किस विध बनै जमाल।।

बालपणे धेला भया, तक्यापणे भया लाल। बृद्धपणे काला भया, कारण केाण जमाल॥ कामिण जावक-रँग रच्या, दमकत मुकता-केार। इम हंसा माती तजे, इम चुग लिए चकार॥

(१३) केशवदास—ये सनाट्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र श्रीर काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १६१२ में श्रीर मृत्यु १६०४ के श्रासपास हुई। श्रोरछा-नरेश महाराजा राम- सिंह के भाई इंद्रजीतिसह की सभा में ये रहते थे, जहाँ इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे किव थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य-शास्त्रज्ञ किव माने गए। इनके आविभाव-काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ किवयों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी काव्य-रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लह्य प्रंथों के उपरांत ही लज्ञण-प्रंथों का निर्माण होता है। केशवदासजी संस्कृत के पंडित थे अतः शास्त्रीय पद्धित से साहित्य-चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिये स्वाभाविक थी।

केशवदास के पहले सं० १५९८ में कृपाराम थे। इस निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारों के मोहनलाल मिश्र ने 'शृंगारसागर' नामक एक प्रथ शृंगाररस-संबंधी लिखा। नरहरि किव के साथ अकबरी दरबार में जानेवाले करनेस किव ने 'कर्णाभरण', 'श्रुतिभूषण' और 'भूप-भूषण' नामक तीन प्रथ अलंकार-संबंधी लिखे थे पर अब तक किसी किव ने संस्कृत साहित्य-शास्त्र में निरूपित काव्योगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदासजी ने किया।

ये काव्य में ऋलंकार का स्थान प्रधान समभनेवाले चम-स्कारवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है—

> जदिप सुजाति सुलच्छनी सुवरन सरस सुवृत्त । भूषन विनु न विराजई कविता बनिता, मित्त ॥

श्रपनी इसी मनेावृत्ति के श्रनुसार इन्होंने भामह, उद्गट श्रीर दंडी श्रादि प्राचीन श्राचार्यों का श्रनुसरण किया जा रस रीति स्रादि सब कुछ श्रलंकार के ही श्रन्तर्गत लेते थे; साहित्य-शास्त्र को श्रिधक व्यवस्थित श्रीर समुन्नत रूप में लानेवाले मम्मट, श्रानन्द्वर्द्धनाचार्य श्रीर विश्वनाथ का नहीं। श्रलंकार के सामान्य श्रीर विशेष दे। भेद करके इन्होंने उसके श्रन्तर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। 'श्रलंकार' शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक श्रथ में किया है। वास्तविक श्रलंकार इनके विशेष श्रलंकार ही हैं। श्रलंकारों के लक्सण इन्होंन दंडी के 'काव्यादश' से तथा श्रीर बहुत सी बातें श्रमर-रचित 'काव्य-कल्पलता वृत्ति' श्रीर केशव मिश्र कृत 'श्रलंकार-शेखर' से ली हैं।

पर केशव के ५० या ६० वर्ष पीछे हिंदी में लच्चा-प्रथां की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता माननेवाले काव्य-प्रकाश ख्रीर साहित्यदर्पण के पच्च पर रही ख्रीर खलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालाक ख्रीर खुवलयानन्द का ख्रानुसरण किया। इसी से केशव के खलंकार-लच्चण हिंदी में प्रचलित खलंकार-लच्चणों से नहीं मिलते। केशव ने खलंकारें पर 'कविष्रिया' ख्रीर रस पर 'रसिकप्रिया' लिखी।

इन प्रथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामप्री कई संस्कृत-प्रथों से ली हुई मिलती हैं। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता हैं जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। 'उपमा' के जो २२ भेद केशव ने रखे हैं उनमें से १५ तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, ५ के केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शष रहे दो भेद—संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। इनमें विपरीतोपमा को तो उपमा कहना ही ज्यर्थ है। इसी प्रकार 'आन्तेप' के जो ९ भेद केशव ने रखे हैं उनमें ४ तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। पाँचवाँ

'मरणाचेप' दंडी का 'मृच्छोचेप' ही है। कविप्रिया का 'प्रेमा-लंकार' दंडी के (विश्वनाथ के नहीं) 'प्रेयस' का ही नामांतर है। 'उत्तर' श्रलंकार के चारों भेद वास्तव में पहेलियाँ हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका श्रीर का श्रीर ही श्रर्थ समभा है।

केशव के रचे सात प्रंथ मिलते हैं—कवित्रिया, रसिकित्रिया, रामचंद्रिका, वीरसिंहदेवचरित, विज्ञानगीता, रतनबावनी श्रौर जहाँगीर-जस-चंद्रिका।

केशव को कवि-हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता श्रीर भावकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर श्रपने पांडित्य श्रीर रचना-कौशल की धाक जमाना चाहते थे। पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए बैसा उन्हें प्राप्त न था। ऋपनी रचनात्रों में उन्होंने ऋनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी हैं। पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों श्रीर वाक्यों की न्यूनता, श्रशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध कं श्रभाव श्रादि के कारण भाषा भी श्रप्रांजल श्रीर ऊबड खाबड हो गई है श्रौर तात्पर्य्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है. उसका प्रधान कारण उनकी यही तृटि है-उनकी मौलिक भाव-नाश्चों की गंभीरता या जटिलता नहीं। 'रामचंदिका' में 'प्रसन्न-राघव', 'हनुमन्नाटक', 'अनर्घराघव', 'कादम्बरी' श्रोर 'नैषघ' की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है. जैसे-प्रसन्नराधव के "प्रियतम-पदैरक्कितानभूमिभागान" का अन-वाद "प्यौ-पद-पंकज ऊपर" करके केशव ने उक्ति को एकदम

विगाड़ डाला है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है— समास-शैली का आश्रय नहीं लिया गया है—उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई हैं; जैसे, भरत के प्रश्न और कैंकेयी के उत्तर में—

मातु, कहाँ नृप तात ? गए सुरलोकिहः; क्यों ? सुत-शोक लए। जो कि हनुमन्नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है।

केशव ने दो प्रबंध-काठ्य लिखे—एक 'वीरसिंह देव चरित' दूसरा 'रामचंद्रिका'। पहला तो काठ्य ही नहीं कहा जा सकता। इसमें वीरसिंहदेव का चरित तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरें हैं। 'रामचंद्रिका' अवश्य एक प्रसिद्ध अंथ है। पर यह समक्ष रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति-वैचिष्ण्य और शब्द-कीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पत्तों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। अतः वे मुक्तक-रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध-रचना के नहीं। प्रबंध-पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध-काठ्य के लिये तीन बातें अनिवार्थ हैं—१ संबंध-निर्वाह, २ कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और ३ दृश्यों की स्थानगत विशेषता।

संबंध-निर्वाह की चमता केशव में न थी। उनकी 'राम-चंद्रिका' श्रलग श्रलग लिखे हुए वर्णनों का संप्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलनेवाले पात्रों के नाम नाटकों के श्रनुकरण पर पद्यों से श्रलग सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी केशव में बहुत कम पाई जाती हैं। रामायण की कथा का केशव के हृद्य पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंधकाव्य भी लिखने की इच्छा हुई श्रीर उन्होंने उसके लिये राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं उनकी श्रोर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यों ही इतिवृत्त मात्र कह-कर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़नेवाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि "किथों मुनिशाप-हत, किथों ब्रह्मदोष-रत, किथों कोऊ ठग हो।" ऐसा अलौकिक सौंद्य्यें और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्त्विक मावों का उदय होता है, इसका अनुभव शायद एक दूसरे को सदेह की दृष्टि से देखनेवाले नीतिकुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था।

हश्यों की स्थानगत विशेषता (Local colour) केशब की रचनात्रों में हूँ इना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह कि केशव के लिये प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषतात्रों का निरीच्चण करने क्यों जाते? दूसरी बात यह कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य-वर्णनों में दृशगत विशेषतात्रों का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों खोर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामजस्य कुछ भी न था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कि—

"देखे मुख भावै, अनदेखेई कमल चंड, ताते मुख मुखै, सखी, कमलौ न चंद री॥"

साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है? पंचवटी और प्रवर्षण गिरि ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द-साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खेलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केवल शब्द-साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं वे किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सींद्र्य की श्रनुभृति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल हैं—जैसे, प्रलयकाल, पांडव, सुप्रीव, शेषनाग। सादृश्य या साधम्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएँ, उत्प्रेच्चाएँ श्रादि लाई गई हैं वे भी सींद्र्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतृहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौरे पर यह उक्ति—

केशव केशवराय मना कमलासन के सिर ऊपर माहै।
पर कहीं कहीं रमणीय श्रीर उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं;
जैसे, जनकपुर के सूर्योदय-वर्णन में, जिसमें "कापालिक काल"
के। छोड़कर श्रीर सब उपमान रमणीय हैं।

सारांश यह कि प्रबंधकाव्य रचना के योग्य न तो केशव में श्रानुभृति ही थी, न शक्ति। परंपरा से चले श्राते हए कुछ नियत विषयों के (जैसे, युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज-दरबार के ठाटबाट तथा शृंगार और वीर रस ) फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। इसी से बहुत से वर्णन येंग ही, बिना अवसर का विचार किए. वे भरते गए हैं। वे वर्णन वर्णन के लिये करते थे, न कि प्रसंग या स्वव-सर की अपेचा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित-श्रमचित की भी परवा नहीं की है, जैसे—भरत की चित्रकट-यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी श्रौर तड़क-भड़क का वर्णन। श्रनेक प्रकार के रूखे सुखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान-महिमा, लाभ-निंदा के लिए ता वे प्राय: जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दे। एक जगह ते। पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भहे रूप में किया गया है, जैसे—वन जाते समय राम का श्रपनी माता कैशिल्या के। पातिञ्चत का उपदेश ।

रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णने को देखने से स्पष्ट लचित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गभीर श्रीर मार्मिक पन्त पर न थी। उनका मन राजसी ठाटबाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल-पहल श्रादि के वर्णन में ही विशेषतः लगता है।

केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करनेवाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिये जगह बचती है, न सच्चे हृद्यप्राही वस्तु-वर्णन के लिये। प्रद्रोष, वाक्यदोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं; जैसे, राम की वियोग-दशा के वर्णन में यह बाक्य—

"वासर की संपति उल्लूक ज्यें। न चितवत।"

रामचंद्रिका में केशव को सबसे ऋधिक सफलता हुई हैं संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल कोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर हैं (जैसे, लहमण, राम, परशुराम-संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद) तथा वाक्पटुता और राजनीति के दावँ-पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण-श्रंगद-संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। 'रामचंद्रिका' और 'कविप्रिया' दोनों का रचनाकाल कि ने १६५८ दिया है; केवल मास में श्रांतर है।

रसिकप्रिया (सं० १६४८) की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई श्रौर कल्पना से काम लिया गया है श्रौर पद-विन्यास भी श्रच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग्वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। 'विज्ञानगीता' संस्कृत के 'प्रबेध-चंद्रोदय नाटक' के ढंग की पुस्तक है। 'रतन-वावनी' में इंद्रजीत के बड़े भाई रक्षसिंह की वीरता का छ्रपयों में श्रच्छा वर्णन है। यह वीररस का श्रच्छा काव्य है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो पर काञ्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कहते हैं, वे रिसक जीव थे। एक दिन बुड्ढे होने पर किसी कूएँ पर बैठे थे। वहाँ खियों ने 'बाबा' कहकर संबोधन किया। इसपर इनके मुँह से यह दोहा निकला—

> केसव केसिन श्रास करी वैरिहु जस न कराहिँ। चंद्रवदनि मृगले।चनी 'वावा' कहि कहि जाहिँ॥

केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं — जै। हैं। कहें। रहिए तै। प्रभुता प्रगट होति,

चलन कहैं। तो हितहानि नाहिँ सहने। 'भावै से। करहु' ते। उदासभाव, प्राननाथ!

'साथ ले चलहु', कैसे लेकिलाज बहनो ॥ केशवदास की सैं। तुम सुनहु, छवीले लाल.

चलेही बनत जै। पै, नाहीँ ऋाज रहना। जैसियै सिखास्रो सीख तुमहीं सुजान प्रिय.

तुमहिं चलत मे।हिं जैसे। कक्षु कहना।। चंचल न हजै नाथ अंचल न खैंचा हाथ.

सावै नेक सारिकाऊ, सुक तौ सावाया जू। मंद करौ दीप-दुति चंदमुख देखियत.

दारिकै दुराय आऊँ द्वार ते। दिखाया जू॥ मृगज मराल बाल बाहिरै विडारि देउँ.

भाया दुम्हें केशव सा माहूँ मन भाया जू। छल के निवास ऐसे वचन-विलास सुनि, सौगुना सुरत हू तें स्थाम सुख पाया जू॥ कैटभ से।, नरकासुर से।, पल में मधु से।, मुर से। जिन मारणी। लेक चतुर्दश रच्चक केशव, पूरन वेद पुरान विचारणी॥ श्री कमला-कुच-कुंकुम-मंडन-पंडित देव अदेव निहारणी। से। कर माँगन के। बिल पै करतारहु ने करतार पसारणी।।

#### (रामचंद्रिका से)

श्रहण गात अति प्रात पिझनी-प्राननाथ भय।

मानहु केरावदास के। कनद के। क प्रेममय।।

पिरपूरन सिंदूर पूर कैथे। मंगल घट।

किथे। शक के। छत्र महत्यों मानिक-मयूख पट।।

कै से। नित-कलित कपाल यह किल कापालिक काल के।।

यह ललित लाल कैथे। लस्त दिग-भामिन के भाल के।।

विधि के समान हैं विमानीकृत राजहंस,
विविध विबुध-युत मेर से। अचल है।
दीपति दिपति अति साता दीप देखियत,
दूसरा दिलीप सा सुदिल्णा के। बल है।।
सागर उजागर सा बहु बाहिनी का पति,
छनदान प्रिय कैथें। स्रज अमल है।
सब विधि समरथ राजै राजा दसरथ,
भगीरथ-पथ-गामी गंगा कैसा जल है।।

मूलन ही की जहाँ ऋषागित केसव गाइय। होम-हुतासन-धूम नगर एके मिलनाइय॥ दुर्गित दुर्गन हीं, जा कुटिलगित सरितन ही में। श्रीफल की ऋभिलाष प्रगट कविकुल के जी में॥ कुंतल लिला नील, ध्रुकुटी धनुष, नैन कुमुद कटाच्छ बान सबल सदाई है। सुग्रीव सहित तार ऋंगदादि भूषनन, मध्यदेश केशरी सु जग गति भाई है।। विग्रहानुकूल सब लच्छ लच्छ ऋच्छ बल, ऋच्छराज-मुखी मुख केसीदास गाई है। रामचंद्र जूकी चमू, राजशी विभीपन की, रावन की मीचु दर कुच चिल आई है।।

पढ़ों विरंचि मौन वेद, जीव सेार छुंडि रे। कुबेर बेर के कही, न जच्छ भीर मंडि रे॥ दिनेस जाइ दृरि बैठु नारदादि संगही। न बालु चंद मंदबुढ़ि, इंद्र की सभा नहीं॥

(१४) हो लराय—ये ब्रह्मभट्ट श्रकवर के समय में हरि-वंश राय के श्राध्रित थे श्रीर कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने श्रकवर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गाँव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने इन्हें श्रपना लोटा दिया था जिस पर इन्होंने कहा था—

लाटा तुलसीदास का लाख टका का माल। गोस्वामीजी ने चट उत्तर दिया—

मोल तोल कबु है नहीं, लेहु राय कवि होल ॥

रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की विद्दावली वर्णन किया करते थे जिसमें जनता के लिये ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरचित रहती। श्रकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने यह कवित्त लिखा है—

दिक्षी तें न तस्त हाँ है, बस्त ना मुगल कैसा, हाँ है ना नगर बढ़ि आगरा नगर तें।
गंग तें न गुनी, तानसेन तें न तानबाज,
मान तें न राजा छी न दाता बीरबर तें॥
खान खानखाना तें न, नर नरहरि तें न,
हाँ है ना दिवान कांऊ बेडर टुडर तें।
नवा खंड सात दीप, सात हू समुद्र पार,
हाँ है ना जलालुदीन साह छाकबर तें॥

(१५) रहीम ( अब्दुरहीम खानखाना )—ये अकवर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मोगल सरदार वैरमखाँ खानखाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १६१० में हुआ। ये संस्कृत, अरबी और कारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मझ कि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृद्य की सब्धी प्रेरणा के रूप में थी, कीर्त्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कि वयों से सदा भरी रहती थी। गंग कि व से इन्होंने एक बार इतीस लाख रुपए दे डाले थे। अकवर के समय में ये प्रधान सेना-नायक और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे।

ये जहाँगीर के समय तक बतमान रहे। लड़ाई में घोला देने के अपराध में एक बार जहाँगीर के समय में इनकी सारी जागीर जब्त हो गई और ये क़ैद कर लिए गए। क़ैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ो हीन रही। पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रूपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा उसका पीछा याचकों से कैसे कुट सकता था ? अपनी दरिद्रता का दु:ख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुँचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दाहे में की है—

तबही लैं। जोबे। भले। दैवे। हाय न धीम। जग में रहिबे। कुँ चित गति उचित न होय रहीम।

संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं विपद आने पर उनमें से अधिकांश किनारा खींचते हैं, इस बात का द्योतक यह दोहा है—

ये रहीम दर दर फिरैं, माँगि मधुकरी खाहिँ। यारो यारी छाँ। इए, अब रहीम वे नाहिँ॥

कहते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवाँ-नरेश के पास भेजा—

> चित्रकृट में रिम रहे रिहमन अवध-नरेस। जापर विपदा परित है सा ऋावत यहि देस।।

रीवाँ-नरेश ने उस याचक की एक लाख रुपए दिए।

गांव तुलसीदासजी से भी इनका बड़ा स्तेह था। ऐसी जन-श्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिये धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामीजी के पास आया। गोस्वामीजी ने उसे रहीम के पास भेजा और देहि की एक यह पंक्ति लिखकर दे दी —

सुरितय नरितय नागितय यह चाहत सब के।य।

रहीम ने उस ब्राह्मण के। बहुत सा द्रव्य देकर बिदा किया

श्रीर देाहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी—

गोद लिए हुलसी फिरै, तुलसो सा सुत होय।।

रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थीं श्रीर मेागल-साम्राज्य के लिये न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत

बड़े बड़े सबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा श्रनुभव था। ऐसे श्रनुभवें के मार्मिक पत्त के। ग्रहण करने की भावकता इनमें ऋदितीय थी। ऋपने उदार ऋौर ऊँचे इदय के। संमार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जा संवेदना इन्होंने प्राप्त की है उसी की व्यंजना अपने दोहों में की है। तलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी-भाषी भभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। कारण है जीवन की सची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहोम के देाहे व'द और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्म नहीं हैं। उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सचा हृदय काँक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के सार्मिक रूप के। ब्रह्म करने की जमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि हे।गा। रहीम का हृदय, द्रवीभत होने के लिये. कल्पना की उड़ान की ऋपेचा नहीं रखता था। े वह संसार के सचे और प्रत्यच व्यवहारों में ही अपने द्वीभृत होने के लिये पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। 'बरवै नायिका-भेद' में भी जो मने।हर श्रौर रस छलकाते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं— कल्पना के भठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम-जीवन की सश्ची भलक है।

भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी—पिच्छमी और पूरवी—दोनों काव्य-भाषाओं में समान कुशल थे। 'बरवै नायिका-भेद' बड़ी सुंदर अवधी भाषा में हैं। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि विहारी आदि परवर्ती किव भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिये ही प्रसिद्ध हैं पर इन्होंने बरवै, कवित्त, सवैया, सोरठा, पद—सब में थोड़ी-बहुत रचना की है।

रहीम का देहावसान संवत् १६८३ में हुआ। अन तक इनके निम्नलिखित अंथ ही सुने जाते थे —रहीम देाहावली या सतसई, बरवे नायिका-भेद, शृंगार-सोरठ, मदनाष्ट्रक, रास-पंचाध्यायी। पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मयाशंकरजी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है — जैसे नगर-शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल किवत्त सबैये — और रहीम का एक पूरा संग्रह 'रहीम-रत्नावली' के नाम से निकाला है।

कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और 'वाक्रयात बाबरी' का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है, जैसे—'रहीम-काव्य' हिंदी-संस्कृत की खिचड़ी है और 'खेट कौतुकम्' नामक ज्योतिष का प्र'थ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत रलोकों की रचना भी ये कर गए हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

#### ( सतसई या दाहावली से )

दुरिदन परे रहीम कह, भूलत सब पहिचानि। साच नहीं बित-हानि का, जा न होय हित-हानि।। कांउ रहीम जिन काहु के द्वार गए पिछ्ठताय। संपति के सब जात हैं, विपति सबै ले जाय॥ ज्यां रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति साय। बारे उजियारो लगै, बढ़े अंघेरा होय॥ सर सूखे पंछी उड़े , और सरन समाहिं। दीन मीन बिन पंख के कहु रहीम कहँ जाहिँ॥ माँगत मुकरिन को गयो, केहिन त्यागियो साथ ? माँगत आगो सुख लही, ते रहीम रधुनाथ॥ रहिमन वे नर मिर चुके, जे कहुँ माँगन जाहिँ। उनतें पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत "नाहिँ"।। रहिमन रहिला की भली, जौ परते चित लाय। परसत मन मैलो करै, सो मैदा जरि जाय।।

#### (बरवै नायिका-भेद से )

भोरहि बोलि कोइलिया बढ़वित ताप। घरी एक भिर, द्रालिया ! रहु चुपचाप !! बाहर लैकै दियवा बारन जाह। सासु ननद घर पहुँचत देति बुभाइ !! पिय त्रावत अँगनैया उठिकै लीन। बिइँसत चतुर तिरियवा बैठक दीन।! लै कै सुघर खुरापेया पिय के साथ। छुइबै एक छुतिया बरसत पाथ।! पीतम इक सुमरिनियाँ मे।हिँ देइ जाहु। जेहि जिप तोर बिरहवा करव निवाह।!

#### ( यदनाष्टक से )

किलत लिलत माला वा जवाहिर जड़ा था। चपल-चलन-वाला चाँदनी में खड़ा था।। कटितट बिच मेला पीत सेला नवेला। ऋलि, बन अलबेला यार मेरा अकेला।।

(नगर-शोभा से)

उत्तम जाति है बाम्हनी, देखत चित्त लुभाय । परम पाप पल में हरत, परसत बाके पाय।। रूपरंग रितराज में, छ्रतरानी इतरान । माना रची विरंचि पचि, कुमुम-कनक में सान ॥ विनयाइनि बनि ऋाइकै, बैठि रूप की हाट। पेम पेक तन हेरि कै, गरुवै टारित बाट॥ गरब तराजू करित चख, भैं। ह मारि मुसकाति। हाँड़ी मारित बिरह की, चित चिता घटि जाति॥

(फुटकल किंच आदि से)
बड़न सें। जान पहचान के रहीम कहा,
जी पै करतार ही न सुख देनहार है।
सीतहर सूरज सें। नेह किया याही हेत,
ताहू पै कमल जारि डारत तुपार है।।
छीरनिधि माहिँ धँस्था, संकर के सीस वस्था,
तऊ ना कलंक नस्था, सिस में सदा रहै।
बड़ी रिभनार या चकेार-दरवार है, पै
कलानिधि-यार तऊ चाखत ऋँगार है॥

जाति हुती सिख गोहन में मनमेाहन को लिख ही लिखाना। नागरि नारि नई बज की उनहूँ नेंदलाल का रीकियो जानो। जाति भई फिरि के चितई, तब भाव रहीम यहै उर ब्राना। ज्यों कमनैत दमानक में फिरि तीर सें मारि ले जात निसाना।

कमलदल नैनन की उनमानि।
बिसरति नाहिं, सखी ! में। मन तें मंद मंद मुसकानि।
बसुधा की बस करी मधुरता, सुधापगी बतरानि॥
मढ़ो रहे चित उर बिसाल की मुकुतमाल यहरानि।
नृत्य समय पीतांबर हू को फहर फहर फहरानि॥

श्रनुदिन श्रीवृंदाबन ब्रज तें आवन श्रावन जानि। श्रव रहीम चित तें न टरति है सकल स्थाम की बानि॥

(१६) कादिर — क़ादिरब ख्श पिहानी जिला हरदोई के रहनेवाले और सैयद इब्राहीम के शिष्य थे। इनका जनम सं० १६३५ में माना जाता है अतः इनका कविता-काल सं० १६६० के आसपास समभा जा सकता है। इनकी कोई पुस्तक ते। नहीं मिलती पर फुटकल कवित्त पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह कवित्त ले।गे। कं मुँह से बहुत सुनने में आता है—

गुन को न पूछे कोऊ, श्रीगुन की बात पूछे,

कहा भयो दई ! किलकाल यों खरानो है।
पोथी श्री पुरान-ज्ञान ठट्टन में डारि देत,

चुगुल चबाइन को मान ठहरानो है।।
कादिर कहत यासों कछु कहिबे की नाहिँ,

जगत की रीति देखि चुप मन मानो है।
खोलि देखौ हियो सब श्रोरन सों भौति भाँति,

गुन ना हिरानो, गुनगाहक हिरानो है।।

(१७) सुबारक—सैयद मुबारक श्रली विलमामी का जनम सं० १६४० में हुआ था, श्रतः इनका कविता-काल सं० १६५० के पीछे मानना चाहिए।

ये संस्कृत, कारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय किव थे। जान पड़ता है ये केवल शृंगार की ही किवता करते थे। इन्होंने नायिका के आगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि दस आगों का लेकर इन्होंने एक एक आग पर सौ सौ दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त प्रथ "अलक-शतक और "तिल-शतक" उन्हों के आतर्गत है। इन देहिं के ऋतिरिक्त इनके बहुत से किवत्त सवैये संमह-मंथी में पाए जाते और लेगों के मुँह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेत्ता बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिये कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने देखिए—

( अलक-शतक अौर तिल-शतक से )

परी मुबारक तिय-बदन म्रालक आप म्राति होय।
मनो चंद को गोद में रही निसा सी सोय।।
चिबुक-कूप में मन पर्यो छुबिजल-तृषा विचारि।
कड़ित मुबारक ताहि तिय अलक-डोरि सी डारि।।
चिबुक-कूप, रसरी-अलक, तिल सु चरस, हग बैल।
बारी बैस सिँगार की, सींचत मनमथ-छैल।।

#### (फुटकल से)

कनक-बरन बाल, नगन-लसत भाल, मोतिन के माल उर सोहैं भली भाँति है। चंदन चढ़ाय चारु चंदमुखी मोहनी सी, प्रात ही श्रान्हाय पग धारे मुसुकाति है।। चूनरी विचित्र स्थाम सिंज के सुवारकजू, ढाँकि नखसिख तें निपट सकुचाति है। चंद्रमै लपेटि के, समेटि के नखत मानो, दिन को प्रनाम किए राति चली जाति है।।

(१८) बनारसी दास — ये जीनपुर के रहनेवाले एक जैन जीहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। ये संवत् १६४३ में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत् १६९८ तक का अपना जीवनवृत्त अर्द्धकथानक नामक प्रथ में दिया है। पुराने हिंदी-साहित्य में यही एक आत्म-चिति मिलता है, इससे इसका महत्त्व बहुत अधिक है। इस प्रथ

से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुछ रोग भी हो गया था। पर पीछे ये सँभल गए। ये पहले शृंगाररस की कविता किया करते थे पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएँ गामती नदी में फेंक दीं और ज्ञाना-पदेशपूर्ण कविताएँ करने लगे। कुछ उपदेश इनके अजभाषा-गद्य में भी हैं। इन्होंने जैनधर्म-संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चला है—

बनारसी-विलास (फुटकल कवित्तों का संप्रह ), नाटक-समयसार (कुंदकंदाचार्य-कृत प्रंथ का सार), नाममाला (केाश), श्रद्धंकथानक, बनारसी पद्धति, मोत्तपदी, ध्रुववंदना, कल्याण-मंदिर भाषा, वेदनिर्णय-पंचाशिका, मारगन विद्या।

इनकी रचन।शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सुंदरदासजी की कविता से मिलती जुलती है। कुछ उदा-हरण लीजिए—

> भोंदू ! ते हिरदय की आँखैं। जे सरवैं अपनी सुख-संपति श्रम की सपति भाखैं॥ जिन ऋाँखिन सों निरखि भेद गुन ज्ञानी ज्ञान विचारैं। जिन ऋाँखिन सों लिख सरूप मुनि ध्यान धारना धारैं॥

> काया सो विचार प्रांति, माया ही में हार जीति,
> लिए हठ रीति जैसे हारिल की लकरी।
> चंगुल के जोर जैसे गोह गहि रहें भूमि,
> स्यौंही पायँ गाड़े पै न छाँड़े टेक पकरी।
> मोह की मरोर सों मरम को न ठौर पावैं,
> धावैं चहुँ द्योर ज्यौं बढ़ावै जाल मकरी।
> ऐसी दुरबुद्धि भूलि, भूठ के भरोखे भूलि,
> फूली फिरै ममता जँजीरन सो जकरी।।

(१९) सेनापति—ये अनूपशहर के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीचित था। इनका जन्मकाल संवत् १६४६ के आस-पास माना जाता है। ये बढ़े ही सहृद्य किंव थे। ऋतुवर्णन ते। इनके ऐसा और किसी शृंगारी किव ने नहीं किया है। इनके ऋतुवर्णन में प्रकृति-निरीच्ण पाया जाता है। पदिवन्यास भी इनका लांलत है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। साराश यह कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण किंव थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है—

दीचित परशुराम दादा है विदित नाम,
जिन कीन्हें जज्ञ, जाकी विपुल बड़ाई है।
गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके,
गंगातीर बसति 'श्रन्प' जिन पाई है।।
महा जानमनि, विद्यादान हू में वितामनि,
हीरामनि दीचित तें पाई पंडिताई है।
सेनापति साई, सीतापति के प्रसाद जाकी
सब किव कान दै सुनत कविताई है॥

इनकी गर्नेक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की फोंक में इन्होंने कहा है—

> केतो करी केाइ, पैए करम लिखोइ, तातें दूसरी न होइ, उर सेाइ उहराइए। आधी तें सरस बीति गई है बरस, अब दुर्जन-दरस बीच रस न बढ़ाइए॥

चिता श्रमुचित, घर धीरज उचित,
सेनापित हैं सुचित रघुपित गुन गाइए।
चारि-बर-दानि तिज पायँ कमलेच्छन के,
पायक मलेच्छन के काहे की कहाइए॥

शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि पीछे इन्होंने चेत्र-संन्यास ले लिया था। इनके भक्तिभाव से पूर्ण अनेक कवित्त 'कवित्त-रक्नाकर' में मिलते हैं। जैसे—

महा मोह-कंदिन में जगत-जकंदिन में,
दिन दुख-दंदिन में जात है दिहाय कै।
सुख के। न लेस है, कलेस सब माँतिन को,
सेनापित यादी तें कहत ऋकुलाय कै।।
ऋावै मन ऐसी घरबार परिवार तजीं,
डारां लाकलाज के समाज बिसराय कै।
हरिजन-पंजनि में, वृंदाबन-कुंजनि में,
रहाँ वैठि कहूँ तरवर-तर जाय कै।।

यद्यपि इस कवित्त में वृंदावन का नाम श्राया है पर इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं; क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने 'सियापति', 'सीतापति', 'राम' श्रादि नामों का ही स्मरण किया है। कवित्तरब्राकर इनका सबसे पिछला प्रंथ जान पड़ता है क्योंकि उसकी रचना संवत् १७०६ में हुई है, यथा—

संवत् सत्रह से छ में सेइ सियापति पाय। सेनापति कविता सजी सज्जन सजी सहाय॥

इनका एक प्र'थ 'काव्य-कल्पहुम' भी प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पर्शिनी और रचना बहुत ही भौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी वैसे ही दूसरी और चमत्कार लाने की पूरी निपुराता भी। ऋष का ऐसा साफ उदाहरए। शायद ही और कहीं मिले—

> नाहीं नाहीं करें, थोरों माँ में सब दैन कहें, मंगन के दिखि पट देत बार बार है। जिनके मिलत भली प्रापति की घटी होति, सदा सुभ जनमन भावे निरधार है॥ भोगी है रहत बिलसत अवनी के मध्य, कन कन जारें, दानपाठ परवार है। सेनापित वचन की रचना निहारि देखीं, दाता और सुम दोऊ कीन्हें इकसार है।

भाषा पर ऐसा श्रच्छा श्रधिकार कम कियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रजभाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर श्रवलंबित नहीं। श्रमुप्रास श्रोर यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं श्राने पाई है। इनके ऋतुवर्णन के श्रमेक किवत्त बहुत से लोगों के। कंठ हैं। रामचिरत-संबंधी किवत्त भी बहुत ही श्रोजपूर्ण हैं। इनकी रचना के कुछ नमृते दिए जाते हैं—

वानि सें। सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ,
धरत बहुत भाँति अरथ-समाज कें।
संख्या करि लीजे अलंकार हैं ऋषिक यामें,
राखी मित ऊपर सरस ऐसे साज के।।
सुनौ महाजन! चारी होति चार चरन की,
तातेँ सेनापित कहै तिज उर लाज के।।
लीजिया बचाय ज्यें। चुरावै नाहिँ कें।उ, सैंपी
बित्त की सी याती मैं कवित्तन के ब्याज के।।

बृष के। तर्गन. तेज सहसौ करिन तपै,
जवालिन के जाल विकराल बरसत है।
तचित धरिन, जग भुरत भुरिन, सीरी
छाँह के। पकिर पंथी पंछी बिरमत हैं।।
सेनापित नेक दुपहरी दरकत होत
बमका विषम जो न पात खरकत हैं।
मेरे जान पान सीरे दौर के। पकिर काहू
घरी एक बैठि कहूँ घामै बितवत है।।

सेनापति उनए नए जलद सावन के
चारिहू दिसान घुमरत भरे तीय कै।
सोभा सरसाने न बखाने जात केंहूँ भाँति,
आने हैं पहार मानों काजर के दोय कै॥
घन सों गगन छुप्यो, तिमिर सघन भयो,
देखि न परत मानों रिव गयो खोय कै।
चारि मास भरि स्थाम निसा को भरम मानि,
मेरे जान याही तें रहत हरि सोय कै॥

दूरि जदुराई सेनापित सुखदाई देखी,
श्राई ऋतु पायस न पाई प्रेम-पितयाँ।
धीर जलधर की सुनत धुनि धरको औ
दरकी सुहागिन की छोह-भरी छितयाँ॥
श्राई सुधि वर की, हिये में श्रानि खरकी,
सुमिरि प्रानप्यारी वह प्रीतम की बितयाँ।
बीती श्रीधि श्रावन की लाल मनभावन की,
हग भई बावन की साहन की रितयाँ॥

बालि की सपूत किपिकुल-पुरहूत,
रघुवीर जू को दूत धिर रूप विकराल को ।
युद्धमद गाढ़ो पाँच रोपि भयो ठाढ़ो, सेनापति बल बाढ़ो रामचंद्र भुवपाल को ।।
कच्छप कहलि रह्यो, कुंडली टहलि रह्यो,
दिग्गज दहलि त्रास परो चकचाल को ।
पाँच के धरत ऋति भार के परत भयो—
एक ही परत मिलि सपत-पताल को ॥

रावन को वीर, सेनापित, रघुवीर जू की स्थायों है सरन, छाँ कि ताहि मद-श्रंथ को।

मिलत ही ताको राम कोप के करी है ओप
नाम जोय दुर्जनदलन दीनबंध को॥
देखौ दानवीरता-निदान एक दान ही में,
दीन्हे दोऊ दान, को बखानै सत्यसंध को।
लंका दसकंधर की दीनी है विभीषन को,
संका विभीषन की सो दीनी दसकंध को॥

सेनापितजी के भक्तिप्रेरित उद्गार भी बहुत श्रन्हे श्रीर चमत्कारपूर्ण हैं। "श्रापने करम करि हैं। ही निबहैं।गो। तै। तै। हैं। ही करतार, करतार तुम काहे के ?" वाला प्रसिद्ध कवित्त इन्हीं का है।

(२०) पुहकर कि च परतापपुर (जिला मैनपुरी) के रहनेवाले थे पर पीछे गुजरात में सोमनाथजी के पास भूमि-गाँव में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहाँगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं कि जहाँगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैंद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने

'रसरतन' नामक प्रंथ संवत् १६७३ में लिखा जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस प्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम-कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य देाहा और चौपाई हैं, प्रबंध-काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। किल्पत कथा लेकर प्रबंध-काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी-किवयों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी द्यादि सूफी शाखा के किवयों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से 'रसरतन' के। हिंदी-साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए।

इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढँग के हैं जिस ढँग के शृंगार के मुक्तक-किवयों ने किए हैं। पूर्वराग, सखी, मंडन, नखिशख, ऋतु-वर्णन आदि शृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। किवता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस किव के और गंथ नहीं मिले हैं पर प्राप्त गंथ को देखने से ये एक अच्छे किव जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिये ये उद्धत पद्य पट्योप्त होंगे—

चले मैमता हस्ति भूमंत मत्ता । मनौ बद्दला स्याम साथै चलंता ॥ बनी बागरी रूप राजंत दंता । मनौ बग्ग ऋाषाढ़ पाँतैं उदंता ॥ समें पीत लालैं, सुढालैं ढलक्कैं । मनो चंचला चौंधि छाया छलक्कैं ॥

चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारे, परे चंद की कला में दुति दूनी दरसाति है। लिखत लतानि में लता सी गहि सुकुमारि मालती सी फूलै जब मृदु मुसकाति है॥ पुहकर कहै जित देखिए विराजै तित परम विचित्र चारु चित्र मिलि जाति है। श्रावे मन माहि तब रहे मन हो में गाड़ि, नैनिन बिलोके बाल नैनिन समाति है ॥

(२१) सुंदर—ये म्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहाँ के दरबार में कांवता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कियाय की श्रीर फिर महा-कविराय की पदवी दी थी। इन्होंने संवत १६८८ में "सुंदर-श्रंगार" नामक नायिकाभेद का एक प्रंथ लिखा। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है—

संवत सोरह सै बरप बीते ऋडतर सीति। कातिक सुदि सतमी गुरी रचे श्रंथ करि प्रीति॥

इसके श्रांतिरिक्त 'सिंहासन-बत्तीमी' श्रौर 'बारहमासा' नाम की इनकी दो पुम्तकें श्रौर कही जाती हैं। यमक श्रौर श्रनुप्रास की श्रोर इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती हैं। इनकी रचना शब्द-चमत्कार-पूर्ण है। एक उदाहरण दिया जाता है—

काके गए बसन १ पलटि श्राए वसन, सु

मेरो कल्लु बस न रसन उर लागे हो।

मौहें तिरहोंहें किव सुंदर सुजान सोहें,

कल्लू अलसीहें गाँ हैं जाके रम पागे हो॥

परसों में पाय हुते परसों में पाय गहि,

परसों वे पाय निसि जाके श्रनुरागे हो।

कौन बनिता के है। जू कौन बनिता के ही सु,

कौन बनिता के बनि, ताके संग जागे हो ?

(२२) लालचंद या लक्षोदय — ये मेवाड़ के महारागा जगतसिंह (सं०१६८५—१७०९) की माता जांबवतीजी के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई हूँ गरसी के पुत्र थे। इन्होंने संवन् १७०० में 'पद्मिनी-चरित्र' नामक एक प्रवन्ध-काव्य की रचनां की जिसमें राजा रहासेन श्रीर पद्मिनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है—जैसे, जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पिंद्यानी का वर्णन सुनकर रक्षसेन का मोहित होना लिखा है, पर इसमें भाँटों द्वारा। एकबारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पसद न आया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन श्रच्छा नहीं लगता तो कोई पिंद्यानी ब्याह लाश्रो—

तब तड़की बोली तिसे जी, राखी मन धरि रोस।
नारी श्राणों काँ न बीजी द्यो मत सूठो दोस।
हम्मे कलेबी जीणा नहीं जी, किसूँ करीजै बाद।
पदमिणि का परणों न बीजी, जिमि मोजन होय स्वाद॥

इस पर रब्नसेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ-राणो तो हूँ रतनसी परणुँ पदमान नारि।

राजा समुद्र-तट पर जा पहुँचा जहाँ से श्रोधड़नाथ सिद्ध ने श्रपने योगबल से उसे सिंहलद्वीप पहुँचा दिया। वहाँ राजा की बहिन पश्चिनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी—

> सिंहलदीप नो गाजिया रे सिंहल सिंह समान रे। तसु बहण छै पदभिणि रे, रूपे रंभ समान रे। जोवन लहर्या जायछै रे, ते परसाँ भरतार रे। परतज्ञा जे पूरवै रे तासु बरै बरमाल रे।

राजा श्रपना पराक्रम दिखाकर पद्मिनी को प्राप्त करता है।

इसी प्रकार जायसी के वृत्त से और भी कई बार्तों में भेद है। इस चरित्र की रचना गीत-काव्य के रूप में समक्षनी चाहिए।

### सुफी-रचनाओं के श्रतिरिक्त

# भक्तिकाल के अन्य आरुयान-काव्य

श्रिश्रयदाता राजाश्रों के चिरत-काठ्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक श्राख्यान-काठ्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुश्रों में बहुत प्राचीन काल से चली श्राती थी वैसी पद्यबद्ध किंदित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, पर बहुत कम। इसका श्रर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। पर ऐसी कल्पना किसी ऐति-हासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ—कभी कभी अत्यंत श्रत्य-सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा किल्पन रहता था, जैसे, ईश्वरदास कृत 'सत्यवती कथा' (देव पृ०८८)।

श्चात्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि बनारसीदास का 'श्चर्डकथानक' मिलता है।

नीचे मुख्य आख्यान-काव्यों का उल्लेख किया जाता है-

ऐतिहासिक-पौराणिक १ रामचरित-मानस (तुलसी) २ हरिचरित्र (लालच-दास ) ३ हक्मिणी - मंगल (नरहरि) ४ ,, ,,

कल्पित
१ ढोला मारू रा दूहा
(प्राचीन)
२ लक्ष्मणसेन पद्मावतीकथा (दामोकवि)
सत्यवती - कथा
(ईश्वरदास)
४ माधवानल - कामकंदला (आलम)

आत्मकथा १ **ऋ**द्वंकथानक (बनारसीदास) ५ सुदामाचरित्र (नरो- 🛭 ५ रसरतन (पहकर त्तमदास) कवि) ६ पदमिनी-चरित्र ६ रामचंद्रिका (केशव-दास) (लालचंद) ७ कनकमंजरी (काशी-७ वीरसिंहदेव-चरित (केशव) राम) ८ बेलि क्रिसन रुक्सगी रो (जोधपुर के राठौड राजा प्रिथी-राज)

ऊपर दी हुई सूची में 'ढोला मारू रा दूहा' और 'बेलि क्रिसन रुकमणी री' राजस्थानी भाषा में हैं। ढोला मारू की प्रेमकथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाप्त ही रहन के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की प्रखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत् १६१८ के लगभग जैनकि कुशल-लाभ ने बीच बीच में चौपा-इयाँ रचकर जोड़ दीं। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं।

"बेलि क्रिसन रुकमणी री" जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय विदेशाभिमानी किन पृथ्वीराज की रचना है जिनका महाराणा प्रताप को चोम से भरा पत्र लिखना इतिहास-प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है श्रीर मार्मिक भी। इसमें श्रीकृष्ण श्रीर रुक्मिणी के निवाह की कथा है।

पदमिनी-चरित्र की भाषा भी राजस्थानी मिली है।

# उत्तर-मध्यकाल

(रीतिकाल १७००-१६००)

#### प्रकरण १

# सामान्य परिचय

हिंदी-काव्य श्रव पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गया था। संवत् १५९८ में छपाराम थोड़ा बहुत रस-निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने 'शृंगार-सागर' नामक एक प्रंथ शृंगार-संबंधी लिखा। नरहरि कि के साथी करनेस कि ने 'कर्णाभरण', 'श्रुति-भूषण' और 'भूप-भूषण' नामक तीन प्रंथ श्रलंकार-संबंधी लिखे। रस-निरूपण और श्रलंकार-निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदासजी ने काव्य के सब श्रांगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य-रीति का सम्यक् समावेश पहले पहल श्राचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी में रीतिग्रंथों की श्रविरल और श्रखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की 'कविश्रया' के प्रायः पचास वर्ष पीछे चला और वह भी एक मिश्र श्रादर्श को लेकर, केशव के श्रादर्श को लेकर नहीं।

केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में ऋलंकारों का स्थान प्रधान समम्मनेवाले चमत्कारवादी कवि थे। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी-साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्य-शास्त्र के विकास-क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुँच गई थी उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी-पाठकों को काव्यांग-निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो मामह और उद्भट के समय में थी; उस उत्तर दशा का नहीं जो आनं दबर्द्धनाचार्य, मन्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। भामह और उद्भट के समय में अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था; रस, रीति, अलंकार आदि सब के लिये 'अलंकार' शब्द का व्यवहार होता था। यही बात हम केशव की 'कविषिया' में भी पाते हैं। उसमें 'अलंकार' के 'सामान्य' और 'विशेष' दो मेद कर के, 'सामान्य' के आंतर्गत वर्ष्य विषय और 'विशेष' के आंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। (विशेष दे० केशवदास)

पर केशवदास के उपरांत तत्काल रीतिमंथों की परंपरा चली नहीं। कविप्रिया के ५० वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्थों (भामह, उद्भट आदि) के मार्ग पर न चल कर परवर्ती आचार्थों के परिष्कृत मार्ग पर चली जिसमें अलंकार-अलंकाये का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार-मंथ अधिक-तर 'चंद्रालोक' और 'कुवलयान द' के अनुसार निर्मित हुए। कुछ प्रथों में 'काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण' का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती प्रथों का मत प्रहण किया। इस प्रकार दैव-योग से संस्कृत साहित्य-शास्त्र के इतिहास की एक संचित्र उदरणी हिंदी में हो गई।

हिंदी रीतिप्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामिए त्रिपाठी से चली, श्रतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत् १७०० के कुछ श्रागे पीछे 'काठ्य-विवेक', 'कवि-कल-कल्पतरु' श्रीर 'काञ्य-प्रकाश' ये तीन प्र'थ लिखकर काञ्य के सब आ गों का पूरा निरूपण किया और विगल या छंद:शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लच्च एमंथों की भरमार मी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की यह एक प्राणली ही बना ली कि पहले दोहे में ऋलं कार यारस का लच्च ए लिखना फिर उसके उदाहर ए के रूप में किवत या सबैया लिखना। हिंदी-साहित्य में यह एक अनुठा दृश्य खड़ा हन्ना। संस्कृत-साहित्य में कवि श्रीर श्राचार्य हो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी-काव्यचेत्र में यह भेद लप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पडा। आचार्यत्व के लिये जिस सुदम विवेचन श्रीर पर्घ्यालोचन-शक्ति की श्रपेचा होती है उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लच्चण देकर अपने कविकर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन-मंडन. नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन ऋादि कुछ भी न हऋा। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक् मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस श्रवस्था में 'चंद्रालोव' की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लच्चरा कहकर छुट्टी ली।

उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में सत्त्र प्रथ की परिपाटी पर रचना करनेवाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य्य-कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में किव ही थे। उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। उनके अपर्ध्याप्त लच्चण साहित्य-शास्त्र का सम्यक् बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं हैं। 'शब्द-शिक्त' का विषय तो दो ही चार किवयों ने नाममात्र के लिये लिया है जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं आत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। काव्य के साधारणतः दो भेद किए जाते हैं—अव्य और दृश्य। इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। सारांश यह कि इन रीति-प्रथों पर ही निभर रहनेवाले व्यक्ति का साहित्य-ज्ञान कथा ही सममना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समभा जाय कि रीतिकाल के भीतर साहित्य-शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही।

केशवदास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली। आगे होनवाले लच्चणम थकार किवयों ने भी सारे लच्चण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं जो कहीं कहीं अपर्याप्त हैं। अपनी ओर से उन्होंने न तो अलंकार-रेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस-चेत्र में। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दासजी ने अपने 'काव्यनिर्ण्य' में किया है। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बाँट कर रखा है उससे अम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है। पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयक्त नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत-काव्य में अत्या-

नुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्य-प्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ है। पर हिंदी-काव्य में यह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दासजी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य्य किया।

भूषण का 'भाविक छवि' एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर है वास्तव में संस्कृत अ'थों के 'भाविक' का ही एक दूसरा या प्रवर्द्धित रूप। 'भाविक' का संबंध कालगत दूरी से है; इसका देशगत से। बस इतना ही अ'तर है।

दासजी के 'ऋतिशयोक्ति' के पाँच नए दिखाई पड़नेवाले भेदों में से चार तो भेदों के भिन्न भिन्न योग हैं। पाँचवाँ 'संभावनातिशयोक्ति' तो संबंधातिशयोक्ति ही है।

देव किव का संचारियों क बीच 'छल' बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूफ समफ पड़ा है। उन्हें समफ्ता चाहिए कि देव ने जैसे श्रीर सब बातें संस्कृत की 'रस-तरंगिणी' से ली हैं, वैसे ही यह 'छल' भी। सच पूछिए तो छल का श्रांतर्भाव श्रवहित्था में हो जाता है।

इस बात का संकत पहले किया जा जुका है कि हिंदी के प्रावद्ध लक्षण-प्रथों में दिए हुए लक्ष्णों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। श्रव इस गड़बड़ी के संबंध में दो बातें कही जा सकती हैं। या तो यह कहें कि किवयों ने श्रपना मतभेद प्रकट करने के लिये जानवृक्षकर भिन्नता कर दी हैं श्रथवा प्रमादवश और का और समक्ष कर। मतभेद तो तब कहा जाता जब कहीं कोई नृतन विचार-पद्धति मिलती। श्रतः दूसरा कारण ही ठहरता है। कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा—

(१) केशवदास ने रूपक के तीन भेद दंडी से लिए—अद्भुत रूपकं, विरुद्ध रूपक और रूपक-रूपक। इनमें से प्रथम का लच्चण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण भी श्रिध-कता दूप्य रूपक का हो गया है। विरुद्ध-रूपक भी दंडी से नहीं मिलता और रूपकातिशयोक्ति हो गया है। रूपक-रूपक दंडी के श्रनुसार वहाँ होता हैं जहाँ प्रस्तुत पर एक श्रप्रस्तुत का श्रारोप करके फिर दूसरे श्रप्रस्तुत का भी श्रारोप कर दिया जाता है। केशव के न तो लच्चण से यह बात प्रकट होती है, न उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढाँचा भर कुछ भलकता है, पर श्रसल बात का पता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समभे ही लच्चण श्रीर उदा-हरण हिंदी में दे दिए गए हैं।

- (२) भूषण क्या प्रायः सब हिंदी कवियों ने 'भ्रम', 'संदेह' श्रीर 'स्मरण' श्रालंकारों के लचाणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जैगह उदाहरण श्रालंकार के न होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है।
- (३) शब्द-शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। 'उपादान लक्त्रणा' का लक्त्रण भी विलक्त्रण है और उदाहरण भी असंगत। उदा-हरण से साफ भलकता है कि इस लक्त्रणा का स्वरूप ही सम-भने में भ्रम हुआ है।

जब कि कान्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुन्ना तब तरह तरह के 'वाद' कैसे प्रतिष्ठित होते ? संस्कृत-साहित्य में जैसे, श्रालंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद हत्यादि श्रानेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिये हिंदी के रीति-चेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही श्रालंकार श्राव- श्यक मानने के कारण श्रालंकारवादी कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीतिकाल में होनेवाले किवयों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही कान्य की श्रात्मा या प्रधान वस्तु

मानकर चले। महाराज जसवंतिसह ने ऋष्ने 'भाषा-भूष्ण' की रचना 'चंद्रालोक' के ऋाधार पर की, पर उसके ऋलंकार की ऋनिवार्य्यतावाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया।

इन रीति-प्र'थों के कत्ती भावुक, सहृदय श्रीर निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था. न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपमा करना। श्रातः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य्य यह हुआ कि रसों (विशेषतः श्रृंगार रस) श्रीर श्चलंकारों के बहुत ही सरस श्रीर हृद्यग्राही उदाहरण श्रत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस श्रीर मनोहर उदा-हरण संस्कृत के सारे लच्चण-प्रंथों से चुनकर इकट्टे करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। अलंकारों की अपेचा नायिकाभेद की श्रोर कुछ श्रधिक मुकाव रहा 🖟 इससे श्रृंगार-रस के द्यांतर्गत बहुत सुंदर मुक्तक-रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी-साहित्य में हुआ कि इतके एक एक आंग को लेकर स्वतंत्र मंथ रचे गए। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका-भेद के भीतर दिखाया। रस-प्रथ वास्तव में नायिका-भेद के ही प्रथ हैं जिनमें ऋौर दूसरे रस पीछे से संचेप में चलते कर दिए गए हैं। नायिका शृंगार रस का श्रालंबन है। इस श्रालंबन के श्रांगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया श्रीर न जाने कितने प्रथ केवल नख-शिख-वर्णन के लिखे गए। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षट्ऋतु-वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गई। विप्रलंभ-संबंधी 'बारहमासे' भी कुछ कवियों ने लिखे।

रीति-मंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चित्य बातों तथा जगत् के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गई। उसका चेत्र संकुचित हो गया। वाग्धारा बँधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस-मिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ कवियों के बीच भाषा-शैली, पद-विन्यास, अलंकार-विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सकें तो दिखा सकें, पर उनकी आभ्यंतर प्रकृति के अन्वीच्णा में समर्थ उस कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं।

रीति-काल में एक बड़े भारी श्रभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों किवयों द्वारा पिरमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुँची उसी समय ट्वाकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस च्युत-संस्कृति दोष का निराकरण होता जो अजभाषा-काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है। श्रीर नहीं तो वाक्य-दोषों का ही पूर्ण रूप से निरूपण होता जिससे भाषा में कुछ श्रीर सफाई श्राती। बहुत थोड़े किव ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य-रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण श्रच्छे किव थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा श्रावेश उनमें था, पर भाषा उनकी श्रनेक स्थलों पर सदोष है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते श्रीर शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़-मरोड़कर विकृत करने का साहस किवयों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गडबड़ी बनी रही।

भाषा की गड़बड़ी का एक कारण व्रज और श्रवधी इन दोनों काव्य-भाषाओं का किव के इच्छानुसार संमिश्रण भी था। यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश-विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती पर वह अपना ढाँचा बराबर बनाए रहती हैं। काव्य की ब्रजमाधा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र-तत्र पूर्वी प्रयोग—जैसे, सोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि—बराबर मिलते हैं। बिहारी की भाषा भी 'कीन' 'दीन' आदि से खाली नहीं। रीति-प्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ। अतः इस काल में काव्य की ब्रजमाधा में अवधी के प्रयोग और अधिक मिले। इस बात के। किसी किसी किये ने लद्द्य भी किया। दासजी ने अपने 'काव्यनिर्णय' में काव्यभाषा पर भी कुछ दृष्टि-पात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन में वे कहते हैं—

> व्रजभाषा भाषा रुचिर कहें सुमित सब केहि। मिलै संस्कृत पारस्या, पे ऋति प्रगट जु होइ॥ वज, मागधी मिलै अमर नाग यवन भाखानि। सहज पारसी हू मिलै, पट विधि कहत बखानि॥

उक्त दोहों में 'मागधी' शब्द से पूरबी भाषा का ऋभिप्राय है। ऋवधी ऋर्ड-मागधी से निकली मानी जाती है और पूरबी हिंदी के ऋ'तगत है। जबाँग्रानी के लिये ब्रज का निवास ऋावश्यक नहीं है, ऋाप्त किवयों की वाणी भी प्रमाण है, इस बात को दासजी ने स्पष्ट कहा है—

स्र, केसव, मडन, बिहारी, कालिदास, ब्रह्म, वितामिए, मितराम, भूषन सु जानिए। लीलाधर, सेनापति, निपट नेवाज, निधि, नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए॥ आलम, रहीम, रसखान, सुंदरादिक, अनेकन सुमित भए कहाँ लीं बखानिए। वजभाषा हेत वजवास ही न अनुमानी, ऐसे ऐसे कविन की बानी हू सो जानिए॥

मिली-जुली भाषा के प्रमाण में दासजी कहते हैं कि तुलसी श्रीर गंग तक ने, जो कवियों के शिरोमिण हुए हैं, ऐसी भाषा का व्यवहार किया है—

> तुलसी गंग दुवौ भए सुकविन के सरदार। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार॥

इस सीधे सादे दोहे का जो यह ऋर्थ ले कि तुलसी ऋौर गंग इसी लिये कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषा मिली है, उसकी समक्ष को क्या कहा जाय ?

दासजी ने काव्यभाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई सौ वर्षों की काव्य-परंपरा के पर्व्यालोचन के उपरांत। श्रतः उनका स्वरूप-निरूपण तो बहुत ही ठीक है। उन्होंने काव्यभाषा ब्रजभाषा ही कही है जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है। पर भाषा-संबंधी श्रीर श्रधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा: उनके कारक-चिह्नों और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे। ऐसा वे केवल सौकर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं। 'करना' के भूतकाल के लिये वे इंद की आवश्यकता के अनुसार 'कियो', 'कीनो', 'कर्यो', 'करियो', 'कीन', यहाँ तक कि 'किय' तक रखने लगे। इसका परिएाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिये आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रजभाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी !

भक्तिकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसल-मानों के संसग से कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलन लगे थे इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर श्रादि की तो बात ही क्या, तुलसीदासजी ने भी गनी, गरीब, साहब, इताति, उमरदराज श्रादि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ-साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों किव लोग उन्हें श्रिधकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों और सुनाई देने लगे। अतः भाट या किव लोग 'आयुष्मान' और 'जयजयकार' ही तक अपने को कैसे रख सकते थे? वे भी दरबार में खड़े होकर ''उमरदराज महाराज तेरी चाहिए" पुकारने लगे। 'अखत-बलंद' खादि शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे।

यह तो हुई व्यावहारिक भाषा की बात। फारसी-काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कियों ने अपनाना आरंभ किया। रिति-काल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी। पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की स्वाभाविक सरसता का ध्यान रखनेवाले उत्कृष्ट कियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया। पर परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखनेवाले साधारण कियों ने कहीं-कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं। कहीं-कहीं 'खुसवोयन' आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शिच्चितों को एक प्रकार की विर्याक्त सी होती है और उनकी किवता गँवारों की रचना सी लगती है। शब्दों के साथ-साथ कुछ थोड़े से किवयों ने इश्क की शायरी की पूरी आलंकार-सामगी तक उठाकर रख ली है और उनके भाव भी बाँध गए हैं। रसनिधि-कृत 'रतनहजारा' में यह बात अक्विकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट किव भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं

पर उन्होंने उन भावों को अपने देशी साँचे में ढाल लिया है जिससे वे खटकते क्या सहसा लच्य भी नहीं होते। उनकी विग्ह-ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूफ और नाजुकस्त्रयाली बहुत कुछ फारसी की शैली की है, पर बिहारी रसभंग करनेवाले बीभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं।

यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी श्रावश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल के किवयों के प्रिय छंद किवत्त श्रीर सवैया ही रहे। किवत्त तो श्रुगार श्रीर वीर दोनों रसें। के लिये समान रूप से उपयुक्त माना गया था। वास्तव में पढ़ने के ढँग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के श्रानुकूल नादसौंदर्य पाया जाता है। सवैया, श्रुगार श्रीर करुण इन दो कोमल रसों के बहुत उपयुक्त होता है, यद्यपि वीररस की किवता में भी इसका ज्यवहार किवयों ने जहाँ तहाँ किया है। वास्तव में श्रुगार श्रीर वीर इन्हीं दो रसों की किवता इस काल में हुई। प्रधानता श्रुगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रुगारकाल कहे तो कह सकता है। श्रुगार के वर्णन को बहुतेर किवयों ने श्रुश्लीलता की सीमा तक पहुँचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि नहीं; श्राश्रयदाता राजा महाराजाश्रों की रुचि थी जिनके लिये कर्मण्यता श्रीर वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था।

## प्रकरण २

## रीति-ग्रंथकार कवि

हिंदी-साहित्य की गति का ऊपर जो संद्यित उल्लेख हुआ उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। श्रव उस काल के मुख्य-मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है।

(१) चितामणि चिपाठी-ये तिकवाँपुर (जि कानपुर ) के रहनेवाले और चार भाई थे—चितामाण, भूषण, मतिराम श्रौर जटाशंकर। चारों कवि थे, जिनमें प्रथम तीन तो हिंदी-साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रह्माकर त्रिपाठी था । कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण न तो चिंतामणि श्रीर मतिराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह ऋस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणिजी का जन्मकाल संवत् १६६६ के लगभग श्रीर कविता-काल संवत १७०० के श्रासपास ठहरता है। इनका 'कविकुलकल्पतरु' नामक ग्रंथ सं० १७०७ का लिखा है इनकं संबंध में शिवसिंहसरोज में लिखा है कि ये "बहुत दिन तक नागपुर में सूच्यवंशी भोंसला मकरंद शाह के यहाँ रहे श्रीर उन्हीं के नाम पर छंदांबचार नामक पिंगल का बहुत भारी प्रंथ बनाया और 'काव्य-विवेक', 'कविकुल-कल्पतर', 'काव्य-प्रकाश', 'रामायए।' ये पाँच प्रथ इनके बनाए हमारे पुस्तकालय में भौजूद है। इनकी बनाई रामायण कवित्त श्रौर नाना श्रन्य छंदों में बहुत अपूर्व हैं। बाबू रुद्रसाहि सोलंकी, शाहजहाँ बादशाह श्रौर जैनदीं श्रहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने श्रपने प्रंथ में कहीं-कहीं श्रपना नाम मिणमाल भी कहा है।"

जपर के विवरण से स्पष्ट हैं कि चिंतामिण जी ने काव्य के सब श्रांगों पर प्रांथ लिखे। इनकी भाषा लिखत श्रीर सानुप्रास होती थी। श्रवध के पिछले किवयों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पडती है। विषय-वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट किव थे। रचना के कुछ नमूने लीजिए—

येई उधारत हैं तिन्हें जे परे मोह-महोदिधि के जल-फेरे। जे इनको पल ध्यान धरें मन, ते न परें कबहूँ जम-घेरे॥ राजै रमा-रमनी-उपधान ऋभै बरदान रहे जन नेरे। हैं बलभार उदंड भरे हिर के भुजदंड सहायक मेरे॥

इक आजु मैं कुंदन-बेलि लखी मनिमंदिर की रुचिष्टंद भरें। कुरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन तें मकरंद भरें।। उत बुंदन के मुकुतागन हैं फल मुंदर भवे पर आनि परें। लखि यों दुति कंद अनंद कला नेंदनंद सिलाद्रव रूप धरें।।

श्राँ खिन मूदिबे के मिस श्रानि अचानक पीठि उरोज लगावै।
कैहूँ कहूँ मुसकाय चितै अँगराय श्रान्पम अंग दिखावै।।
नाह छुई छल सो छितियाँ, हॅसि भौंह चढ़ाय अनंद बढ़ावै।
जोवन के मद मत्त तिया हित सो पति का नित चित्त चरावै।।

(२) बेनी—ये श्रमनी के बंदीजन थे श्रीर संवत् १७०० के श्रासपास विद्यमान थे। इनका कोई प्रंथ नहीं मिलता पर फुटकल कवित्त बहुत से सुने जाते हैं जिनसे यह श्रमुमान होता है कि इन्होंने नखशिख श्रीर षट्ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणतः श्रच्छी होती थी। भाषा चलती होने पर भी श्रमुशासयुक्त होती थी। दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

छहरै सिर पै छिवि मोरपला उनकी नथ के मुकुता थहरैं। फहरै पियरो पट बेनी इतै, उनकी चुनरी के भवा भहरैं।। रसरंग भिरे श्रिभिरे हैं तमाल दोऊ रसख्याल चहें लहरें। नित ऐसे सनेह सो राधिका स्थाम हमारे हिथे में सदा बिहरें।

किन बेनी नई उनई है घटा, मोरवा बन बोलत क्कन री। छुहरै बिजुरी छिति-मंडल छ वै, लहरै मन मैन-भभ्कन री॥ पहिरौ चुनरी चुनिकै दुलही, सँग लाल के भूलह भूकन री। भृतु पावस यों हो बिताबति हो, मरिहो, फिर बावरि! हुकन री॥

(३) महाराज जसवंति संह —ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे जो अपने समय के सब से प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवन् १६८३ में हुआ। ये शाहजहाँ के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। ये महाराज गजसिंह के दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवन् १६९५ में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमरसिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। महाराज जसवंतिसिंह बड़े अच्छे साहित्यमम् और तत्त्वज्ञान-संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे-अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक प्रथ लिखे ही; अनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने प्रथ लिखाए। औरंग-

जेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिये गुजरात का स्वेदार बनाया था। वहाँ से शाइस्ताखाँ के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दिच्चण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ताखाँ की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अतं में ये अफ़ग़ानों को सर करने के लिये काबुल भेजे गए जहाँ संवत् १७३५ में इनका परलोकवास हुआ।

ये हिंदी-साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं श्रीर इनका 'भाषा-भूषण्' प्रंथ ऋलकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य प्रथ रहा है। इस प्रथ को इन्होंने वास्तव में ऋाचार्य्य के रूप में लिखा है, किव के रूप में नहीं। प्राक्षधन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितन लच्चा-प्र'थ लिखनेवाले हुए वे वास्तव में किव थे श्रौर उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे. न कि विषय-र्पातपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंतसिंहजी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से ही हिंदी-साहित्य-चेत्र में श्राए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने श्रपना 'भाषा-भषण' बिलकुल 'चंद्रालोक' की छाया पर बनाया श्रीर उसी की संचिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्राय: एक ही श्लोक के भीतर लच्चए श्रौर उदाहरण दोनों का सन्निवेश है उसी प्रकार 'भाषा-भूषण्' में भी प्रायः एक ही दोहे में लच्चा श्रीर उदाहरण दोनों रखें गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुबीता हो गया और 'भाषा-भूषण्' हिंदी काव्य-रीति के श्रभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्विष्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक । भाषा-भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है।

भाषा-भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे तत्त्वज्ञान-संबंधी हैं। जैसे—अपरोत्त-सिद्धांत, अनुभव-प्रकाश, श्रान दिवलास, सिद्धांतबोध, सिद्धांतसार, प्रबोधचंद्रोदय नाटक। ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही हैं, जिनसे पद्य-रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य से जहाँ तक संबंध है, ये श्राचार्य या शिच्चक के रूप में ही हमारे सामने श्राते हैं। श्रलंकार-निरूपण की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिये 'भाषा-भूषण' के दो दोहें नीचे दिए जाते हैं—

अत्युक्ति — अतंकार ऋत्युक्ति यह बरनत ऋतिसय रूप।
जाचक तेरे दान तें भए कल्पतक भूप॥

पर्स्यस्तापह्नुति— पर्यस्त जु गुन एक को श्रौर विषय श्रारोप।
होइ सुधाधर नाहि यह, बदन सुधाधर श्रोप।।
ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की स्पष्ट छाया हैं—
अत्युक्तिरद्भुतातध्यशौय्यींदार्यादिवर्णनम्।
स्विय दातरि राजेंद्र याचकाः कल्पशाखिनः।।
पर्यस्तापह्नुतिर्यत्र धर्ममात्रं निषिध्यते।
नायं सुधांशुः कि तहिं सुधांशुः प्रेयसीमुखम्।।

भाषा-भूषण पर पीछे तीन टीकाएँ रची गई — 'ऋलंकार-रत्नाकर' नाम की टीका, जिसे बंसीधर ने संवत् १७९२ में बनाया, दूसरी टीका प्रतापसाहि की और तीसरी गुलाब कवि की 'भूषणचंद्रिका'।

(४) बिहारीलाल —ये माथुर चौबे कहे जाते हैं श्रीर इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुवा गोविंदपुर गाँव में संवत् १६६० के लगभग माना जाता है। एक दोहे के श्रनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती श्रीर तक्ष्णावस्था में ये श्रपनी ससुराल मथुरा में श्रा रहे। श्रनुमानतः ये संवत् १७२० तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसाह (महाराज

जयसिंह) के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिये महलों के बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया—

> निह पराग निह मधुर मधु, निह विकास यहि काल। ऋली कली ही से बँध्यो, आगे कौन हवाल।।

कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बना-बनाकर सुनाने लगे और उन्हें प्रति दाहे पर एक एक अशरफी मिलने लगी। इस प्रकार सात सौ दोहे बने जो संगृहीत होकर "बिहारी-सतसई" के नाम से प्रसिद्ध हए।

शृंगाररस के प्रंथों में जितनी ख्याति श्रीर जितना मान 'बिहारी-सतसई' का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी-साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी पचासों टीकाएँ रची गई'। इन टोकाश्रों में ४-५ टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं—कृष्ण किव की टीका जो किवतों में हैं, हिरिप्रकाश टीका, लल्लूजी लाल की लालचंद्रिका, सरदार किव की टीका श्रीर सूर्रात मिश्र की टीका। इन टीकाश्रों के श्रातिरक्ष बिहारी के देहों के भाव पल्लिबत करनेवाले छप्पय कुंड-लिया, सवैया श्रादि कई किवयों ने रचे। पठान सुलतान की कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है। भारतेंदु हिरिश्चंद्र ने कुछ श्रीर कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाही थी। पं० श्रांबिकादत्त व्यास ने श्राप्त 'बिहारी-बिहार' में सब दोहों के भावों को पल्लिबत करके रोला छंद लगाए हैं। पं० परमा-

नंद ने 'शृंगारसप्तशती' के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवीप्रसार (प्रीतम) ने लिखा। इस प्रकार बिहारी-संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस प्रंथ की सर्वेषियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सब से उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य-मर्भज्ञ और अजभाषा के प्रधान आधुनिक किव बावू जगन्नाय-दास 'रत्नाकर' ने निकाला। जितने श्रम और जितनी साव-धानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ।

बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं यही एक प्रथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का श्राधार है। यह बात साहित्य तेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परि-माण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुए होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है श्रीर हृदय में एक स्थायी प्रभाव प्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पडते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिये खिल उठती है। यदि प्रबंधकाव्य एक विस्तृत बनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से वह सभा-समाजों के लिये अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर श्यनेक दृश्यों द्वारा संघटित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण श्च'ग का प्रदर्शन नहीं होता. बल्कि कोई एक रमणीय खंडहश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ चाणों के लिये मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिये किव को मनोरम वस्तुओं श्रोर व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक किएत करके उन्हें अत्यंत संचिष्त श्रोर सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। श्रातः जिस किव में कल्पना की समाहार शिक के साथ भाषा की समास-शिक जितनी ही श्रिधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह चमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्चमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहं क्या हैं रस के छोटे-छोटे छीटे हैं। इसी से किसी ने कहा है—

सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। देखत में छोटे लगैं बेधैं सकल सरीर॥

बिहारी की रसव्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में रिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति-कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता भलकती है। अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई शृंगारी कवि नहीं कर सका है। नीचे की हाव-भरी सजीव मूर्तियाँ देखिए—

बतरस-लालच लाल की मुरली घरी लुकाइ। सींह करे, भाहिन हँसे, देन कहे, निट जाइ॥ नासा मोरि, नचाइ हग, करी कका की सांह। काँटे सी कसके हिए, गड़ी कँटीली भाहि॥ ललन-चलन सुनि पलन में ऋँसुवा भलके ऋाइ। भई लखाइ न सखिन्ह हू भूठे ही जमुहाइ॥

भाव-व्यंजना या रस-व्यंजना के श्रातिरिक्त विहारी ने वस्तु-व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है—विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की चीणता श्रादि के वर्णन में। कहीं कहीं इनकी वस्तु-व्यंजना श्रीचित्य की सीमा का उल्लं-घन करके खेलवाड़ के रूप में हो गई है, जैसे—इन दोहों में—

पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुँ पास। नित प्रति पून्योईं रहें स्थानन-स्थोप-उजास।। स्थाले परिबे के डरन सके न हाथ खुवाइ। किस्मकित हिथें गुलाब कें सवा सवावित पाइ।। हत स्थावति, चिल जात उत, चली स्थातक हाथ। चढ़ी हिँ डोरे सी रहें लगी उसासन साथ।। सीरे जतनि सिसिर ऋतु सहि बिरहिनि तन ताप। बिसबे कों प्रेषम दिनन परचो परोसिनि पाप।। स्थाड़े दें स्थाले बसन जाड़े हूँ की राति। साहस के के नेहबस सखी सबै दिग जाति।।

श्रनेक स्थानां पर इनके व्यंग्यार्थ के। स्फुट करने के लिये बड़ी क्लिष्ट कल्पना श्रपेचित होती हैं। ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ि ही पाठक की सहायता करती हैं श्रौर उसे एक पूरे प्रसंग का श्राचेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं। पर यहाँ दो एक उदाहरण ही पर्च्याप्त होंगे—

> दीठि परोसिनि ईठ हैं कहे जुगहे सयान। सबै सँदेसे कहि कह्यो मुसकाहट में मान।। नए विरह बढ़ती विथा खरी विकल जिय बाल। बिलखी देखि परोसिन्थी हरिष हँसी तिहि काल।।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का 'गागर में सागर' भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिकाभेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल गई होती तो बिहारी का इस प्रकार की पहेली बुमाने का साहस न होता। अलंकारों की ये।जना भी इस किन ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहें में कई अलंकार उलमें पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया है। 'असंगति' और 'विरोधा-भास' की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी अनुठी हैं—

हग श्ररुभत, टूटत कुटुम, जुरत चतुर-चित प्रीति।
परित गाँ कि दुरजन-हिए, दई नई यह रीति।।
तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रित रंग।
श्रमबूड़े बूड़े, तिरे जे बूड़े सब श्रंग।।
दो एक जगह व्यंग्य श्रतंकार भी बड़े अच्छे ढँग से श्राए

हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग्य है—

करे चाह सों चुटिक के खरे उड़ीहैं मैन। लाज नवाए तरफरत करत खूँ द सी नैन।।

शृंगार की संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्भस्पर्शिनी है कि कुछ दोहे सहदयों के मुँह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है—

> सघन कुंज, छाया सुखद, सीतल मंद समीर। मन ह्रै जात ऋजौं वहै, वा जमुना के तीर॥

विशुद्ध काव्य के श्रातिरिक्त बिहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें बहुत सी नीति-संबंधिनी हैं। सृक्तियों में वर्णन-वैचित्र्य या शब्द-वैचित्र्य ही प्रधान रहता है श्रतः उनमें से कुछ एक की ही गणना श्रमल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द-वैचित्र्य के लिये बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं—

यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनौ दीयक-देह।
तऊ प्रकास करै तितो भरिए जितो सनेह।।
कनक कनक तें सौगुनी मादकता ऋधिकाय।
वह खाए बौराव नर, यह पाए बौराय॥

तो पर वारीं उरबसी सुनि राधिके सुजान।
तू मोहन के उर बसी है उरबसी समान॥

बिहारी के बहुत से दोहे "आर्ट्यासप्तशती" और "गाथा-सप्तशती" की छाया लेकर बने हैं, इस बात को पंडित पद्मसिंह शम्मा ने विस्तार से दिखाया है। पर साथ ही उन्होंन यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है।

बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य-रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहत कम कवियों में पाई जाती है। त्रजभाषा के कवियों में शब्दों का तोड मरोडकर विकृत करने की श्रादत बहुतों में पाई जाती है। 'भूषरा' श्रीर 'दंव' ने शब्दों का बहुत ऋ'ग भंग किया है ऋौर कहीं कहीं गढ त शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही 'स्मर' के लिये 'समर', 'ककै' ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे। जो यह भी नहीं जानते कि संक्रांति को 'संक्रमण' ( श्रप० संक्रोन ) भी कहते हैं, 'श्रच्छ' साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द है, 'रोज' रुलाई के अर्थ में आगरे के स्थास पास बोला जाता है स्थौर कबीर जायसी स्थादि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है, 'सोनजाइ' शब्द 'स्वर्णजाती' से निकला है—जुही से कोई मतलब नहीं, संस्कृत में 'वारि' और 'वार्' दोनों शब्द हैं और 'वार्द' का अर्थ भी बादल है, 'मिलान' पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है, चलती व्रजभाषा में 'पिछानना' रूप ही श्राता है, 'खटकति' का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा, यदि पचासों शब्द उनकी समक में न अाएँ तो बेचारे बिहारी का क्या दोष ?

बिहारी ने यद्यपि लत्तरा-प्रंथ के रूप में अपनी 'सतसई' नहीं लिखी है, पर 'नर्खाशख'. 'नायिकाभेद', 'षट्ऋतु' के अंतर्गत उनके सब श्रंगारी दोहें आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लत्त्रणों पर अवश्य था। इसी लिये हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल किवयों में न रख, उक्त काल के प्रतिनिधि किवयों में ही रखा है।

बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत ऋषिक आँका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काञ्यांगों के सूचम विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखनेवाले पारिखयों के पच्च से समफना चाहिए—उनके पच्च से समफना चाहिए जो किसी हाथी-दाँत के टुकड़े पर महीन बेल-बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। पर जो हृदय के आंतरतल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काञ्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूँ जती रहे। यदि घुले हुए भावों का आभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के किन्त-सवैयों का सा गूँ जनेवाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता।

दूसरी बात यह कि भावों का बहुत उत्कृष्ट श्रौर उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। किवता उनकी शृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है।

(५) **मंडन**—ये जैतपुर (बुँदेलखंड) के रहनेवाले थे श्रीर संवत् १७१६ में राजा मंगदसिंह के दरबार में वर्त्तमान थे। इनके फुटकल कवित्त-सवैये बहुत सुने जाते हैं, पर केाई प्रथ श्रब तक प्रकाशित नहीं हुश्रा है। पुस्तकों की खोज में इनके पाँच प्रथों का पता लगा है—गस-रक्षावली, रसविलास, जनक-पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन-पचासा।

प्रथम दे। ग्रंथ रसनिरूपण पर हैं, यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। संप्रह-श्रंथों में इनके किवत्त-सवैये बराबर मिलते हैं। "जेइ जेइ सुखद दुखद श्रव तेइ तेइ किव मंडन विद्युरत जदुपत्ती" यह पद भी इनका मिलता है। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद्य इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावुक किव जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी ही स्वाभाविक, चलती श्रीर व्यंजनापूर्ण होती थी। उसमें श्रीर किवयां का सा शब्दाडंबर नहीं दिखाई पड़ता। यह सवैया देखिए—

स्रिति हों तो गई जमुना जल को सो कहा कहों वोर ! विपत्ति परी। घहराय के कारी घटा उनई, इतनेई में गागरि सीस घरी॥ रपत्थो पग, घाट चढ्यो न गया, किंव मंडन है के विहाल गिरी। चिर जीवह नंद को बारो, स्रिशे, गहि बाहूँ गरीब ने ठाढ़ी करी॥

(६) मितराम—ये रीतिकाल के मुख्य कियों में हैं और चिंतामिए तथा भूषए के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं। ये तिकवाँपुर (जिला कानपुर) में संवत् १६७४ के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे। ये वूँदी के महाराव भावसिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना 'लिलतललाम' नामक अलंकार का प्रंथ संवत् १७१६ और १७४५ के बीच किसी समय बनाया। इनका 'छंदसार' नामक पिंगल का ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सेलंकी के। समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रंथ 'रसराज' किसी के। समर्पित नहीं है।

इनके श्रितिरिक्त इनके दो प्र'थ श्रीर हैं—'साहित्यसार' श्रीर 'लच्या-श्रृंगार'। विहारी सनसई के ढँग पर इन्होंने एक "मति-राम-सतसई" भी बनाई जो हिंदी-पुस्तकों की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही हैं।

मितराम की रचना की सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि उसकी सरसता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। भाषा शब्दाइंबर से सर्वथा मुक्त है—केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिये अशक्त शब्दों की भरती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भावव्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रितम थ-वाले किवयों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम किवयों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह कि मितराम की सी रसस्निय्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करनेवालों में बहुत ही कम मिलती है।

भाषा के ही समान मितराम के न तो भाव कृतिम हैं श्रीर न उनकं व्यंजक व्यापार श्रीर चेष्टाएँ। भावों को श्रासमान पर चढ़ाने श्रीर दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव-व्यंजक व्यापारों की श्रुं खला सीधी श्रीर सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन-वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी। जिस प्रकार शब्द-वैचित्र्य को ये वास्तविक काव्य से पृथक् वस्तु मानते थे, उसी प्रकार खयाल की भूठी बारीकी को भी। इनका सच्चा किन हृद्य था। ये यदि समय की प्रथा के श्रनुसार रीति की बँधी लींकों पर चलने के लिये विवश न होते, श्रपनी स्वाभाविक प्रेरणा के श्रनुसार चलने पाते, तो श्रीर भी स्वाभाविक श्रीर सची। भाव-विभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जीवन से

छाँटकर लिए हुए इनके मर्भस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं, वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग हैं।

'रसराज' श्रौर 'लिलतिललाम', मितराम के ये दो प्र'थ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रस श्रौर श्रलंकार की शिला में इनका उपयोग बराबर होता चला श्राया है। वास्तव में श्रपने विषय के ये श्रनुपम प्र'थ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से श्रनायास रसों श्रौर श्रलंकारों का श्रभ्यास होता चलता है। 'रसराज' का तो कहना ही क्या है। 'लिलितललाम' में भी श्रलंकारों के उदाहरण बहुत ही सरस श्रौर स्पष्ट हैं। इसी सरसता श्रौर स्पष्टता के कारण ये दोनों प्र'थ इतने सर्विप्रय रहे हैं। रीति काल के प्रतिनिधि किवयों में पद्माकर को छोड़ श्रौर किसी किवी में मितराम की सी चलती भाषा श्रौर सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ उनका वाग्वैदग्ध्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाद-सौंदर्थ नहीं श्रा सका है जो किवत्त सबैये की लय के द्वारा संघटित होता है।

मितराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं— कुंदन को रँग फीको लगै, भलकै श्रित श्रंगनि चार गोराई । श्राँखिन में श्रलसानि, चितौन में मंजु विलासन को सरसाई ॥ को बिनु मोल बिकात नहीं मितराम लहे मुसकानि-मिठाई । उयो ज्यों निहारिए नेरे हुँ नैननि त्यों त्यों खरी निकरें सी निकाई ॥

क्यों इन आँ खिन सों निइसंक हैं मोहन को तन पानिप पीजे ? नेकु निहारे कलंक लगे यहि गाँव बसे कहु कैसे के जीजे ? होत रहे मन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे। हैं बनमाल हिए लगिए अक हैं मुस्ली श्राधरा-रस पीजे।

केलि के राति श्रघाने नहीं दिन हो में लला पुनि घात लगाई। 'प्यास लगी, कोउ पानी दै जाइयो', भीतर बैठि के बात सुनाई ॥ जेठी पढाई गई दुलही, हँसि हेरि हरें मितराम बुलाई। कान्ह के बोल पै कान न दीन्ही, सुगेह की देहिर पै धरि आई॥

दोऊ अनंद सें। आँगन माँक विराजें असाड़ की साँक सुहाई। प्यारी के बूकत और तिया को अचानक नाम लिया रिसकाई॥ आई उनै मुँह में हँसी, कोहि तिया पुनि चाप सी मौंह चढ़ाई। आँ खिन तें। गिरे ऑसू के बूँद, सुहास गयो उड़ि हंस की नाई।।

स्वन को मेटि दिल्ली देस दिल के को चमू
सुभट समूह निसि वाकी उमहित है।
कहै मितराम ताहि रोकि को संगर में,
काहू के न हिम्मित हिए में उलहित है।।
सत्रुसाल नंद के प्रताप की लपट सब
गरब गनीम-बरगीन को दहित है।
पित पातसाह की, इजित उमरावन की,
राखी रैया राव भावसिंह की रहित है।।

( 9 ) भूषण — वीररस के ये प्रसिद्ध कि चितामिण और मितराम के भाई थे। इनका जन्मकाल संवत १६७० है। चित्रकूट के सोलंकी राजा कर ने इन्हें 'किवभूषण' की उपाधि दी थी। तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका असल नाम क्या था, इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता, जो इनके वीर-काव्य के नायक हुए, छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ।

कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में ऋपना कंधा लगाया था जिस पर इन्होंने कहा था "सिवा को बखानों कि बखानों छत्रसाल को"। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रूपए मिले। इनका परलोकवास संवत १७७२ में माना जाता है।

रीति-काल के भीतर शृंगार रस की ही प्रधानता रही। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तृति में उनके प्रताप श्रादि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोडा वहत वर्णन श्रवश्य किया है पर वह शुष्क प्रथा-पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं हैं। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की हार्दिक सहानुभूति कभी हो नहीं सकती थी। पर भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीरकाव्य का विषय बनाया वे अन्याय दमन में तत्पर, हिंद-धर्म के संरत्नक, दो इतिहास-प्रसिद्ध बीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंद-जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीररस के उदुगार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि-कीत्ति-संबंधी एक श्रविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कांव की कीर्त्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत-साहित्य में, क्या हिंदी-साहित्य में, सहस्रों कवियों ने अपने श्राश्रयदाता राजात्रों की प्रशंसा में प्र'थ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। पुरानी वस्तु खोजनेवालों को ही कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में, कहीं किसी घर के कोने में, उनमें से दो चार इधर उधर मिल जाते हैं। जिस भोज ने दान दे डेकर अपनी इतनी तारीफ कराई उसके चरितकाव्य भी कवियों ने लिखे होंगे। पर उन्हें आज कौन जानता है ?

शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई किवयों की भूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे श्राश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के श्रनुसरण मात्र नहीं हैं। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि किव हैं। जैसा कि श्रारंभ में कहा गया है, शिवाजी के दरबार में पहुँचने के पहले वे श्रीर राजाओं के पास भी रहे। उनके प्रताप श्रादि की प्रशंसा भी उन्हें श्रवश्य ही करनी पड़ी होगी। पर वह भूठी थी, इसी से टिक न सकी। पीछे से भूषण को भी श्रपनी उन रचनाओं से विरक्ति ही हुई होगी। इनके 'शिव-राज-भूषण', शिवाबावनी' श्रीर 'छत्रसाल दसक' ये ग्रंथ ही मिलते हैं। इनके श्रातिरक्त ३ ग्रंथ श्रीर कहे जाते हैं—'भूषण उल्लास', 'दूषण उल्लास' श्रीर 'भूषण हजारा'।

जो कविताएँ इतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यहाँ यह कहना कि वे कितनी स्रोजस्विनी स्रौर वीरदर्पपूर्ण हैं, पिष्टपेषण मात्र होगा। यहाँ इतना ही कहना स्थावश्यक है कि भूषण वीर रस के ही किव थे। इधर इनके दो चार किवत्त शृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। रीति-काल के किव होने के कारण भूषण ने स्थाना प्रधान प्रंथ 'शिवराज-भूषण' स्थलंकार के प्रंथ के रूप में बनाया। पर रीति-प्रंथ की दृष्टि से स्थलंकार-निरूपण के विचार से, यह उत्तम प्रंथ नहीं कहा जा सकता। लच्नणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है स्थीर उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं हैं। भूषण की भाषा में स्थोज की मात्रा तो पूरी है पर वह स्थिकतर स्थल्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्राय: है स्थीर वाक्य-रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके स्थितिरक्त शब्दों के रूप भी बहुत विगाड़े गए हैं स्थीर कहीं कहीं विल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं। पर जो

कवित्त इन दोषों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं।

इंद्र जिमि जुंभ पर, बाड़व सु अंभ पर,
रावन सदंभ पर रघुकुलराज हैं।
पीन बारिवाह पर, संभु रितनाह पर,
ज्यों सहस्रबाहु पर राम दिजराज हैं।।
दावा द्र्मदंड पर, चीता मृगभुंड पर,
भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं।
तेज तम-श्रंस पर, कान्ह जिमि कंस पर,
स्यों मलेच्छ-बंस पर सेर सिवराज हैं।

डाढ़ों के रखेयन की डाढ़ी सी रहित छाती,

याढ़ी मरजाद जस-हद हिंदुवाने की ।
किंदु गई रैयत के मन की कसक सब,

मिटि गई उसक तमाम तुरकाने की ।।
भूषन भनत दिल्लीपित दिल धक धक,

सुनि सुनि धाक सिवराज मरदाने की ।
मोटी भई चंडी बिन चोटी के चवाय सीस,
खोटी भई संपति चकत्ता के घराने की ।।

सबन के ऊपर ही ढाढ़ो रहिबे के जोग, ताहि खरो कियो जाय जारन के नियरे। जानि गैर-मिसिल गुसीले गुसा घारि उर, कीन्हों ना सलाम, न बचन बोले स्थिरे।। भूषन भनत महाबीर बजकन लाग्यो, सारी पातसाही के उड़ाय गए जियरे। तमक तें लाल मुख सिवा के। निरिंख भयो स्याह मुख नौरँग, सिपाह-मुख पियरे।।

दारा की न दौर यह, रार नहीं खजुवे की,

याँ धिनो नहीं है कैंघों मीर सहवाल को।

मठ विश्वनाथ को, न बास प्राम गोकुल को,

देवी को न देहरा, न मंदिर गांपाल को।।

गाढ़े गढ़ लीन्हें श्रक वैरी कतलाम कंन्हे,

ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को।

बूड़ित है दिल्ली सो संमारे क्यो न दिल्लीपित,

धका श्रानि लाग्यो सिवराज महाकाल को।।

चिकत चकत्ता चौंकि चौंकि उठै बार बार,
दिल्ली दहसति चितै चाहि करषति है।
बिलिख बदन बिलखत विजेपुर-पति,
किरत फिरंगिन की नारी फरकति है।।
यर यर काँपत कुतुब साहि गोलकुंडा,
हहरि हबस-भूप-भीर भरकति है।
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि,
केते बादसाइन की क्रांती धरकति है।।

जिहि फन फूतकार उड़त पहार भार,
क्रम किउन जनु कमल विद्रिलिगा।
विष्रजाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन,
भारन चिकारि मद दिग्गज उगलिगो॥
कीन्हो जिहि पान पयपान सो जहान कुल,
कोलह उछलि जलसिंधु खलगलिगो।

खग्ग-खगराज महाराज सिवराजजू को श्रिखल भुजंग मुगलहल निगलि गो॥

( द ) कुलपित मिश्र—ये आगरे के रहनेवाले माथुर चौबे थे और महाकिव बिहारी के भानजे प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपितजी जयपुर के महाराज जयसिंह (बिहारी के आश्रयदाता) के पुत्र महाराज रामसिंह के दरबार में रहते थे। इनके 'रसरहस्य' का रचनाकाल कार्तिक कृष्ण ११ संवत् १७२७ है। अब तक इनका यही प्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित है। पर खोज में इनके निम्नलिखित प्रंथ और मिले हैं—

द्रोगापर्व ( सं० १७३७ ), युक्ति-तरंगिगी (१७४३), नखशिख, संघामसार, रसरहस्य ( १७२४ )।

श्रतः इनका कविता-काल संवत् १७२४ श्रौर संवत् १७४३ के बीच ठहरता है।

रीति-काल के किवयों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे। इनका 'रस-रहस्य' मम्मट के काव्यप्रकाश का छायानुवाद है। साहित्य-शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिये यह स्वाभाविक था कि ये प्रचलित लच्चण-मंथों की अपेचा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना 'रस-रहस्य' लिखा। शास्त्रीय निरूपण के लिये पद्य उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव इन्होंने किया, इससे कहीं कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी रखा। पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह अंथ लिखा वह पूरा न हुआ। इस अंथ का जैसा प्रचार चाहिए था न हो सका। जिस स्पष्टता से 'काव्यप्रकाश' में विषय प्रतिपादित हुए हैं वह स्पष्टता इनके अजमाषा-गद्यपद्य में न आ सकी। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य-रचना दुक्तह हो गई है।

यद्यपि इन्होंने शब्दशिक्त और भावादि-निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्यप्रकाश के ही दिए हैं पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः अपने आअयदाता महाराज रामिं हि की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिर हैं। ये अजमंडल के निवासी थे अतः इनको अज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है जहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक नमृना दिया जाता है—

ऐसिय कुंज बनी छुबिएंज रहे श्रिलिगुंजत यों सुख लीजै। नैन विसाल हिए बनमाल विलोकत रूप-सुधा भरि पीजै॥ जामिनि-जाम की कौन कहे जुग जात न जानिए ज्यों छिन छीजै। श्रानँद यों उमग्योई रहे, पिय मोहन को मुख देखिबो कीजै॥

(९) सुखदेव मिश्र—दौलतपुर (जि० रायबरेली) में इनके वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उसी प्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवनवृत्त 'सरस्वती' पित्रका में लिखा था। सुखदेव मिश्र का जन्मस्थान 'कंपिला' था जिसका वर्णन इन्होंने अपने "वृत्त-विचार" में किया है। इनका किवता-काल संवत् १७२० से १७६० तक माना जा सकता है। इनके सात प्रंथों का पतर अब तक है—

वृत्तांवचार ( संवत् १७२८), छंद्विचार, फाजिलश्रली-प्रकाश, रसार्णव, श्रंगारलता, अध्यात्म-प्रकाश ( संवत् १७५५), दशरथ राय।

श्रध्यात्म-प्रकाश में किव ने श्रह्मज्ञान-संबंधी बातें कही हैं जिससे यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे एक निःस्पृह विरक्त साधु के रूप में रहते थे। काशी से विद्याध्ययन करके लौटने पर ये असोधर (जि॰ फतेहपुर) के राजा भगवंतराय खीची तथा डौंड़िया-खेरे के राव मर्दनसिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फाजिलअलीशाह के यहाँ भी रहे। अंत में मुरारमक के राजा देवीसिंह के यहाँ गए जिनके बहुत आग्रह पर ये सकु- दुंब दौलतपुर में जा बसे। राजा राजिसिंह गौड़ ने इन्हें 'किव-राज' की उपाधि दी थी। वास्तव में ये बहुत श्रौढ़ किव थे और आचार्यंत्व भी इनमें पूरा था। छंदःशास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी किव ने नहीं किया है। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्यकला में भी निपुण थे। "फाजिल-अली-प्रकाश" और "रसार्णव" दोनों में श्रुंगार रस के उदा- हरण बहुत ही सुंदर हैं। दो नमूने लीजिए—

ननद निनारी, सासु मायके सिधारी,
अहै रैनि ऋधियारी भरी, स्भत न कर है।
पीतम को गीन कविराज न सोहात भीन,
दारुन बहत पान, लाग्यो मेघ भर है॥
संग ना सहेली, वैस नवल ऋकेली,
तन परी तलबेली-महा, लाग्यो मैन-सर है।
भई अधिरात, मेरो जियरा डरात,
जागु जागु रे बटोही! यहाँ चोरन को डर है॥

जोहै जहाँ मगु नंदकुमार तहाँ चली चंदमुखी सुकुमार है। मोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुंद की डार है। मीतर ही जो लखी सो लखी, अब बाहिर जाहिर होति न दार है। जोन्ह सी जोन्हें गई मिलि यों मिलि जाति ज्यों दूध में दूध की धार है।

(१०) कालिदास चिवेदी — ये श्र'तर्वेद के रहनवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका विशेष वृत्त झारा नहीं। जान

पड़ता है कि संवत् १७४५ वाली गोलकुंडे की चढ़ाई में ये श्रीरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का श्रीरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है—

गड़न गड़ी से गड़ि, महल मड़ी से मड़ि,
बीजापुर ऋोष्यो दलमिल सुघराई में।
कालिदास केष्यो बीर ऋौलिया ऋलमगोर,
तीर तरवारि गही पुहमी पराई में॥
बूँद तें निकिस महिमंडल घमंड मची,
लोहू की लहरि हिमगिरि की तराई में।
गाड़ि के सुभंडा ऋाड़ कीनी बादसाह, तातें
डकरी चमुंडा गोलकुंडा की लराई में।

कालिदास का जंबू-नरेश जोगजीतिसंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है जिनके लिये संवत् १७४९ में इन्होंने 'वार-वधृ-विनोद' बनाया। यह नायिका-भेद श्रौर नखशिख की पुस्तक है। बत्तीस किवत्तों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक 'जंजीराबंद' भी है। 'राधा-माधव-बुधिमलन-विनोद' नाम का एक कोई श्रौर प्रंथ इनका खोज में मिला है। इन रचनाश्रों के श्रातिरक्त इनका बड़ा संग्रहग्रंथ 'कालिदास हजारा' बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला श्राता है। इस संग्रह के संबंध में शिविसहसरोज में लिखा है कि इसमें संवत् १४८१ से लेकर संवत् १७७६ तक के २१२ किवयों के १००० पद्य संगृहीत हैं। किवयों के काल-श्रादि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कवींद्र श्रौर पौत्र दूलह भी बड़े श्रुच्छे किव हुए।

ये एक श्रभ्यस्त श्रौर निपुर्ण कवि थे। इनके फुटकल कवित्त इधर उधर बहुत सुने जाते हैं जिनसे इनकी सरस- हृदयता का श्रच्छा परिचय मिलता है। दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं—

चूमों करकंज मंजु अमल अन्प तेरो, रूप के निधान, कान्ह! मो तन निहारि दै। कालिदास कहें मेरे पास हरें हेरि हेरि, माथे धरि मुकुट, लकुट कर डारि दै॥ कुँवर कन्हेंया मुख्यंद की जुन्हेंया, चारु, लोचन-चकोरन की प्यासन निवारि दै। मेरे कर मेहँदी लगा है, नंदलाल प्यारे! लट उरमी है नकवेसर सँमारि दै॥

हाथ हँ सि दीन्हों भीति श्रांतर परिस प्यारी,
देखत ही छुकी मित कान्हर प्रवीन की।
निकस्यों भरीखे माँभ विगस्यों कमल सम,
लित श्राँगूठी तामें चमक चुनीन की।।
कालिदास तैसी लाल मेहँदा के बुंदन की,
चार नख-चदन की लाल-श्राँगुरीन की।
कैसी छुवि छु।जति है छाप श्री छुलान की सुकंकन चुरीन की, जड़ाऊ पहुँचीन की।।

(११) राम —शिवसिंहसरोज में इनका जन्म-संवत् १७०३ लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्त कालिदास के हजारा में हैं। इनका नायिकाभेद का एक प्रंथ शृंगारसौरभ है जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक "हनुमान नाटक" भी इनका पाया गया है। शिवसिंह के अनुसार इनका कविता-काल संवत् १७३० के लगभग माना जा सकता है। एक कवित्त नीचे दिया जाता है—

उमिंड धुमिंड घन छोड़त श्रखंड धार,
चंचला उठित तामें तरिज तरिज कै।
बरही पपीहा मेक पिक खग टेरत हैं,
धुनि सुनि प्रान उठे लरिज लरिज कै।।
कहें किय राम लिख चमक खदोतन की,
पीतम को रही मैं तो बरिज बरिज कै।
लागे तन तावन बिना री मनभावन के,
सावन दवन आया गरिज गरिज कै।।

(१२) नेवाज — ये अंतर्वेद के रहनेवाले ब्राह्मण थे श्रीर संवत् १७३७ के लगभग वत्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना-नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत् किव के स्थान पर नियुक्त हुए थे जिस पर भगवत् किव ने यह फबती छोड़ी थी—

भली आजु किल करत हो, छत्रसाल महराज। जहाँ भगवत गीता पढी तहाँ किन पढत नेनाज॥

शिवसिंह ने नेवाज का जन्म-संवत् १७३९ लिखा है जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके 'शकुंतला नाटक' का निर्माण-काल संवत् १७३० है। दो श्रीर नेवाज हुए हैं जिनमें एक भगवंतराय खीची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज का श्रीरंगजेब के पुत्र श्राजमशाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने 'शकुंतला नाटक' का श्राख्यान दोहा, चौपाई, सबैया श्राद्धिं में लिखा। इनके फुटकल कवित्त बहुत स्थानों पर संगृहीत मिलते हैं जिनसे इनकी काव्य-कुशलता श्रीर सहद्यता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित श्रीर भावोपयुक्त है। उसमें भरती के शब्द श्रीर वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके श्रच्छे श्रंगारी किव होने में संदेह नहीं। संयोग-श्रंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती

है जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। दो सवैये इनके उद्धृत किए जाते हैं—

देखि हमें सब आपुस में जो कळू मन भावे सोई कहती हैं। ये घरहाई लुगाई सबै निसि द्यौस नेवाज हमें दहती हैं।। बातें चवाव भरी सुनि के रिस आवति, पै चुप है रहती हैं। कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरे ब्रज को हँसिया सहती हैं।।

आगे तो कीन्हीं लगालगी लोयन, कैसे छिपै अजहूँ जो छिपावति । तू अनुराग को सोध किया, ब्रज की बनिता सब यो उहरावति ॥ कौन सँकोच रह्यो है नेवाज, जो तू तरसे, उनहू तरसावति । बावरी! जो पै कलंक लग्या तो निसंक ह्वै क्यों नहिं श्रंक लगावति ॥

(१३) देव — ये इटावा के रहनेवाले सनाह्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्यकुष्ण सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। 'भावविलास' का रचना-काल इन्होंने १७४६ दिया है श्रीर उस प्रथ-निर्माण के समय अपनी श्रवस्था सोलह ही वष की कही है। इस हिसाब से इनका जन्म-संवत् १७३० निश्चित होता है। इसके श्रातिरिक इनका श्रीर कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। इतना श्रवश्य श्रनुमित होता है कि इन्हें कोई श्रव्छा उदार श्राश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालयापन किया हो। ये बराबर श्रनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने या इनकी कविता के साथ उस काल की हिच का श्रमामंजस्य। इन्होंने श्रपने 'श्रष्टयाम' श्रीर 'भावविलास' को श्रीरंगजेब के बड़े पुत्र श्राजमशाह को सुनाया था जो हिंदी-कविता के प्रेमी थे। इसके पीछे इन्होंने भवानीदत्त वैश्य के

नाम पर "भवानीविलास" और कुरालसिंह के नाम पर 'कुराल-विलास' की रचना की। फिर मर्दनसिंह के पुत्र राजा उद्योत-सिंह बैस के लिये 'प्रेमचंद्रिका' बनाई। इसके उपरांत ये बरा-बर अनेक प्रदेशों में अमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने 'जाति-विलास' नामक मंथ में कुछ उपयोग किया। इस मंथ में भिन्न-भिन्न जातियों और भिन्न-भिन्न प्रदेशों की खियों का वर्णन है। पर वर्णन में उनकी विशेषताएँ अच्छी तरह व्यक्त हुई हों, यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा भोगीलाल मिले जिनके नाम पर संचत् १७८३ में इन्होंने 'रसिंवलास' नामक मंथ बनाया। इन राजा भोगीलाल की इन्होंने अच्छी तारीक की है, जैसे, "भोगीलाल भूप लाख पाखर लेवैया जिन्ह लाखन खरिंच रचि आखर खरीरे हैं।"

रीति-काल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सब से श्रिधिक प्र'थ-रचना देव ने की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या ५२ श्रीर कोई ७२ तक बतलाते हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित प्र'थों का तो पता है—

(१) भाव-विलास, (२) श्रष्टयाम, (३) भवानी-विलास, (४) सुजान-विनोद, (५) प्रेम-तरंग, (६) राग-रत्नाकर, (७) कुशल-विलास, (६) देव-चरित्र, (९) प्रेम-चंद्रिका, (१०) जाति-विलास, (११) रस-विलास, (१२) काव्य-रसा-यन या शब्द-रसायन, (१३) सुख-सागर-तरंग, (१४) वृद्ध-विलास, (१५) पावस-विलास, (१६) ब्रह्म-दशन पचीसी, (१७) तत्त्व-दर्शन पचीसी, (१८) श्रात्म-दर्शन पचीसी, (१९) जगइर्शन पचीसी, (२०) रसान द-लहरी, (२१) प्रेम-दीपिका, (२२) सुमिल-विनोद, (२३) राधिका-विलास, (२४) नीति-शतक और (२५) नख-शिख-प्रेमदर्शन।

प्रंथों की श्रिधक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी श्रावश्यक है कि देवजी श्रपने पुराने प्रंथों के किवतों को इधर उधर दूसरे कम से रखकर एक नया प्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही किवत्त बार बार इनके श्रानेक प्रंथों में मिलोंगे। 'सुखसागर-तरंग' तो प्रायः श्रानेक प्रंथों से लिए हुए किवतों का संग्रह है। 'रागरत्नाकर' में राग-रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। 'श्रष्टयाम' तो रात-दिन के भोग-विलास की दिनचर्थों है जो मानो उस काल के श्रकर्मण्य श्रीर विलासी राजाश्रों के सामने कालयापन-विधि का व्योरा पेश करने के लिये बनी थी। 'ब्रह्मदर्शन-पचीसी' श्रीर 'तत्त्व-दर्शन-पचीसी' में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है कि श्रपनी किवता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो।

यं श्राचार्य श्रीर कि दोनों रूपों में हमारे सामने श्राते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्राचार्यत्व के पद के श्रनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के किवयों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपित श्रीर सुखदेव ऐसे साहित्य-शास्त्र के श्रभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत-निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो अजभाषा का विकास काउयोपयोगी रूप में ही हुआ; विचार-पद्धित के उत्कर्ष-साधन के योग्य वह न हो पाई। दूसरे उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी। श्रतः श्राचार्य्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश श्रवश्य श्रीर बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्धा-वना का श्रेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें "तात्पर्य-वृत्ति" एक नया नाम मालूम होता है श्रीर जो संचारियों में एक 'छल' श्रीर बढ़ा हुआ देखकर चैंकते हैं। नैया-ियों की तात्पर्य-वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली श्रा रही है

श्रौर वह संस्कृत के सब साहित्य-मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्यं-वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों (शब्दों) के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करनेवाली वृत्ति मानी गई है श्रातः वह श्रभिधा से भिन्न नहीं; वाक्यगत श्रभिधा ही है। रहा 'छल संचारी'; वह संस्कृत की 'रसतरंगिणी' से, जहाँ से श्रौर बातें ली गई हैं, लिया गया है। दूसरी बात यह कि साहित्य के सिद्धांतम्र थों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए ३३ संचारी उपलक्षण मात्र हैं, संचारी श्रौर भी कितने हो सकते हैं।

श्रभिधा, तच्चणा त्रादि शब्दशक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति-मंथों में प्राय: कुछ भी नहीं हुआ है। इस विषय का सम्यक् प्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देवजी के इस कथन पर कि—

> अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लच्चा लीन । श्रधम व्यंजना रस-विरस, उलटी कहत नवीन ॥

यहाँ श्रिधिक कुछ कहने का श्रवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस-किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देवजी का यहाँ 'व्यजना' से तात्पर्य्य पहेली-बुक्तौवलवालों ''वस्तुव्यंजना" का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत हुप उनके ध्यान में था।

कवित्व-शक्ति और मौलिकता देव में .खूब थी पर उनके सम्यक् स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचीले मजमून का हौसला बाँधते थे पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच ही में उसका आंगमंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फँसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं-कहीं स्निम्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था।

श्रिधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है। कहीं-कहीं शब्दव्यय बहुत श्रिधिक है श्रीर श्रिथं श्रव्य।

श्रचर-मैत्री के घ्यान से इन्हें कहीं-कहीं श्रशक्त शब्द रखने पड़ते थे जो कभी-कभी श्रर्थ को श्राच्छक्न करते थे। तुकांत श्रौर श्रनुप्रास के लिये थे कहीं-कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते न थे, वाक्य को भी श्रविन्यस्त कर देते थे। जहाँ श्रमिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है, या जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा श्रर्थ-सौष्ठव श्रौर नवोन्मेष विरले ही किवयों में मिलता है। रीति-काल के किवयों में ये बड़े ही प्रगल्भ श्रौर प्रतिभा-संपन्न किव थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े किवयों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। किहीं-किहीं इनकी कल्पना बहुत सूद्म श्रौर दूराह्द है। इनकी किवता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

स्नो के परम पद, जनो के अनंत मद,
न्नो के नदीस नद, इंदिरा भुरै परी।
महिमा मुनीसन की, संपति दिगीसन की,
ईसन की सिद्धि अजवीथी विथुरै परी।।
भादों की अँघेरी अधिराति मथुरा के पथ,
पाय के सँयोग 'देव' देवकी दुरै परी।
पारावार पूरन अपार परअह्म-रासि,
जसुदा के कोरै एक बारही कुरै परी।

डार द्रुम पलना, विछौना नवपल्लव के, सुमन भँगूला सोहै तन छवि भारी दै। पवन भुलावै, केकी कीर बहरावैं देव, कोकिल हलावै हलसावै कर तारी दै॥ पूरित पराग सों उतारों करें राई लोन कंजकली-नायिका लतानि सिर सारी दें। मदन महीप जू को बालक बसंत, ताहि प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दें॥

सखी के सकीच, गुरु-सोच मृगलोचिन रिसानी पिय सों जो उन नेकु हैंसि छुयो गात। देव वै सुभाय मुसकाय उठि गए, यहाँ सिमिक सिसिक निसि खोई, रोय पायो प्रात॥ को जाने, री बीर! बिनु बिरही बिरह-बिथा, हाय हाय करि पिछ्ठताय न कछू सुहात। बड़े-बड़े नैनन सों आँसू भरि-भरि ढरि गोरो-गोरो मुख आज श्रोरो सो बिलानो जात॥

भहरि भहिर भीनी बूँद हैं परित मानो,
घहरि घहरि घटा घेरी है गगन में।
आनि कह्यो स्थाम मो सौं 'चलौ भूलिबे को आज',
फूली ना समानी भई ऐसी हौं मगन मैं।।
चाहत उठ्योई, उठि गई सो निगोड़ी नींद,
सोव गए भाग मेरे जागि वा जगन में।
आँख खोलि देखों तौ न घन हैं, न घनस्थाम,
चेई छाई बूँदैं मेरे आँस है हगन में।।

सॉसन ही में समीर गयो श्राह श्रॉसुन ही सब नीर गयो डिरि। तेज गयो गुन लै श्रापनो अह भूमि गई तनु की तनुता करि।। 'देव' जिये मिलिबोई की ऋास कै, आसहू पास अकास रहा। भार। जा दिन तें मुख फेरि हरै हॅसि हेरि हियो जु लियो हिर जू हिरि॥

जब तें कुँबर कान्ह रावरी, कलानिधान!
कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी।
तब ही तेँ देव देखी देवता सी हँमति सी,
रीभति सी, खीभति सी, रूठित रिसानी सो॥
छोहीसी, छलीसी, छीन लीनीसी, छका सी, छिन
जकी सी, टकी सी, लगो यकी यहरानी सी।
बीधी सी, वँधी सी विष, बूड़ित विमोहित सी,
वैठी बाल बकर्ति, बिलोकति विकानी सी॥

देव' मैं सीस बसायो सनेह सों, भाल मृगम्मद विंदु कै भाख्यो। कंचुिक में चुपरचो करि चोवा, लगाय लियो उर सो अभिलाख्यो॥ लै मखत्ल गुहे गहने, रस मूरतिवंत सिंगार के चाख्यो। साँवरे लाल को साँवरो रूप मैं नेनन को कजरा करि राख्यो॥

धार में धाय धँसी निरधार है, जाय फँसीं, उकसीं न उधेरी। री! अगराय गिरीं गहिरी, गहि फेरे फिरीं न, घिरीं नहिं घेरी॥ 'देव', कळू ऋपनो बस ना, रस-लालच लाल चितैं भहँ चेरी। बेगि ही बूड़ि गईं पंखियाँ, ऋषियाँ मधुकी मखियाँ भहँ मेरी॥

(१४) श्रीधर या मुरलीधर—ये प्रयाग के रहनेवाले ब्राह्मण थे और संवत १७३७ के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्याप श्रभी तक इनका "जंगनामा" ही प्रकाशित हुत्र्या है जिसमें फर्रु खिसयर श्रीर जहाँदार के युद्ध का वर्णन है, पर स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास ने इनके बनाए कई रीति-प्रथों का उल्लेख किया है; जैसे, नायिकाभेद, चित्रकाव्य आदि । इनका कविता-काल संवत् १७६० के श्रागे माना जा सकता है।

(१५) सूरित मिश्र—ये श्रागरे के रहनेवाले कान्य-कुव्ज ब्राह्मण थे जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है—"सूरित मिश्र कनौजिया, नगर श्रागरे वास"! इन्होंने 'श्रलंकारमाला' संवत् १७६६ में श्रीर बिहारी-सतसई की 'श्रमरचंद्रिका' टीका संवत् १७९४ में लिखी। श्रतः इनका कविता-काल विक्रम की श्रठा-रहवीं शताब्दी का श्रांतिम चरण माना जा सकता है।

यं नसरुल्लाखाँ नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बाद-शाह मुहम्मदशाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने 'बिहारी-सतसई', 'किविधिया' और 'रिसिकिधिया' पर विस्तृत टीकाएँ रची हैं जिनसे इनके साहित्य-ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएँ ब्रजभाषा गद्य में हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने 'बैताल-पंचविंशति' का ब्रज-भाषा गद्य में अनुवाद किया है और निम्नलिखित रीति-मंथ रचे हैं—

१—श्रलंकार-माला, २—रसरत्न-माला, ३—सरस-रस, ४—रस-प्राहक चंद्रिका, ५—नख-शिख, ६—काव्य-सिद्धात, ७—रस-रत्नाकर।

त्रलंकार-माला की रचना इन्होंने 'भाषाभूषण' के ढँग पर की हैं। इसमें भी लच्चण श्रीर उदाहरण प्रायः एक ही दोहे में मिलते हैं। जैसे--

- (क) हिम सो, हर के हास सो जस मालोपम ठानि।
- (ख) सो श्रसँगति, कारन श्रवर, कारज श्रीरै थान ॥ चिल श्रीह श्रिति श्रानहि इसत, नसत और के प्रान ॥

इनके प्र'थ सब मिले नहीं हैं। जितने मिले हैं उनसे ये श्रच्छे साहित्य-मर्मेझ श्रीर किव जान पड़ते हैं। इनकी किवता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती पर साहित्य का उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। 'नख-शिख' से इनका एक किन्त दिया जाता है—

तेरे ये कपोल बाल श्रातिही रसाल,
मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है।
कोऊ न समान जाहि कीजै उपमान,
अह बापुरे मधूकन की देह जारियत है।।
नेकु दरपन समता की चाह करी कहूँ,
मए श्रापराधी ऐसी चित्त धारियत है।
'स्रात' सो याही तें जगत बीच आजहूँ लों
उनके बदन पर छार डारियत है।

(१६) कवींद्र (उदयनाय)—यं कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत् १७३६ के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका "रसचंद्रोदय" नामक प्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त 'विनोद्चंद्रिका' और 'जोगलीला' नामक इनकी दो और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। 'विनोद्चंद्रिका' संवत् १७७७ और 'रसचंद्रोदय' संवत् १८०४ में बना। अतः इनका कविता-काल संवत् १८०४ या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिस्मतसिंह और गुरुद्त्तसिंह (भूपित) के यहाँ बहुत दिन रहे।

इनका 'रसचंद्रोदय' शृंगार का एक श्रच्छा प्रंथ है। इनकी भाषा मधुर श्रौर प्रसादपूर्ण है। वर्ण्य विषय के श्रनु-कूल कल्पना भी ये श्रच्छी करते थे। इनके दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं—

> सहर में भार ही पहर एक लागि जैहै, छोर पै नगर के सराय है उतारे की।

कहत किंदि मग माँक ही परैगो साँक, खबर उड़ानी है बटोही द्वेक मारे की ॥ घर के हमारे परदेस को सिधारे, यातें दया कै बिचारी हम रीति राहबारे की। उत्तरी नदी के तीर, बर के तरे ही तुम, चौंकी जिन चौकी तहाँ पाहरू हमारे की ॥

राजे रसमें री तैसी बरघा समें री चढ़ी,
चंचला नचे री चकचौंधा कौंधा वारें री।
वती वत हारें हिए परत फुहारें,
कछू छोरें कछू धारें जलधर जलधारें री।।
भनत कविंद कुंजभीन पीन सौरभ सौं
काके न कँपाय प्रान परहथ पारें री?
काम-कंदुका से पूल डोलि डोलि डारें, मन,
और किए डारें ये कदंबन की डारें री।।

(१७) श्रीपति—यं कालपी के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंनं संवत् १७७७ में 'काव्य-सरोज' नामक रीतिष्रंथ बनाया। इसके श्रतिरिक्त इनके निम्नलिखित प्रंथ श्रीर हैं—

१—कविकल्पद्रुम, २—रस-सागर, ३—श्रनुप्रास-विनोद, ४—विक्रम-विलास, ५—सरोज-कलिका, ६—श्रलंकार-गंगा।

श्रीपित ने काव्य के सब आंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोषों का विचार पिछले प्रंथों से अधिक विस्तार के साथ किया है और दोषों के उदाहरणों में केशवदास के बहुत से पद्य रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक् और स्पष्ट बोध तथा विचार-स्वातंत्र्य प्रकट होता है। 'काव्य-सरोज'

बहुत ही प्रौढ़ प्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो श्राचार्थत्व ये श्रोर भी श्रिधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते। दासजी तो इनके बहुत श्रिधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने "काव्यनिर्णय" में चुपचाप रख ली हैं। श्राचार्थत्व के श्रांतिरक्त कवित्व भी इनमें जँची कोटि का था। रचना-विवेक इनमें बहुत ही जाव्रत श्रीर रुचि श्रत्यंत परिमार्जित थी। भूठे शब्दाइंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। श्रनुप्रास इनकी रचनाश्रों में बराबर श्राष्ट हैं पर उन्होंने अर्थ या भाव-व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। श्रिधिकतर श्रनुप्रास रसानुकूल वर्णविन्यास के रूप में श्राकर भाषा में कहीं श्रोज, कहीं माधुर्थ्य घटित करते पाए जाते हैं। पायस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही श्रच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

जलभरे भूमें मानों भूमै परसत आय,

दसहू दिसान घूमं दामिनी लए लए।
धूरिधार धूमरे सं, धूम से धुँधारे कारे,
धुरवान धारे धावैं छिन सों छए छए॥
श्रीपति सुकिव कहै वेरि वेरि घहराहिं,

तकत आतन तन ताव तें तए तए।
लाल बिनु कैसे लाज-चादर रहंगी आज,
कादर करत मोहिं बादर नए नए॥

सारस के नादन को बाद ना सुनात कहूँ, नाहक हो बकवाद दादुर महा करै। श्रीपति सुकवि जहाँ आंज ना सरोजन की,
फूल ना फुलत जाहि चित दे चहा करें !!
यकन की बानी की विराजित है राजधानी,
काई सों कलित पानी फेरत हहा करें !
घोंघन के जाल, जामें नरई सेवाल ज्याल,
ऐसे पापी ताल को मराल लै कहा करें ?

घूँघट-उदयगिरिवर तें निकसि रूप,
सुधा सों किलत छ्रिव-कीरति बगारो है।
हिरिन डिठौना स्याम, सुख सील बरषत,
करपत सोक, ऋति तिमिर विदारो है।।
श्रीपति विलोकि सौति-वारिज मिलन होत,
हरिष कुमुद फूलै नंद को दुलारो है।
रंजन मदन, तन गंजन विरह, विवि
खंजन सहित चंदबदन तिहारो है।

(१८) बोर—ये दिल्ली के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने "कृष्णचंद्रिका" नामक रस श्रीर नायिकाभेद का एक प्रथ संवत् १००९ में लिखा। कविता साधारण है। वीर-रस का एक कवित्त देखिए—

स्रक्त बदन स्रौर फरकें बिसाल बाहु,
कौन को हियो है कर सामने जो रुख को।
प्रवल प्रचंड निविचर फिरें धाए,
धूरि चाहत मिलाए दसकंध-श्रंध मुख को।।
चमकें समरभूमि बरछी, सहस फन,
कहत पुकारे लंक-श्रंक दीह दुख को।
बलकि बलकि बोलें बीर रखुबीर धीर,
महि पर मीड़ि मारों स्राज दसमुख को।।

(१९) कुष्ण कि — ये माथुर चौने थे श्रौर बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के श्राश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री, राजा श्रायामल्ल की श्राल्ला से बिहारी-सतसई की जो टीका की उसमें महाराज जयसिंह के लिये वर्तमानकालिक किया का प्रयोग किया है श्रौर उनकी प्रशंसा भी की है। श्रतः यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवनकाल में ही बनी। महाराज जयसिंह संवत १७९९ तक वर्त्तमान थे। श्रतः यह टीका संवत् १७८५ श्रौर १७९० के बीच बनी होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिये सवैये लगाए हैं श्रौर वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने श्रच्छी तरह दिखाए हैं श्रौर वे इस टीका के एक प्रधान श्रांग हैं, इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि किवयों के बीच ही रखे गए हैं।

इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम भुकी है। दोहों पर जो सबैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचनाकौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके दो सबैये देखिए—

"सीस मुकुट, कटि काछनी, कर मुरली उर माल! यहि बानिक मो मन सदा, बसौ बिहारी लाल ॥" छिब सो फिब सीस किरीट बन्यो, रुचिसाल हिए बनमाल लसै। कर कंजहि मंजु रली सुरली, कछनी कटि चार प्रभा बरसै॥ किब कुष्ण कहैं लिख सुदर मुरति यो अभिलाप हिए सरसै। बह नंदिकसोर बिहारी सदा यहि बानिक मो हिय माँभ बसै॥

"थोरेई गुन रीभते विसराई वह बानि। तुमहू कान्ह मनौ भए आजुकालि के दानि॥" है स्रिति स्रारत मैं बिनतो बहु बार करी कहना रस-भीनी। कृष्ण कृपानिधि दोन के बंधु सुनी स्रसुनी तुम काहे को कीनी॥ रीभते रंचक ही गुन सों वह बानि बिसारि मनो अब दीनी। जानि परी तुमहू हरि जू! कलिकाल के दानिन की गति लीनी।।

(२०) रिसक सुमित — ये ईश्वरदास के पुत्र थे श्रौर सन् १७८५ में वर्त्तमान थे। इन्होंने 'श्रलकार-चंद्रोदय" नामक एक श्रलंकार-ग्रंथ कुवलयान द के श्राधार पर दोहों में बनाया। पद्यरचना साधारणतः श्रुच्छी है। 'प्रत्यनीक' का लक्षण श्रौर उदाहरण एक ही दोहे में देखिए —

प्रत्यनीक त्रारि सों न बस, त्रारि-हित्हि दुख देय। रिव सों चलै न, कंज की दीपति सिस हरि लेय।।

(२१) गंजन — ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण् थे। इन्होंने संवत् १७८६ में "कमरुद्दीनआँ हुलास" नामक श्रंगाररस का एक प्रथ बनाया जिसमें भावभेद, रसभेद के साथ षट्ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रथ में इन्होंने अपना पूरा वंश-परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुटराय के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीनखाँ दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषाकाव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोलकर की है जिससे जान पड़ता है इनके द्वारा कि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ। था। उपर्युक्त प्रथ एक अमीर को खुश करने के लिये लिखा गया है इससे ऋतुवर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में ये ग्वाल किव से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सची भावुकता और प्रऋति-रंजन की शिक्त बहुत अल्प है। भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं। एक किवन नीचे दिया जाता है—

मीना के महल जरबाफ दर परदा हैं, हलबी फनूसन में रोशनी चिराग की। गुलगुली गिलम गरकआय पग हात, जहाँ बिछी मसनद लालन के दान की ॥ केती महताबमुखी खिचत जवाहिरन, गंजन सुकिव कहें बीरी अनुराग की । एतमाददौला कमरुदींखाँ की मजलिस, सिसिर में शीषम बनाई बड़ भाग की ॥

(२२) ख़लीमुहिबखाँ (प्रीतम)—ये आगरे के रहनेवाले थे। इन्होंन संवत् १७८७ में 'खटमलबाईसी" नाम की हास्यरस की एक पुस्तक लिखी। इस प्रकरण के आरंभ में कहा गया है कि रीतिकाल में प्रधानता श्रंगाररस की रही। यद्यपि वीररस लेकर भी रीति-मंथ रचे गए, पर किसी ऋौर रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। हौसले का काम हजरत अलीमहिबखाँ साहिब ने कर दिखाया। इस प्र'थ का साहित्यिक महत्त्व कई पत्नों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन-प्रधान रस हैं। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए जब इम अपने साहित्यचेत्र में हास के आलंबनों की परंपरा की जाँच करते हैं तब एक प्रकार की बंधी रूढि सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन श्रौर पेट की दिल्लगी बहुत कुछ बँवी सी चली श्राई। भाषा-साहित्य में कंजुसों की बारी श्राई। श्रिधिकतर ये ही हास्यरस के श्रालंबन रहे। खाँ साहब न शिष्ट हास का एक बहुत भ्राच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्यरस के लिये खटमल को पकड़ा जिस पर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है—

कमला कमले शेते, हरश्शेते हिमालये। सीराज्धौ च हरिश्शेते मन्ये मत्कुगा-शंकया॥ स्तुद्र श्रौर महान् के श्रभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खाँ साहब या प्रीतमजी को एक उत्तम श्रेणी का पथप्रदर्शक किव मानते हैं। इनका और कोई प्रथ नहीं मिलता, न सही; इनकी 'खटमलवाईसी" ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिये काकी है।

"खटमलबाईसी" के दो किवत्त देखिए— जगत के कारन, करन चारौ वेदन के, कमल में बसे वै सुजान ज्ञान घरि कै। पोपन अविन, दुख-सोपन तिलाकन के, सागर में जाय सोए सेस सेज किर कै॥ मदन जराया जो, सँहारें दृष्टि ही में सृष्टि, बसे हैं पहार वेऊ भाजि हरबिर कै। विधि हरि हर, श्रौर इनतें न कोऊ, तेऊ, खाट पै न सोवें खटमलन कों डिर कै॥

बाघन पे गया, देखि बनन में रहे छुपि,
साँपन पे गया, ते पताल ठौर पाई है।
गजन पे गया, धूल डारत हैं सीस पर,
बैदन पे गया काहू दारू ना बताई है॥
जब हहराय हम हरि के निकट गए,
हरि मोसों कही तेरी मित भूल छाई है।
कोऊ ना उपाय, भटकत जिन डोलै, सुन,
खाट के नगर खटमल की दहाई है॥

(२३) दास (भिष्हारीदास)—ये प्रतापगढ़ (श्रवध) के पास ट्योंगा गाँव के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने श्रपना बंश-परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपालदास, पितामह वीरभानु, प्रपितामह राय रामदास श्रीर बुद्धप्रपिता-

मह राय नरोत्तमदास थे। दासजी के पुत्र ऋवधेशलाल श्रौर पौत्र गौरीशंकर थे जिनके ऋपुत्र मर जाने से वंशपरंपरा खंडित हो गई। दासजी के इतने मंथों का पता लग चुका है—

रससारांश (संवत् १७९९), छंदोर्णव पिंगल (संवत् १७९९), काव्यनिर्णय (संवत् १८०३), श्रृंगार्रानर्णय (संवत् १८०७), नामप्रकाश (कोश, संवत् १७९५), विष्णुपुराण भाषा (दोहे चौपाई में ), छंदप्रकाश, शतरंज-शतिका, अमरप्रकाश (संस्कृत अमरकोष भाषा-पद्य में )।

'काव्यनिर्ण्य' में दासजी ने प्रतापगढ़ के से। मवंशी राजा पृथ्वीपितिसिंह के भाई बाबू हिंदूपितिसिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपित संवत् १७९१ में गद्दी पर बैठे थे और १८०७ में दिल्ली के बजीर सफदरजंग द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत् १८०० के बाद इन्होंने कोई प्रथ नहीं लिखा अतः इनका किवता-काल संवत् १७८५ से लेकर संवत् १८०० तक माना जा सकता है।

काव्यांगों के निरूपण में दासजी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने छंद. रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द-शिक्त आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय-प्रतिपादन-शैली उत्तम है और आलोचन शिक्त भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे, हिंदी काव्यक्तेत्र में इन्हें परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी जा रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधाकृष्ण का नाम आने से देवकाव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है। पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दासजी ने स्वकीया का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा—

श्रीमानन के भौन में भोग्य भामिनी श्रीर | तिनहुँ को सुकियाहि में गनैं सुकवि-सिरमौर ||

पर यह कोई बड़े महत्त्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती हैं। जो लोग दासजी के दस और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं उन्हें जानना चाहिए कि साहित्यदर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार १८ कहे गए हैं—लीला, विलास, विच्छित्त, विच्योक, किलर्कि चत, मोट्टायित, कुट्टमित, विश्रम, ललित, विद्यत, मद, तपन, मौण्य, विचेष, कुत्रहल, हसित, चिकत और केलि। इनमें से अंतिम आठ को लेकर यदि दासजी ने भाषा में प्रचलित दस हावों में और जोड़ दिया तो क्या नई बात की १ यह चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत-प्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश न हो जायगा और साहित्य-शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा।

श्रतः दासजी के श्राचार्थ्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो देव श्रादि के विषय में। यद्यपि इस चेत्र में श्रीरों को देखते दासजी ने श्रिधिक काम किया है, पर सच्चे श्राचार्थ्य का पूरा रूप इन्हें भी नहीं प्राप्त हो सका है। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लच्चण भी व्याख्या के बिना श्रपर्थाप्त श्रीर कहीं कहीं श्रामक हैं श्रीर उदाहरण भी कुछ स्थली पर श्रप्तद हैं। जैसे, उपादान-लच्चणा लीजिए। इसका लच्चण भी गड़बड़ है श्रीर उसी के श्रनुरूप उदाहरण भी श्रप्तद है। श्रीर उसी के श्रनुरूप उदाहरण भी श्रप्तद है। श्रीर उसी के समान वस्तुतः किव के रूप में ही हमारे सामने श्राते हैं।

दासजी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है। अतः इन्होंने भी उसका वर्णन-विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के

लिये जाति-विलास लिखा जिसमें नाइन, घोबिन, सब आ गई, पर दासजी ने रसाभास के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनके। श्रालंबन के रूप मंन रखकर दती के रूप में रखा है। इनके 'रससारांश' में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरइन, सब प्रकार की दतियाँ मौजूद हैं। इनमें देव की ऋपेचा ऋधिक रस-विवेक था। इनका शृंगार-निर्णय अपने ढंग का अनुठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस हैं। भाषा में शब्दाइंबर नहीं है। न ये शब्द-चमत्कार पर टटे हैं. न दर की सम्क के लिये व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कलापन्न में संयत और भावपत्त में रंजनकारिणी हैं। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें उक्ति-वैचित्रय अपेचित होता है। देव की सी ऊँची आकांचा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सी श्रमफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस हंग से-चाहे वह ढंग बहत विलच्चण न हो-कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दासजी ऊँचे दरजे के किव थे। इनकी किवता के कुछ नमने लीजिए—

वाही घरी ते न सान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुघराई। दास न लाज को साज रहे, न रहे तनको घरकाज की घाई।। ह्याँ दिखसाध निवारे रहीं तब ही लों भट्ट सब भाँ ति भलाई। देखत कान्हे न चेत रहे, नहिं चित्त रहे, न रहे चतुराई।।

नैनन को तरसैए कहाँ लौं, कहाँ लों हियो विरहागि में तेए ? एक घरी न कहूँ कल पैए, कहाँ लाग प्रानन को कलपैए ? ऋावै यही अब जी में विचार सखी चिल सौतिहुँ के घर जैए ! मान घटे तें कहा घटिहै जुपै प्रानिष्यारे को देखन पैए !! जधो ! तहाँ ई चलौ लै हमें जह क्विश् कान्ह वसे एक ठौरी। देखिय दास अधाय ऋषाय तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी॥ क्विशे सो कल्लु पाइए संत्र; लगाइए कान्ह सो प्रीति की डोरी। क्विशि-भक्ति बढ़ाइए बंदि, चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी॥

किंद के निसंक पैठि जाति भुंड भुंडन में,
लोगन को देखि दास आनंद पगित है।
दौरि दौरि जहीं तहीं लाल किर डारित है,
अंक लिंग कंठ लिंग को उमगित है।
चमक-अमक-वारी,
उमक-जमक-वारी,
रमक-तमक-वारी जाहिर जगित है।
राम! असि रावरे की रन में नरन में—
निलंज विनता सी होरी खेलन लगित है।

श्रव तौ बिहारी के वे बानक गए री, तेरी
तन-दुति-केसर को नैन कसमीर भो।
श्रीन तुव बानी-स्वाति-क्ॅ्दन के चातक भे,
साँसन को भरिबो द्रुपदजा को चीर भो॥
हिय को हरष मह धरिन को नीर भो, री!
जियरो मनोभव-सरन को तुनीर भो।
एरी! बेगि करि कैं मिलापु थिर थापु, न तौ
आपु श्रव चहत श्रतन को सरीर भो॥

श्रॅं खियाँ हमारी दईमारी सुधि बुधि हारीं, मोहू तेँ जुन्यारी दास रहें सब काल में। कौन गहें शानै, काहि सौंपत स्यानै, कौन लोक श्रोक जानै, ये नहीं हैं निज हाल में।। प्रेम पिंग रहीं, महामोह में उमिंग रहीं, ठीक ठिंग रहीं, लिंग रहीं बनमाल में। लाज को श्राँचै कै, कुलधरम पचै कै, चृथा बंधन सँचै कै भईं मगन गोपाल में।।

(२४) सूपित (राजा गुरुद्त्तिसिंह)—ये अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत् १७९१ में शृंगार के दोहों की एक सक्र-सई बनाई। उदयनाथ कवींद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहदय और काव्य-मर्मज्ञ थे वैसे ही कवियों का आदर-सम्मान करनेवाले थे। चित्रयों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सआदतखाँ से ये विगड़ खड़े हुए। सआदतखाँ ने जब इनकी गढ़ी घेरी तब ये बाहर सआदतखाँ के सामने ही बहुतों को मार-काटकर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इसका उल्लेख कवींद्र ने इस प्रकार किया है—

समर श्रमेठी के सरेष गुरुदत्तिहिं,

सादत की सेना समसेरन मों भानी है।

भनत कवींद्र काली हुलसी श्रसीसन को,

सीसन को ईस की जमाति सरसानी है।।

तहाँ एक जोगिनी सुभट खोपरी लै उड़ी,

सोनित पियत ताकी उपमा बखानो है।

प्यालो लै चिनी को नीको जोबन-तरंग मानो,

रंग हेतु पीवत मजीठ सुगलानी है।।

'सतसई' के श्रतिरिक्त भूपतिजी ने 'कंठाभूषण' श्रौर 'रस-रत्नाकर' नाम के दो रीति-शंथ भी लिखे थे जो कहीं देखे नहीं
गए हैं। शायद श्रमेठी में हों। सतसई के दोहे दिए जाते हैं—

शूँघट पट की श्राड़ दे हँसित जबै वह दार।

सित-मंडल तें कढ़ित छिन जनु पियूष की धार॥

भए रसाल रसाल हैं भरे पुहुष मकरंद। मान-सान तोरत तुरत भ्रमत भ्रमर मद-मंद।।

(२५) तेषिनिधि—ये एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये शृंगवेरपुर (सिंगरौर जिला इलाहाबाद) के रहनेवाले चतुर्भुज शुक्त के पुत्र थे। इन्होंने संवत् १७९१ में 'सुधानिधि' नामक एक अच्छा बड़ा प्रंथ रसभेद और भाव-भेद का बनाया। खोज में इनकी दो पुस्तकें और मिली हैं—विनयशतक और नखिशाख। तोषजी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लच्चण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोषजी एक बड़े ही सहदय और निपुण किव थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलमा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं उत्हात्मक अत्युक्ति की है। किवता के कुछ नमूने दिए जाते हैं।

भूषन-भूषित दूषन-हीन प्रवीन महारस में छिब छाई।
पूरी श्रनेक पदारथ तें जेहि में परमारथ स्वारथ पाई।।
श्री उकतें मुकतें उलही किन तोष अनोष-भरी चतुराई।
होत सबै सुख की जनिता बनि श्रावित जी बनिता कविताई।।

एक कहै हैंसि ऊधवजू! वज की जुवती तिज चंद्रप्रभा सी। जाय कियो कह तोष प्रभू! एक प्रानिष्या लिह कंस की दासी।। जो हुते कान्ह प्रवीन महा सो हहा! मथुरा में कहा मित नासी। जीव नहीं उवियात जवै दिंग पौढ़ित है कुबजा कछुवा सी।।

श्रीहरिकी छुवि देखिवे को श्रॅखियाँ प्रति रोमहि में करि देतो । वैनन के सुनिवे हित सौन जितै-तित सो करती करि हेतो ॥

मो दिय छाँ डिन काम कहूँ रहै तोष कहै लिखितो निधि एतो। तौ करतार इती करनो करिकै किल में कल कीरति लेतो।

तो तन में रिव को प्रतिबिंब परे किरने सो घनी सरसाती। भीतर हू रिह जात नहीं, अँखियाँ चकचौंधि हैं जाति हैं राती। बैठि रही, बिल, कोठरी में कह तोष करीं बिनती बहु भाँती। सारसी-नैनि लै आरसी सो खँग काम कहा कि छाम में जाती !

(२६-२७) दलपतिराय स्नीर बंसीधर—दलपित-राय महाजन और बंसीधर ब्राह्मण थे। दोनों स्रहमदाबाद (गुजरात) के रहनेवाले थे। इन लोगों ने संवत् १७९२ में उद्यपुर के महाराणा जगतिसंह के नाम पर "त्रलंकार-रःनाकर" नामक ग्रंथ बनाया। इसका स्नाधार महाराज जसवंतिसंह का 'भाषाभूषण' है। इसका 'भाषाभूषण' के साथ प्रायः वहीं संबंध है जो 'कुवलयान द' का 'चंद्रालोक' के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें स्रलंकारों का स्वरूप समक्ताने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के लिये गद्य व्यवहृत हुआ है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिये कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक् निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के साथ ही साथ गद्य की उन्नित की स्नाकांचा का सूत्रपात समक्तना चाहिए जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई।

'श्रलंकार-रत्नाकर' में उदाहरणों पर श्रलंकार घटाकर बताए गए हैं और उदाहरण दूसरे श्रच्छे किवयों के भी बहुत से हैं। इससे यह श्रध्ययन के लिये बहुत उपयोगी है। दंडी श्रादि कई संस्कृत श्राचार्थ्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी-किवयों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। कित्र भी ये लोग अच्छे थे। पद्यरचना की निपुणता के अप्रितिरक्त इनमें भावुकता और बुद्धि-वैभव दोनों हैं। इनका एक कित्त नीचे दिया जाता है।

अरुन हरौल नभ-मंडल-मुलुक पर
चढ़ियो अक्क चक्कनै कि तानि कै किरिन-कोर।
श्रावत ही साँवत नछत्र जोय धाय धाय,
घोर घमसान करि काम श्राष्ट्र ठौर॥
ससहर सेत भयो, सटक्यो सहिम ससी,
श्रामिल-उल्कूक जाय गिरे कंदरन श्रोर।
दुंद देखि श्ररविंद-नदीखाने ते भगाने
पायक पुलिंद नै मिलंद मकरंद-चोर॥

(२८) से मनाथ—ये माथुर ब्राह्मण थे श्रौर भरतपुर के महाराज वदनसिंह के किनष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत् १७९४ में 'रसपीयूप-निधि' नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया जिसमें पिंगल, काव्यलच्चण, प्रयोजन, भेद, शब्दशक्ति, ध्विन, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यदि सब विषयों का निरूपण है। यह दासजी के काव्यनिर्णय से बड़ा ग्रंथ है। काव्यांग-निरूपण में ये श्रीपित श्रौर दास के समान ही हैं। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत श्रच्छी है।

विषय-निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम 'सिसनाथ' भी रखते थे। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी, इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अन्योक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गाँठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण सममना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध

है। 'रसपीयूष-निधि' के ऋतिरिक्त खोज में इनके तीन ऋौर ग्रंथ मिले हैं—

कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी ( संवत् १८०० ) सुजान-विलास (सिंहासन-बत्तीसी पद्य में ) ( संवत् १८०७ ) माधव-विनोद नाटक ( संवत् १८०९ )

उक्त प्रंथों के निर्माणकाल की आरे ध्यान देने से इनका कविता-काल संवत् १७९० से १८१० तक ठहरता है।

रीतिम्र'थ और मुक्तक-रचना के सिवा इस सत्किव ने प्रबंध-काव्य की श्रोर भी ध्यान दिया। सिंहासन-वक्तीसी के श्रनुवाद को यदि इम काव्य न माने तो कम से कम पद्यप्रबंध श्रवश्य ही कहना पड़ेगा। 'माधव-विनोद' नाटक शायद मालती-माधव के श्राधार पर लिखा हुआ प्रेमप्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि किल्पत कथा लिखने की प्रथा हिंदी के किवयों में प्रायः नहीं के बराबर रही। जहाँगीर के समय में संवत् १६७३ में बना पुहकर किव का 'रसरत्न' ही श्रव तक नाम लेने योग्य किल्पत प्रबंधकाव्य था। श्रतः सोमनाथजी का यह प्रयत्न उनके दृष्टि-विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथजी की कुछ किवताएँ दी जाती हैं—

दिसि विदिसन ते उमिंड मिंढ़ लीनो नम,
छाँ ड़ि दीने धुरवा, जवासे-जूथ जरि गे।
डहडहे भए द्रुम रंचक हवा के गुन,
कहूँ कहूँ मोरवा पुकारि मोद भरि गे।।
रहि गए चातक जहाँ के तहाँ देखत ही,
सोमनाथ कहैं बूँदाबूँदि हू न करि गे।
सोर मयो घोर चारो स्रोर महिमंडल में,
'आए धन, स्राए धन', आयकै उघरि गे।।

प्रोति नई नित कीजत है, सब मों छल की बतरानि परी है। सीखी दिढाई कहाँ सिनाथ, हमें दिन द्वेक तें जानि परी है।। श्रीर कहा लहिए, सजनी! किंद्रनाई गरै श्राति आनि परी है। मानत है बरज्यों न कछू श्राब ऐसी सुजानहिं बानि परी है।

भमकतु बदन मतंग कु म उत्तंग स्रंग वर । बंदन-बिलत भुसुंड कुंडिलत सुंडि सिद्धिघर ।। कंचन-मिनमय मुकुट जगमगै सुघर सीस पर । लोचन तीनि विसाल चार भुज ध्यावत सुर नर ॥ सिसनाथ नंद स्वच्छंद निति कोटि-विघन-छुरछंद-हर । जय बुद्धि-बिलंद स्रमंद दुति इंदुभाल स्नानंदकर ॥

(२९) रसलीन—इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध बिलमाम (जि॰ हरदोई) के रहनेवाले थे, जहाँ श्रच्छे श्रच्छे विद्वान मुसलमान होते श्राए हैं। श्रपने नाम के श्रागे 'बिलगरामी' लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समभते थे। गुलाम नबी ने श्रपने पिता का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने श्रपनी प्रसिद्ध पुम्तक "श्र'गद्रपण" संवत् १७९४ में लिखी जिसमें श्र'गों का, उपमा-उत्प्रेत्ता से गुक्क, चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिये यह प्रथ काव्य-रिसकों में बराबर विख्यात चला श्राया है। यह प्रसिद्ध दोहा, जिसे जनसाधारण विहारी का सममा करते हैं, श्र'गद्रपण का ही है—

श्रमिय, हलाहल, मद भरे, सेत, स्याम, रतनार। जियत, मरत, भुकि भुकि परत जेहि चितवत इक गर॥

'श्र'गदर्पण' के श्रातिरिक्त रसलीनजी ने सं० १७९८ में 'रस-प्रबोध' नामक रसनिरूपण का श्रंथ दोहों में बनाया। इसमें ११५५ दोहे हैं और रस, भाव, नायिकाभेद, षट्ऋतु, बारहमासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रस-विषय का आपने ढँग का यह छोटा सा अच्छा प्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि इस छोटे से प्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिये और प्रंथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी। पर यह प्रंथ अंगद्रपण के ऐसा प्रसिद्ध न हुआ।

रसलीन ने अपने को दोहों की रचना तक ही रखा जिनमें पदावली की गति द्वारा नाद-सौंदर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार और उक्तिवैचित्र्य की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। नीचे इनके कुछ दोहे दिए जाते हैं—

धरित न चौकी नगजरी, यातें उर में लाय। छाँह परे पर-पुरुष की, जिन तिय-धरम नसाय॥ चख चिल स्वन मिल्यो चहत, कच बिल छुवन छुवान। किट निज दरब धरखो चहत, बच्चस्थल में श्रानि॥ कुमित चंद प्रति चौस बिल, मास मास कि श्राय। तुव मुख-मधुराई लखे फीको परि घटि जाय॥ रमनी-मन पावत नहीं लाज प्रीति को श्रांत। दुहूँ श्रोर ऐंचो रहे, जिमि बिबि तिय को कंत॥ तिय-सैसव-जोबन मिले, भेद न जान्यो जात। प्रात समय निस् चौस के दुवी भाव दरसात॥

(२०) रचुनाथ — ये बंदीजन एक प्रसिद्ध किन हुए हैं जो काशिराज महाराज बरिवंडिंसिंह की सभा को मुशोभित करते थे। काशी-नरेश ने इन्हें चौरा प्राम दिया था। इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ श्रीर गोकुलनाथ के शिष्य मिणिदेव न महाभारत का भाषा-श्रनुवाद किया जो काशिराज के पुस्तकालय में हैं। ठाकुर शिवसिंहजी ने इनके चार प्रथीं के नाम लिखे हैं—

काव्य-कलाधर, रसिकमोहन, जगतमोहन और इश्क-महो-त्सव। बिहारी-सतसई की एक टीका का भी उल्लेख उन्होंने किया है। इनका कविता-काल संवत् १७९० से १८१० तक समभना चाहिए।

'रिसकमोहन' (सं० १७९६) श्रालंकार का प्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल शृंगार के ही नहीं हैं, बीर श्रादि श्रन्य रसों के भी बहुत श्रधिक हैं। एक श्रन्छी विशेषता तो यह है कि इसमें श्रालंकारों के उदाहरण में जो पद्य श्राए हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत श्रालंकार के सुंदर श्रोर स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके किचत्त या सबैये का सारा कलेवर श्रालंकार को उदाहत करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण श्रादि बहुत से कियों ने श्रालंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं उनका केवल श्रांतिम या श्रोर कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध किचत्त लीजिए—

फूलि उठे कमल से अमल हित् के नैन,

कहें रघुनाथ भरे चैनरस सिय रे।
दौरि आए भौर से करत गुनी गुनगान,

सिद्ध से सुजान सुखसागर सो नियरे॥
सुरभी सी खुलन सुकवि को सुमति लागी,

चिरिया सी जागी चिंता जनक के जियरे।
धनुष पै ढाढ़े राम रिव से लसत आजु,

भोर कैसे नखत निरंद भए पियरे॥

"काव्य-कलाधर" (सं० १८०२) रस का प्रंथ है। इसमें प्रथानुसार भावभेद, रसभेद थोड़ा बहुत कहकर नायिकाभेद और नायकभेद का ही विस्तृत वर्णन है। विधय-निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। 'जगतमोहन' (सं० १८०७) वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा की दिनचर्या बताने के लिये लिखा गया है। इसमें कृष्ण भगवान की १२ घंटे की दिनचर्या कही गई है। इसमें मंथकार ने अपनी बहुइता अनेक विषयों— जैसे, राजनीति, सामुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष, शालिहोत्र, मृगया, सेना, नगर, गढ़रद्वा, पशुपद्वी, शतरंज इत्यादि—के विस्तृत और अरोचक वर्णनों द्वारा प्रदर्शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्यमंथ नहीं है। 'इश्क-महोत्सव' में आपने 'खड़ी बोली' की रचना का शौक दिखाया है। उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी।

कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं—

ग्वाल संग जैयो, ब्रज गैयन चरैबा ऐबा,
श्रम कहा दाहिने ये नैन फरकत हैं।
मोतिन की माल वारि डारी गुजमाल पर,
कुंजन की सुधि श्राए हिया धरकत हैं।।
गोवर को गारो रघुनाथ कल्लू यातें भारा,
कहा भया महलनि मनि मरकत हैं।
मंदिर हैं मंदर तें ऊँचे मेरे द्वारका के,
ब्रज के खरिक तक हिए खरकत हैं।।

कैंचें। मेस देस तें निकसि पुहुमी पै आय, बदन उचाय बानी जस-असपंद की। कैंचें। छिति चँवरी उसीर की दिखावति है, ऐसी सोहै उज्ज्वल किरन जैसे चद की॥ जानि दिनपाल औतृपाल नंदलाल जूको, कहैं रघुनाथ पाय सुघरी अनंद की। छूटत फ़हारे कैथों फ़ूल्यों है कमल, तासों ग्रमल अमंद कढ़ै घार मकरंद की !!

सुधरे सिलाह राखे, वायुवेग वाह राखे, रसद की राह राखे, राखे रहे बन को। चोर को समाज राखे बजा श्री नजर, राखे खबरि के काज बहुरूपी हर फन को॥ श्रागम-भखेया राखे, सगुन-लेवेया राखे, कहे रघुनाय श्री विचार बीच मन को। बाजी हारे कबहूँ न श्रीसर के परे जीन ताजी राखे प्रजन को, राजी सुभटन को॥

श्राप दिरयाव, पास निदयों के जाना नहीं, दिरयाव पास नदी होयगी सो धावैगी। दरखत बेलि-आसरे का कभी राखता न, दरखत ही के श्रासरे को बेलि पावैगी॥ मेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मैंने, रखनाथ मेरी मित न्याव ही को गावैगी। यह मुहताज आपकी है, आप उसके न, श्राप क्यों चलागे शवह श्राप पास श्रावैगी।।

(२१) दूसह—ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र और उदय-नाथ 'कवींद्र' के पुत्र थे। ऐसा जान पड़ता है कि ये ऋपने पिता के सामने ही ऋच्छी किवता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक ऋपने पिता के सम-सामयिक रहे। कवींद्र के रचे मंथ १८०४ तक के मिले हैं। ऋतः इनका किवता-काल संवत् १८०० से लेकर संवत् १८२५ के ऋास पास तक माना जा सकता है। इनका बनाया एक ही ग्रंथ "कविकुल-कंठाभरण" मिला है जिसमें निर्माण-काल नहीं दिया है। पर इनके फुटकल कवित्त श्रीर भी सुने जाते हैं।

"किविकुल-कंठाभरण" त्रालंकार का एक प्रसिद्ध प्रथ हैं। इसमें यद्यपि लच्चण और उदाहरण एक ही पद्य में कहं गए हैं पर किवत और सबैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार-स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक् कथन के लिये पूरा अवकाश मिला है। भाषाभूषण आदि दोहों में रचे हुए इस प्रकार के घंथों से इसमें यही विशेषता है। इसके छारा सहज में अलंकारों का चलता बोध हो सकता है। इसी से दूलहजी ने इसके संबंध में आप कहा है—

जो या कंडाभरण को, कंड करै चित लाय। सभा मध्य साभा लहै, ऋलंकृती उहराय॥

इनके किवकुल-कंठाभरण में केवल ५५ पद्य हैं। फुटकल जो किवत मिलते हैं वे श्रिधिक से श्रिधिक १५ या २० होंगे। श्रातः इनकी रचना बहुत थोड़ी है; पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बड़े श्रम्छ श्रीर प्रतिभा-संपन्न किवयों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। देव, दास, मितराम श्रादि के साथ दूलह का भी नाम लिया जाता है। इनकी इस सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता श्रीर प्रौदता है। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं श्रीर सहदय श्रोताश्रों के मनोरंजन के लिये भी। किसी किव ने इन पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि "श्रीर बराती सकल किव, दूलह दूलहराय"।

इनकी रचना के कुछ उदाहरण लीजिए— माने सनमाने तेइ माने सनमाने सन, माने सनमाने सनमान पाइयतु है।

## रीति-प्रंथकार कवि

कहें कवि दूलह अजाने अपमाने, अपमान सें सदन तिनहीं कें। छाइयत है।। जानत हैं जेऊ तेऊ जात हैं विराने द्वार, जानि बूक्ति भूले तिनको सुनाइयत है। कामबस परे कें।ऊ गहत गरूर तो वा अपनी जरूर जाजरूर जाइयत है।।

घरी जब बाहीं तब करी तुम 'नाही', पाय दियो पिलकाही 'नाहीं नाहीं' के सुहाई हो। बोलत में नाहीं, पट खोलत में नाहीं, किव दूलह, उछाही लाख भाँतिन लहाई हो।। चुंबन में नाहीं, पिरंभन में नाहीं, सब आसन विलासन में नाहीं ठीक ठाई हो। मेलि गलबाहीं, केलि कीन्हीं चितचाही, यह 'हाँ' तें भली 'नाहीं' सो कहाँ तें सीखि आई हो।।

उरज उरज घँसे, बसे उर श्राड़े लसे, बिन गुन माल गरे घरे छबि छाए हो। नैन किव दूलह हैं राते, तुतराते बैन, देखे सुने सुख के समृह सरसाए हो।। जावक सों लाल भाल, पलकन पीकलीक, प्यारे ब्रज द सुचि सूरज सुहाए हो। होत अकनोद यहि कोद मति बसी आजु, कौन घरवसी घर बसी करि श्राए हो ? सारी की सरींट सब सारी में मिलाय दीन्हीं,

भूषन की जेब जैसे जेब जहियत है।

कहें किव दूलह छिपाए रदछद मुख,

नेह देखे सौतिन की देह दहियत है।।

बाला चित्रसाला ते निकसि गुरुजन ग्रागे,

कीन्हीं चतुराई सो लखाई लहियत है।

सारिका पुकारे "हम नाहीं, हम नाहीं",

"एजू! राम राम कही", 'नाहीं नाहीं' कहियत है।।

फल विपरीत को जतन सें 'विचित्र';

हरि ऊँचे होत वामन में बिल के सदन में।

श्राधार बड़े तें बड़े। आधेय 'अधिक' जानी,

चरन समानो नाहिं चै।दहो सुबन में।।
आधेय श्रिधिक तें श्राधार की अधिकताई,

''दूसरो अधिक' आये। ऐसे। गननन में।
तीनों लोक तन में, अमान्ये। ना गगन में,

बसैं ते संत-मन में, कितेक कही मन में।।

(३२) कुमारमिण्मट्ट—इनका कुछ वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत् १८०३ के लगभग "रिसक-रसाल" नामक एक बहुत श्रच्छा रीतिप्रंथ बनाया। प्रंथ में इन्होंने अपने को हरिवञ्लभ का पुत्र कहा है। शिवसिंह ने इन्हें गोकुलवासी कहा है। इनका एक सवैया देखिए—

गावैं वधू मधुरे सुर गीतन, प्रीतम संग न बाहिर ऋाई। छाई कुमार नई छिति में छवि, मानो विछाई नई दरियाई॥ ऊँचे ऋटा चिढ़ देखि चहूँ दिसि बोली यो बाल गरो मरि ऋाई। कैसी करौं हहरै हियरा, हिर आए नहीं उलही हरियाई॥

( ३३ ) शंभुनाय मिश्र—इस नाम के कई किव हुए हैं जिनमें से एक संवत् १८०६ में, दूसरे १८६७ में श्रीर तीसरे १९०१ में हुए हैं। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने 'रस-कल्लोल', 'रसतरंगिणी' श्रीर 'श्रलंकारदीपक' नामक तीन रीति-प्रथ बनाए हैं। ये श्रसोथर (जि० फतेहपुर) के राजा भगवंतराय खीची के यहाँ रहते थे। 'श्रलंकारदीपक' में श्रधिकतर दोहे हैं, किवत्त सवैया कम। उदाहरण शृंगार-वर्णन में श्रधिक प्रयुक्त न होकर श्राश्रयदाता के यश श्रीर प्रताप-वर्णन में श्रधिक प्रयुक्त हैं। एक किवत्त दिया जाता है—

श्राजु चतुरंग महाराज सेन साजत ही, धौसा की धुकार धूरि परी मुँह माही के। भय के अजीरन तें जीरन उजीर भए, सूल उठी उर में श्रमीर जाही ताही के।। बीर खेत बीच बरछो ले बिरुमानो, इते धीरज न रह्यो संभु कौन हू सिपाही के। भूप भगवंत बीर ग्वाही के खलक सब, स्याही लाई बदन तमाम पातसाही के।।

( २४ ) शिवसहायदास—ये जयपुर के रहनेवाले थे। इन्होंने संवत् १८०९ में 'शिवचौपाई' श्रौर 'लोकोक्तिरस-कौमुदी' दो प्र'थ बनाए। लोकोक्तिरस-कौमुदी में विचित्रता यह है कि पखानों या कहावतों को लेकर नायिकाभेद कहा गया है, जैसे,

करी रुखाई नाहिंन वाम। बेगिहि लै आऊँ धनस्याम।। कहै पखानो भरि अनुराग। बाजी ताँत, कि बूआयो राग।। बोलै निउर पिया बिनु दोस। आपुहि तिय वैठी गहि रोस।। कहै पखानो जेहि गहि मोन। बैल न कूदो, कूदी गोन॥

(**३५) रूपसाहि**—ये पन्ना के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत् १८१३ में 'रूपविलास' नामक एक प्रथ लिखा जिसमें दोहों में ही कुछ पिंगल, कुछ ऋलंकार, कुछ नायिकाभेद श्रादि हैं। दो दोहे नमुने के लिये दिए जाते हैं—

> जगमगाति सारी जरी भलमल भूषन-जोति। भरो दुपहरी तिया की भेंट पिया सो होति॥ लालन बेगि चलौ न क्यों १ बिना तिहारे बाल। मार-मरोरनि सो मरति; करिए परिस निहाल॥

(३६) **ऋषिनाथ**—ये असनी के रहनेवाले बंदीजन, प्रसिद्ध किन ठाकुर के पिता और सेनक के प्रपितामह थे। काशिराज के दीवान सदान द और रघुवर कायस्थ के आश्रय में इन्होंने ''अलंकारमिए-मंजरी" नाम की एक अच्छी पुस्तक बनाई जिसमें दोहों की संख्या अधिक है, यद्यपि नीच नीच में घनाचरी और छप्पय भी हैं। इसका रचना-काल संवत् १८३१ है जिससे यह इनकी बृद्धावस्था का प्रंथ जान पड़ता है। इनका किनता-काल संवत् १७९० से १८३१ तक माना जा सकता है। किनता ये अच्छी करते थे। एक किनता दिया जाता है—

छाया छत्र हैं करि करित महिपालन को,
पालन को पूरो फैलो रजत अपार हैं।
मुकुत उदार हैं लगत मुख औनन में,
जगत जगत हंस, हास, हीरहार है।।
ऋषिनाथ सदानंद-मुजस बिलंद,
तमचंद के हरैया चंदचंद्रिका सुदार है।
हीतल को सीतल करत घनसार है,
महीतल को पावन करत गंगधार है।

(३७) बैरीसाल—ये श्रमनी के रहनेवाले ब्रह्मभट्ट थे। इनके वंशधर श्रव तक श्रमनी में हैं। इन्होंने 'भाषा-भरण' नामक एक श्रच्छा श्रालंकार-प्रंथ संवत् १८२५ में बनाया जिसमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस हैं और अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दो दोहे उद्भृत किए जाते हैं—

नहिं कुरंग नहिं ससक यह, नहिं कलंक, नहिं पंक। बीस बिसे बिरहा दही गड़ी दीठि सिस श्रंक॥ करत कोकनद मदिह रद तुव पद हर सुकुमार। भए श्राकन अति दिव मनो पायजेव के भार॥

(२८) द्त्त-ये माढ़ी (जिला कानपुर) के रहनेवाले ब्राह्मण थे श्रीर चरखारी के महाराज खुमानसिंह के दरबार में रहते थे। इनका कविता-काल संवत १८३० माना जा सकता है। इन्होंने "लालित्यलता" नाम की एक श्रलंकार की पुस्तक लिखी है जिससे ये बहुत श्रक्छे कवि जान पड़ते हैं। एक सवैया दिया जाता है—

श्रीषम में तपै भीषम भानु, गई बनकुंज सखीन की भूल सो। धाम सो बाम-लता मुरकानी, बयारि करें धनस्याम दुकूल सो।। कंपत यों प्रगस्थो तन स्वेद उरोजन दत्त जू ठोड़ी के मूल सो। है अरबिंद-कलीन पै मानो गिरै मकरंद गुलाब के फूल सो।।

(३९) रतन कि चि—इनका वृत्त कुछ ज्ञात नहीं। शिव-सिंह ने इनका जन्मकाल संवत् १७९८ लिखा है। इससे इनका किवता-काल संवत् १८३० के आसपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा फतहसाहि के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर "फतेहभूषण" नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ इन्होंने बनाया। इसमें लच्चणा, व्यंजना, काव्यमेंद, ध्विन, रस, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण में श्रंगार के ही पद्य न रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के किवत्त बहुत रखे हैं। संवत् १८२७ में इन्होंने 'अलंकार- द्र्पण' लिखा। इनका निरूपण भी विशद है और उदाहरण भी बहुत ही मनोहर और सरस हैं। ये एक उत्तम श्रेणी के कुशल किं थे, इसमें संदेह नहीं। कुछ नम्ने लीजिए—

बैरिन की बाहिनी के। भीषन निदाघ-रवि,

कुबलय केलि के सरस सुधाकर है। दान-भार सिंधुर है, जग का बसुंधर है, बिबुध-कुलिन का फलित कामतर है॥ पानिप मनिन का, रतन रतनाकर का, कुबेर पुन्य जनन का, छमा महीधर है। अंग का सनाह, बन-राह का रमा का नाह,

महाबाद फतेहसाह एकै नरवर है॥

काजर की केरिवारे भारे श्रमियारे नैन,
कारे सटकारे बार छहरे छवानि छुवै।
श्याम सारो भीतर भभक गोरे गातन की,
ओपवारी न्यारी रही बदन उजारी हैं॥
मृगमद बेंदी भाल में दी, याही श्रामरन
हरन हिए के तू है रंभा रित ही श्रवै।
नीके नथुनी के तैसे युंदर युहात मेाती
चंद पर च्वै रहे स माना सधाव द है॥

(४०) ( नाय हरिनाय )—ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत् १८२६ में "अलंकार-दर्पण" नामक एक छोटा सा प्रथ बनाया जिसमें एक एक पद्य के भीतर कई कई उदाहरण हैं। इनका क्रम औरों से विलच्चण हैं। ये पहले अनेक दोहों में बहुत से लच्चण कहते गए हैं फिर एक साथ सबके उदाहरण कवित्त आदि में देते गए हैं। कविता साधारणतः अच्छी है। एक दोहा देखिए—

तरनी लसति प्रकास तें, मालति लसति सुवास । गारस गारस देत नहिं गोरस चहति हुलास ॥

- (४१) मनीराम मिश्र—ये कन्नीज निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने संवत् १८२९ में 'छंदछप्पनी' और 'आनंदमंगल' नाम की दो पुस्तकें लिखीं। 'आनंदमंगल' भागवत दशम स्कंघ का पद्य में अनुवाद है। 'छंदछप्पनी' छंदःशास्त्र का बड़ा ही अनुठा प्रंथ है।
- ( ४२ ) चंदन ये नाहिल पुवायाँ (जिला शाहजहाँपुर ) कं रहनेवाल बदीजन थे और गौड़ राजा कसरीसिंह के पास रहा करते थे। इन्होंने 'शृंगार-सागर', 'काव्याभरण', 'कल्लोल-तर्रागणी' ये तीन रीतिम'थ लिखे। इनके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित मंथ और हैं —
- (१) केसरीप्रकाश, (२) चंदन-सतसई, (३) पथिकवोध, (४) नखशिख, (५) नाममाला (कोश), (६) पत्रिका-बोध, (७) तत्त्वसंप्रह, (६) सीतवसंत (कहानी), (९) कृष्ण-काव्य, (१०) प्राज्ञ-विलास।

ये एक अच्छे चलते किव जान पड़ते हैं। इन्होंने 'काव्या-भरण' संवत् १८४५ में लिखा। फुटकल रचना तो इनकी अच्छी है ही। सीतवसंत की कहानी भी इन्होंने प्रबंधकाव्य के रूप में लिखी है। सीतवसंत की रोचक कहानी इन प्रांतों में बहुत प्रचलित है। उसमें विमाता के अत्याचार से पीड़ित सीतवसंत नामक दो राजकुमारों की बड़ी लंबी कथा है। इनकी पुस्तकों की सूची देखने से यह धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीतिप्रंथों तक ही बद्ध न रहकर साहित्य के और और अंगों पर भी थी।

ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस 'संदल' रखते थे। इनका,'दीबाने संदल' कहीं कहीं मिलता है। इनका कविता-काल संवत् १८२० से १८५० तक माना जा सकता है। इनका एक सवैया नीचे दिया जाता है—

अजवारी गँवारी दें जाने कहा, यह चातुरता न जुगायन में।
पुनि बारिनी जानि अनारिनी हैं. रुचि एती न चंदन नायन में।
छिब रंग सुरंग के बिंदु बने लगें इंद्रवधू लघुतायन में।
चित जो चहें दी चिक सी रहें दी, केहि दी मेंहदी इन पायन में।

(१२) देवकी नंदन ये कन्नीज के पास मकरंदनगर प्राम के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम सपली शुक्त था। इन्होंने संवत् १८४१ में 'श्रंगार-चरित्र' श्रोर १८५७ में 'श्रवधूत-भूषण' श्रोर 'सरफराज-चंद्रिका' नामक रस श्रोर श्रलंकार के प्र'थ बनाए। संवत् १८४३ में ये कुँवर सरफराज गिरि नामक किसी धनाढ्य महंत के यहाँ थे जहाँ इन्होंने 'सरफराजचंद्रिका' नामक श्रलंकार का प्रंथ लिखा। इसके उपरांत ये रुहामऊ (जिला हरदोई) के रईस श्रवधूतसिंह के यहाँ गए जिनके नाम पर "श्रवधूत-भूषण" बनाया। इनका एक नखशिख भी है। शिवसिंह को इनके इस नखशिख का ही पता था, दूसरे प्रथों का नहीं।

'शृंगारचरित्र' में रस, भाव, नायिकाभेद छादि के छातिरिक्त छालंकार भी छा गए हैं। 'श्रवधूत-भूषण' वास्तव में इसी का कुछ प्रविद्धित रूप है। इनकी भाषा मँजी हुई छोर भाव प्रौढ़ हैं। बुद्धि-वैभव भी इनकी रचना में पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं। कला-वैचित्रय की छोर छाधिक मुकी हुई होने पर भी इनकी किवता में लालित्य और माधुर्य पूरा है। दो किवत्त नीचे दिए जाते हैं—

बैठी रंग-रावटी में हेरत पिया की बाट, श्राए नं बिहारी भई निपट श्राधीर मैं। देवकीनंदन कहै स्थाम घटा धिरि आई, जानि गति प्रलयकी डरानी बहु, बीर! मैं॥ सेज पै सदासिव की मूर्गत बनाय पूजी, तीनि डर तीनहू की करी तदबीर मैं। पाखन में सामरे, सुलाखन में अखैबट, ताखन में लाखन की लिखी तसबीर मैं॥

मोतिन की माल तोरि, चीर सब चीरि डारै, फेरि कै न जैहों श्राली, दुख बिकरारे हैं। देवकीनंदन कहे धोखे नागछौनन के श्रालक प्रस्न ने।चि ने।चि निरवारे हैं॥ मानि मुख चंद-भाव चोंच दई अधरन, तीनौ ये निकुं जन में एक तार तारे हैं। डोर डोर डोलत मराल मतवारे, तैसे मोर मतवारे त्यों चकोर मतवारे हैं॥

(४४) महाराज रामसिंह—ये नरवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर तीन अंथ लिखे हैं—अलंकार दपण, रसनिवास (सं० १८३९) और रसविनोद (सं० १८६०)। अलंकारदपण दोहों में है। नायिकाभेद भी अच्छा है। ये एक अच्छे और प्रवीण किये। उदाहरण लीजिए—

सेहत सुंदर स्थाम सिर मुकुट मनेहर जार।
मने नीलमनि सैल पर नाचत राजत मोर॥
दमकन लागी दामिनी, करन लगे घन रोर।
बोलति माती कोइलैं बोलत माते मोर॥

( ४५ ) भान कवि - इनके पूरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने संवत् १८४५ में 'नरेंद्र-भूषन' नामक अलंकार का एक मंथ बनाया जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावरसिंह के पुत्र थे श्रीर राजा रनजोरसिंह बुँदेले के यहाँ रहते थे। इन्होंने श्रलंकारों के उदाहरण शृंगारस के प्रायः बरावर ही वीर, भयानक, श्रद्भुत श्राद्धि रसों के रखे हैं। इससे इनके मंथ में कुछ नवीनता श्रवश्य दिखाई पड़ती है जो शृंगार के सैकड़ों वर्ष के पिष्टपेषण से जबे हुए पाठक का विराम सा देती है। इनकी किवता में भूषण की सी फड़क श्रीर प्रसिद्ध शृंगारियों की सी तन्मयता श्रीर मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्रायः पुष्ट श्रीर परिमाजित है। दो किवत्त नीचे दिए जाते हैं—

रन-मतवारे ये जारावर दुलारे तव, बाजत नगारे भए गालिब दिलीस पर। दल के चलत भर भर होत चारों श्रोर, चालति घरनि भारी भार सां फनीस पर॥ देखि के समर-सनमुख भया ताहि समे, बरनत भान पैज के के विसे बीस पर। तेरी समसेर की सिफत सिंह रनजोर, लखी एके साथ हाथ अरिन के सीस पर॥

घन से सघन स्याम, इंदु पर छाय रहे,
बैठी तहाँ श्रसित द्विरेफन की पाँति सी।
तिनके समीप तहाँ खंज की सी जोरी, लाल!
श्रारसी से श्रमल निहारे बहु भाँति सी॥
ताके दिग श्रमल ललौहें विवि विद्रुम से,
फरकति श्रोप जामैं मोतिन की कांति सी॥
भीतर ते कढ़ित मधुर बीन कैसी धुनि,
सुनि करि भान परि कानन सुहाति सी॥

(४६) यान कवि -ये चंदन बंदीजन के भानजे थे श्रीर डौंडिया खेरे (जिला रायबरेली) में रहते थे। इनका पूरा नाम थानराय था। इनके पिता निहालराय, पितामह महा-सिंह और प्रपितामह लालराय थे। इन्होंने संवत् १८४८ में 'द्लेल-प्रकाश' नामक एक रीतिप्र'थ चँडरा ( वैसवारा ) कं रईस दुलेलसिंह के नाम पर बनाया। इस प्रथ में विषया का काई क्रम नहीं है। इसमें गर्णावचार, रस-भाव-भेद, गुरादाष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लच्चण श्रादि भी दे दिए गए हैं। कहीं राग-रागिनियों के नाम श्राए. तो उनके भी लच्चए कह दिए। पुराने टीकाकारी की सी गति है। द्यांत में चित्रकाव्य भी रखे हैं। सारांश यह है कि इन्होंने कोई सर्वागपूर्ण प्र'थ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। श्रनेक विषयों में श्रपनी निप्रणता का प्रमाण सा इन्होंने डपस्थित किया है। ये इसमें सफल हुए हैं, यह श्रवश्य कहना पडता है। जो विषय लिया है उस पर उत्तम केटि की रचना की है। भाषा में मंज्ञलता श्रीर लालित्य है। ह्रस्व वर्णी की मधुर योजना इन्होंने बड़ी सुंदर की हैं। यदि अपने प्रंथ की इन्होंने भातमती का पिटारा न बनाया होता श्रौर एक ढंग पर चले होते ता इनकी बड़े कवियां की सी ख्याति होती. इसमें संदेह नहीं। इनकी रचना के दे। नमूने देखिए-

दासन पै दाहिनी परम हंसवाहिनी है।,
पेथी कर, बीना सुरमंडल मढ़त है।
श्रासन कॅवल, श्रंग श्रंबर धवल,
मुख चंद से। श्रवँल, रंग नवल चढ़त है।।
ऐसी मातु भारती की श्रारती करत थान,
जाके। जस विधि ऐसी पंडित पढ़त है।

ा ताकी दयान्दीढि लाख पाथर निराखर के, मुख ते मधुर मंजु त्राखर कढ़त है।

कलुष-हरनि मुख-करनि सरनजन

बरनि बरनि जस कहत धरनिधर।

किलिमल-किलित बिलित-श्रघ खलगन

लहत परमपद कुटिल कपटतर॥

मदन-कदन सुर-सदन बदन सिस,

श्रमल नवल दुति मजन भगतवर।

सुरसरि! तव जल दरस परस करि,

सुर सरि सुभगति लहत श्रधम नर॥

(४७) बेनी बंदी जन—ये बैंती (जिला रायबरेली) के रहनेवाले थे श्रीर श्रवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैतराय के श्राश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने "टिकैतराय-प्रकाश" नामक श्रालंकार-प्रंथ संवत् १८४९ में बनाया। श्रपने दूसरे प्रंथ "रस्तिलास" में इन्होंने रस-निरूपण किया है। पर ये श्रपने इन दोनों प्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने श्रपने में होनों के लिये। इनके भें होनों का एक संप्रह "भें होवा-संप्रह" के नाम से भारतजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

भँड़ीवा हास्यरस के आंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपहास-पूर्ण निंदा रहती है। यह प्रायः सब देशों में साहित्य का एक आंग रहा है। जैसे, फ़ारसी और उर्दू की शायरी में 'हजो' का एक विशेष स्थान है वैसे ही आँगरेजी में सटायर (Satire) का। पूरवी साहित्य में 'उपहास-काव्य' के लच्य अधिकतर कंजूस अभीर या आअयदाता ही रहे हैं और योरपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक। इससे योरप के

उपहास-काव्य में साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती थी। उर्दू-साहित्य में सौदा 'हजो' के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने किसी अमीर के दिए हुए घोड़े की इतनी हँसी की है कि सुनने-वाले लोट पोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंग-जेब की दी हुई हथिनी की निंदा की है—

तिमिरलंग लह मोल, चली बाबर के हलके।

रही हुमायूँ संग फेरि अकबर के दल के॥

जहाँगीर जस लियो पीठि को भार हटायो।

साहजहाँ करि न्याव ताहि पुनि माँड चटायो॥

बल-रहित भई, पौरुष थक्यो, भगी फिरत बन स्थार-डर।
औरंगजेब करिनी सोई लै दीन्हीं कविराज कर॥

इस पद्धति के अनुयायी बेनीजी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई
तो उसकी निंदा की, कहीं छोटे आम पाए तो उनकी निंदा जी

पर जिस प्रकार उद्दे के शायर कभी कभी दूसरे किव पर भी छींटा दे दिया करते हैं, उसी प्रकार बेनीजी ने भी लखनऊ के ललकदास महत (इन्होंने 'सत्योपाख्यान' नामक एक मंथ लिखा है, जिसमें रामकथा बड़े विस्तार सं चौपाइयों में कही है ) पर कुछ कुपा की है। जैसे, 'बाजे बाजे ऐसे डलमऊ में बसत जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के ललकदास"। इनका 'टिकैत-प्रकाश' संवत् १८४९ में श्रीर 'रसविलास' संवत् १८७४ में बना। श्रतः इनका कविता-काल संवत् १८४९ से १८८० तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे देखिए—

अिल डसे ऋघर सुगंध पाय ऋगनन के।, कानन में ऐसे चाक चरन चलाए हैं। फटि गई कंचुकी लगे तें कट कुंजन के, बेनी बरहीन खीली, बार छुबि छाए हैं॥ वेग तें गवन कीनो, धक धक होत सीनो,

ऊरध उसार्स तन सेद सरसाए हैं।
भली प्रीति पालो बनमाली के बुलाइबे केा,
मेरे हेत ऋाली बहुतेरे दुख पाए हैं॥

घर घर घाट घाट बाट बाट ठाट ठटे,
बेला औ कुबेला फिरें चेला लिए ग्रास पास।
किविन सें। बाद करें, मेद बिन नाद करें,
महा उनमाद करें घरम करम नास।
बेनी किवि कहें विभिचारिन के बादसाह,
ग्रातन प्रकासत न सतन सरम तास।
ललना ललक, नैन मैन को क्लक,
हॅस हरत ग्रालक रद खलक ललकदास॥

चीटों की चलावें के। १ मसा के मुख आपु जाय, स्वास की पवन लागे के। सन मगत है। ऐनक लगाए मह मह के निहारे जात, अनु परमानु की समानता खगत है।। बेनी कवि कहें हाल कहां लीं बखान करों, मेरी जान ब्रह्म के। बिचारिबो सुगत है। ऐसे आम दीन्हें दयाराम मन मे। द करि, जाके आगे सरसें। सुमेर से। लगत है।

(४८) बेनी प्रवीन—ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजीउद्दीत हैंदर के दीवान राजा दयाकृष्ण कायस्थ के पुत्र नवलकृष्ण उर्फ ललनजी के आश्रय में रहते थे जिनकी आज्ञा से संवत् १८७४ में इन्होंने 'नवरस-तरंग' नामक

प्रंथ बनाया। इसके पहले 'शृंगार-भूषण' नामक एक प्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिये महाराज नानाराव के पास बिट्टर भी गए थे और उनके नाम पर "नानाराव प्रकाश" नामक स्रलंकार का एक बड़ा प्रंथ किविषया के ढँग पर लिखा था। खेद है इनका कोई प्रंथ स्रव तक प्रकाशित न हुआ। इनके फुटकल किवत्त तो इधर उधर बहुत कुछ संगृहीत और उद्घृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदीजन (भँड़ीवायाले) से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें 'प्रवीन' की उपाधि दी थी। पीछे से रुग्ण होकर ये सप्रतीक आबू चले गए और वहीं इनका शरीर-पात हुआ। इन्हें कोई प्रत्र न था।

इनका 'नवरस तरंग' बहुत ही मनेहर प्रंथ है। उसमें नायिकाभेद के उपरांत रसभेद और भावभेद का संदेप में निरूपण हुआ है। उदाहरण और रसों के भी दिए गए हैं पर रीतिकाल के रससंबंधी और प्रंथों की भाँति यह शृंगार का ही प्रंथ है। इसमें नायिकाभेद के अंतर्गत प्रेम-क्रोड़ा की बहुत सी सुंदर कल्पनाएँ भरी पड़ी हैं। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा की तरह लहू नहीं। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्ट से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं, जिनमें प्रथानुसार भाग-विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। आभसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस हैं। ये अजभाषा के मतिराम ऐसे कियों के समकत्त हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य्य में पदमाकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है, शृंगार के लिये सवैया ये विशेष उपयुक्त समकते थे। किता के कुछ नमूने उद्भुत किए जाते हैं—

भोर हो न्योति गई ती तुम्हें वह गोकुल गाँव की ग्वालिनि गोरी। आधिक राति लैं। बेनी प्रवीन कहा दिग राखि करी बरजोरी॥ ्रित्रावै हँसी मे।हिं देखत लालन, भाल में दोन्हीं महावर घोरी। इपते बड़े ब्रजमंडल में न मिली कहुँ माँगेहु रंचक रोरी॥

जान्या न में लिलता श्रिल ताहि जो सावत माहिंगई करि हाँसी। लाए हिए नख केहिर के सम, मेरी तऊ नहिं नींद विनासी॥ लैंगई श्रंबर बेनी प्रवीन श्रोड़ाय लटी दुपटी दुखरासी। तारि तनी, तन छोरि श्रमूषन भूलि गई गर देन के। फाँसी॥

धनसार पटीर मिलै मिलै नीर चहै तन लावै न लावै चहै। न बुक्ते बिरहागिनि कार करो हू चहै घन लावै न लावै चहै। हम टेरि सुनावतीँ बेनी प्रवीन चहै मन लावै न लावै चहै। अब आवै बिदेस ते पीतम गेह, चहै धन लावै, न लावै चहै।

काल्हि हो गूँधो बबा को सौं में गजमोतिन की पहिरी ऋति आला। आई कहाँ तें यहाँ पुखराज की, संग एई जमुना तट बाला॥ न्हात उतारी हों बेनी प्रवीन, हँसैँ सुनि बैनन नैन रसाला। जानित ना ऋँग की बदली, सब सों "बदली बदली?" कहैं माला॥

सोमा पाई कु जमीन जहाँ जहाँ कीन्हो गौन,

सरस सुगंध पौन पाई मधुपनि है।
वीथिन विधोरे मुकुताहल मराल पाए,

श्राली दुसाल साल पाए श्रानगनि हैं॥
रैनि पाई चाँदनी फटक सी चटक रुख,

सुख पायो पीतम प्रवीन बेनी घनि है।
वैन पाई सारिका, पढ़न लागी कारिका,
सो श्राई श्रमिसारिका कि चार चिंतामनि है॥

(४९) जसर्थंतिस द्वितीय—ये बघेल ज्ञिय श्रीर तेरवाँ (कन्नोज के पास ) के राजा थे श्रीर बड़े विद्या-प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत श्रीर भाषा के बहुत से श्रंथ थे। इनका कविताकाल संवत् १८५६ श्रानुमान किया गया है। इन्होंने दो श्रंथ लिखे—एक सालिहोत्र श्रीर दूसरा श्रंगार-शिरोमिण। यहाँ इसी दूसरे श्रंथ से प्रयोजन है, जो श्रंगार रस का एक बड़ा श्रंथ है। कविता साधारण है। एक कविक्त देखिए—

घनन के घार, सार चारों ओर मारन के,
अति चितचार तैसे श्रंकुर मुनै रहें।
के किलन कूक हूक होति बिरहीन हिय,
लूक से लगत चीर चारन चुनै रहें।।
फिल्ली भनकार तैसो पिकन पुकार डारी,
मारि डारी डारी द्रुम श्रंकुर सु नै रहें।
लुनै रहें पान प्रानप्यारे जसवंत बिनु,
कारे पीरे लाल ऊदे बादर उने रहें।

(५०) यशोदानंदन—इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं। शिवसिंहसरोज में इनका जन्म-संवत् १८२८ लिखा पाया जाता है। इनका एक छोटा सा प्रंथ "बरवे नायिका-भेद" ही मिलता है जो निस्संदेह अनुठा है और रहीमवाले से अच्छा नहीं तो उसकी टकर का है। इसमें ९ बरवा संस्कृत में और ५३ ठेठ अवधी भाषा में हैं। अत्यंत मृदु और के।मल भाव अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यंजित हैं। भावुकता ही किव की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत सी बड़ी बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है। कवियों की श्रेणी में में निस्संदेह उस स्थान के अधिकारी हैं। इनके बरवे के नमूने देखिए—

(संस्कृत) यदि च भवति बुध-मिलनं कि त्रिदिवेन। यदि च भवति शढ-मिलनं कि निरयेगा॥

(भाषा) श्रहिरिनि मन कै गहिरिनि उत्तर न देइ।
नैना करै मथनिया, मन मिथ लेइ।।
तुरिकिनि जाति हुरुकिनी अति इतराइ।
छुवन न देइ इजरवा मुरि मुरि जाइ॥
पीतम तुम कचलोइया, इम गजबेलि।
सारस कै असि जोरिया, फिरौं श्रकेलि॥

(५१) करन कि — ये षट्कुल कान्यकुढ़ जों के अंतर्गत पाँड़े थे अर छत्रसाल के वंशधर पन्ना-नरेश महाराज हिंदू-पित की सभा में रहते थे। इनका कि बता-काल संवत १८६० के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने 'साहित्यरस' और 'रसक्क्षोल' नामक दो रीतिप्रंथ लिखे हैं। 'साहित्यरस' में इन्होंने लच्चणा, व्यंजना, ध्वनिभेद, रसभेद, गुण, दोष आदि काव्य के प्रायः सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीतिप्रंथ है। किवता भी इसकी सरस और मनाहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ कि होना सिद्ध होता है। इनका एक किवत्त देखिए—

कंटिकित होत गात विधिन-समाज देखि, हरी हरी भूमि हेरि हियो लरजत है। एते पै करन धुनि परित मयूरन की, चातक पुकारि तेह ताप सरजत है।। निपट चवाई भाई बंधु जे बसत गाँव, दाव परे जानिकै न कोऊ बरजत है। अरज्यो न मानी तू, न गरज्यो चलत बार, एरे घन बैरी! ऋब काहे गरजतु है।।

खल खंडन, मंडन घरनि, उद्धत उदित उदंड। दलमंडन दारुन समर हिंदुराज भुजदंड॥

(५२) गुरदीन पाँडे—इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत् १८६० में "बागमनोहर" नामक एक बहुत ही बड़ा रीतिप्रंथ कविषिया की शैली पर बनाया। 'कवि-प्रिया' से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्दशिक आदि सब कुछ अध्ययन के लिये रख दिया गया है। इससे यह साहित्य का एक सर्वागपूर्ण प्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्ण-वृत्तों में बड़ी सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय प्रंथ है। कुछ पद्य देखिए—

मुख-ससी सिं दून कला घरे। कि मुकुता-गन जावक में भरे। लिलत कुंदकली अनुहारि के। दसन हैं वृषमानु-कुमारि के।। सुखद जंत्र कि भाल सुहाग के। लिलत मंत्र किथीं अनुराग के। अनुदि यों वृषमानु-सुता लहें। जनु अनंग-सरासन को हँसैं।। सुकुर तौ पर-दीपति को धनी। सिंस कलंकित, राहु-विधा घनी। अपर ना उपमा जग में लहै। तब प्रिया! मुख के सम को कहै?

(५२) ब्रह्मद्त्त—ये ब्राह्मण थे और काशीनरेश महाराज उदितनारायण्सिंह के छोटे भाई बाबू दीपनारायण्सिंह के आश्रित थे। इन्होंने संवत् १८६० में 'विद्वद्विलास' और १८६५ में 'दीपप्रकास' नामक एक अच्छा अलंकार का प्रथ बनाया।

इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में यह कवित्त देखिए—

कुसल कलानि में, करनहार कीरित को,

किव कोविदन को कलप-तरुवर है।
सील सनमान बुद्धि विद्या को निधान ब्रह्म,

मितमान हंसन को मानसरवर है।।
दीपनारायन, अवनीप को अनुज प्यारो,

दीन दुख देखत हरत हरवर है।
गाहक गुनी को, निरवाहक दुनी को नीको,

गनी गज-वकस, गरीवपरवर है।।

(५४) पद्माकर भट्ट—रीतिकाल के किवयों में सहदय-समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय किव इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एक मात्र कारण है। रीतिकाल की किवता इनकी और प्रतापसाहि की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुँचकर फिर हासोन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट किव हैं उसी प्रकार प्रसिद्धि में आंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गूँजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और किव का नहीं।

ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जनम बाँदे में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे किन भी थे जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथराव (अप्पा साहब) के यहाँ रहे, फिर पन्ना के महाराज हिंदूपित के गुरु हुए और कई गाँव प्राप्त किए। वहाँ से ये फिर जयपुर-नरेश महाराज प्रतापसिंह के यहाँ जा रहे जहाँ इन्हें 'किनिराज-शिरोमणि' की पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सप्रसिद्ध पद्मा-करजी हुए। पद्माकरजी का जन्म संवत् १८१० में बाँदे में हुआ। इन्होंने ५० वर्ष की आयु भोगकर अ'त में कानपुर में गंगातट पर संवत १८९० में शरीर छोडा। ये कई स्थानों पर रहे। सगरा के नोने श्रज्जिनसिंह ने इन्हें श्रपना मंत्रगुरु बनाया। संवत् १८४९ में ये गोसाई अनुपिगरि उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बाँदे के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध के बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधि-कारी हए थे। इनके नाम पर पद्माकरजी ने ''हिम्मत बहादुर-विरदावलो" नाम की वीररस की एक बहुत ही फडकती हुई पुस्तक लिखी। संवतु १८५६ में ये सितारे के महाराज रघनाथ-राव ( प्रसिद्ध राघोबा ) के यहाँ गए और एक हाथी, एक लाख रुपया श्रीर दस गाँव पाए। इसके उपरांत पद्माकरजी जयपुर के महाराज प्रतापसिंह के यहाँ पहुँचे श्रीर वहाँ बहुत दिन तक रहे। महाराज प्रतापसिंह के पुत्र महाराज जगतसिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध प्र'थ 'जगद्विनोद' बनाया। ऐसा जान पड़ता है जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार का मंथ 'पद्माभरण' बनाया जो दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के दरबार में भी गए थे जहाँ इनका बहुत श्रच्छा सम्मान हुआ था। महाराए। साहब की आज्ञा से इन्होंने "गनगौर" के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगतसिंह का परलोकवास संवत् १८६० में हुआ। अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलतराव सेंधिया के दरबार में गए श्रीर यह कवित्त पढ़ा--

मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, बंदर की बंद करि बंदर बसावैगो। कहै पदमाकर कसकि कासमीर हू को पिंजर सों घेरि के किलांजर छुड़ावैगो।। बाँका नृप दौलत ऋलोजा महाराज कवैं। साजि दल पकरि फिरंगिन दबावैगो। दिल्ली दहपहि, पटना हू के। भपट करि, कबहँक लत्ता कलकत्ता के। उडावैगो।।

सेंधिया दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं कि वहाँ सरदार ऊदाजी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषानुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूँदी गए और वहाँ से फिर अपने घर बाँदे में आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये रोगमस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने "प्रबोध-पचासा" नामक विराग और अक्तिरस से पूर्ण अंथ बनाया। आंतिम समय निकट जान पद्माकरजी गंगातट के विचार से कानपुर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष सात वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध 'गंगालहरी' इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी।

'राम-रसायन' नामक वाल्मीकि-रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित-काव्य भी इनका दोहे चौपाइयों में है पर उसमें इन्हें काव्य संबंधिनी सफलता नहीं हुई है। संभव है वह इनका न हो।

मितरामजी के 'रसराज' के समान पद्माकरजी का 'जग-द्विनोद' भी काव्यरसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह शृंगारस का सार-मंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वामाविक और हावभाव-पूर्ण मृत्ति-विधान करती है कि पाठक मानों प्रत्यच्च श्रनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसा सजीव मृर्ति-विधान करनेवाली कल्पना बिहारी को छोड़ और किसी किव में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना के बिना भावकता कुछ नहीं कर सकती, या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के वीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इन कि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध, मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव-भरो प्रेम-मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित मंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीरद्र से खुड्य वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्यजीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह कि इनकी भाषा में वह अनेकरूपता है जो एक बड़े किव में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेकरूपता गोस्वामी तुलसीदासजी में दिखाई पड़ती है।

श्रमुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः सब कियों में आव-रयकता से श्रिक रही है। पद्माकरजी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हैं। पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें श्रक्षचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी जिनमें ये जान बूसकर शब्दचमत्कार प्रकट करना चाहते थे। श्रमुप्रास की दीर्घ शृंखला श्रिषकतर इनके वर्णनात्मक (Descriptive) पद्यों में पाई जाती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव-तरंग का स्पंदन है वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है—वहाँ श्रमु-प्रास भी है तो बहुत संयत रूप में। भाव-मृर्त्ति-विधायिनी कल्पना का क्या कहना है ? ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बाँधने के प्रयासी किव न थे, हृद्य की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाचिंगिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की श्रव्यक्त भावना को ऐसा मूर्त्तिमान कर देते हैं कि सुननेवालों का हृदय श्राप से श्राप हामी भरता है। यह लाइं-णिकता भी इनकी एक बड़ी भारो विशेषता है।

पद्माकरजी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं ...
'फागु की भीर, अभीरिन में गहि गोबिदै लै गई भीतर गोरी।
भाई करी मन की पदमाकर, ऊपर नाई अबीर की भोरी।
छीनि पितंबर कम्मर तें सु बिदा दई मीड़ कपोलन रांरी।
नैन नचाय कही मुसुकाय, ''लला फिर ब्राइया खेलन हारी''।

श्राई संग श्रालिन के ननद पढाई नीढि, सोहत से।हाई सीस ईंड्री सुपट की। कहै पदमाकर गँभीर जमुना के तार, लागी घट भरन नवेली नेह अटकी।। ताही समय मोहन जा बाँसुरी बजाई, तामें मधुर मलार गाई श्रोर बंसीबट की। तान लागे लटकी, रही न सुधि घूँघट की, घर की, न घाट की, न बाट की, न घट की।।

गोकुल के, कुल के, गली के गोप गाँवन के जैं। लिंग कल्लू के। कल्लू भारत भने नहीं। कहें पदमाकर परोस पिछ्नवारन के द्वारन के दौरे गुन श्रीगुन गने नहीं।। तौ लीं चिल चातुर सहेली! याही कोद कहूँ नीके के निहार्रे ताहि, भरत मने नहीं। हैं। श्यामरंग में चाराइ चित चाराचारी बोरत तो बेग्न्यो, पै निचोरत बनै नहीं।।

आरस में आरत, सँभारत न सीस-पट,
गजब गुजारित गरीबन की बार पर।
कहें पदमाकर सुरा सें। सरसार, तैसे
विश्वरि बिराजें बार हीरन के हार पर।।
छाजत छवाले छिति छहिर छरा के छे।र,
भोर उठि आई केलिमंदिर के द्वार पर।
एक पग भीतर औ एक देहरी पै धरे,
एक कर कंज, एक कर है किवार पर।।

मेहिं लखि सेवित वियोगिंग सुबेनी बनी,
तोगिंग हिए के हार, छे।रिगो सुगैया के।
कहै पदमाकर त्यां घोरिगो घनेरो दुख,
वोगिंग विसासी आज लाज ही की नैया के।।
अब्रह्मित अनैसो ऐसा कै।न उपहास १ यथ्तें
सेचन खरी मैं परी जीवित जुन्हैया के।।
बूभिहें चवैया तब कैहें। कहा, दैया !
इत पारिगो के। मैग! मेरो सेज पै कन्हैया के।

पहों नंदलाल ! ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चला ती चला, जारे जुर जायगी। कहें पदमाकर नहीं ता ये भकारे लगे ओरे लीं श्रचाका बिनु धोरे घुरि जायगी॥ सीरे उपचारन घनेरे धनसारन सेंं देखत ही देखा दामिनी लीं दुरि जायगी। तीही लगि चैन जालों चेतिहै न चंदमुखी, चेतैगो कहूँ ता चाँदनी में चुरि जायगी।

चाले। सुनि चंदमुखी चित में सुचैन करि.

तित बन बागन घनेरे ऋणि घूमि रहे।
कहै पदमाकर मयूर मंजु नाचत हैं,
चाय सें। चकेरिनो चकेरि चूमि चूमि रहे।।
कदम, ऋनार, आम, ऋगर, असेक-थोक,
लतनि समेत लोने लोने लगि भूमि रहे।
फूलि रहे, फलि रहे, फुकि रहे,
भिष् रहे, भिलि रहे,

तीखे तेगवाही जे सिलाही चढ़ै घोड़न पै,
स्याही चढ़ै श्रामित अरिंदन की ऐल पै।
कहै पदमाकर निसान चढ़ै हाथिन पै,
धूरिधार चढ़ै पाकसासन के सैल पै।।
साजि चतुरंग चमू जंग जीतिबे के हेतु
हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पै।
लाली चढ़ै मुख पै, बहाली चढ़ै बाहन पै,
काली चढ़ै सिंह पै, कपाला चढ़ै बैल पै॥

ए ब्रजचंद गोंबिंद गोपाल ! सुन्यो क्यों न एते कलाम किए मैं। त्यों पदमाकर आनँद के नद हो, नँदनंदन ! जानि लिए मैं।। माखन चोरी के खोरिन हो चले भाजि कळू भय मानि जिए मैं। दूरि न दौरि दुरयो जो चही तौ दुरी किन मेरे अंधेरे हिए मैं?

(५५) रवाल किवि—ये मथुरा के रहनेवाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। ये ब्रजभाषा के अच्छे किव हुए हैं। इनका किवता-काल संवत् १८७९ से संवत् १९१८ तक है। अपना पहला प्रथ 'यमुना लहरी' इन्होंने संवत् १८७९ में और अंतिम प्र'थ 'भक्तभावन' संवत् १९१९ में बनाया। रीतिप्र'थ इन्होंने चार लिखे हैं—'रिसकान द' ( ऋलंकार ), 'रसरंग' ( संवत् १९०४ ), ऋष्णजू को नख-शिख ( संवत् १८८४ ) ऋौर 'दूषण-दर्पण' ( संवत् १८९१ )। इनके ऋतिरिक्त इनके दो प्रथ ऋौर मिले हैं—हम्मीर हठ ( संवत् १८८१ ) और गोपी पश्चीसी।

श्रीर भी दो प्र'थ इनके लिखे कहे जाते हैं—'राधा-माधव-मिलन' श्रीर 'राधा-श्रष्टक'। 'कविहृद्य-विनोद' इनकी बहुत सी कविताश्रों का संप्रह है।

रीतिकाल की सनक इनमें इतनी ऋधिक थी कि इन्हें 'यमुनालहरी' नामक देवम्तुति में भी नवरस और षट्ऋतु सुमाई
पड़ी हैं। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित हैं। वाग्विदग्धता भी इनमें ऋच्छी हैं। षट्ऋतुओं का वर्णन इन्होंने
विस्तृत किया है, पर वही शृंगारी उद्दीपन के ढँग का। इनके
ऋतुवर्णन के किवत्त लोगों के मुँह से ऋधिक मुने जाते हैं जिनमें
बहुत से भोग-विलास के ऋमीरी सामान भी गिनाए गए हैं।
ग्वाल किव ने देशाटन ऋच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न
प्रांतों की बोलियों का ऋच्छा झान हो गया था। इन्होंने ठेठ
पूरवी हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कित्त
सवैया लिखे हैं। फारसी ऋरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग
किया है। साराश यह कि ये एक विदग्ध और कुशल किव थे
पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए। इनकी बहुत सी किवता बाजारी
है। थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

भीषम की गजब धुकी है घूप घाम घाम, गरमी भुकी है जाम जाम अति तापिनी। भीजे खस-बीजन भलोहू ना सुखात स्वेद, गात ना सुहात, बात दावा सी डरापिनी।। •वाल कवि कहै कोरे कुंभन ते कूपन ते, ले ले जलधार बार बार मुख थापिनी। जब पियो तब पियो, अब पियो फेर अब, पीवत हूँ पीवत मिटै न प्यास पापिनी॥

मोरन के सोरन की नेकी न मरोर रही,

धोर हू रही न घन घने या फरद की।

श्रंबर अमल, सर सरिता विमल मल,

एंक के। न श्रंक औं न उड़न गरद की।

ग्वाल कि वित्त में चकारन के चैन भए,

एंथिन की दूर भई दूषन दरद की।

जल पर, थल पर, महल, अचल पर

चाँदी सी चमिक रही चाँदनी सरद की।

जाकी खूबखूबी खूब खूबन का खूबी यहाँ,
ताको खूबखूबी खूबखूबी नम गाहना।
जाकी बदजाती बदजाती यहाँ चारन में,
ताकी बदजाती बदजाती हाँ उराहना॥
ग्वाल किन ने ही परसिद्ध सिद्ध जो हैं जग,
ने ही परसिद्ध ताकी यहाँ हाँ सराहना।
जाकी यहाँ चाहना है ताकी नहाँ चाहना है,
जाकी यहाँ चाह ना है ताकी नहाँ चाह ना॥

ं दिया है खुदा ने खूब खुसी करो ग्वाल कवि, खाव पियो, देव लेव, यही रह जाना है। राजा राव उमराव केते बादसाह भए, कहाँ ते कहाँ को गए, लग्यो न ढिकाना है॥ ऐसी जिंदगानी के भरोसे पै गुमान ऐसे ! देस देस घूमि घूमि मन बहलाना है। श्राए परवाना पर चलै ना बहाना, यहाँ, नेकी कर जाना, फेर आना है, न जाना है॥

(५६) मतापसाहि—ये रतनेस बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी (बुंदेलखंड) के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत् १८८२ में "व्यंग्यार्थकौ मुदी" और संवत् १८८६ में "वंग्यार्थकौ मुदी" और संवत् १८८६ में "काव्यविलास" की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्ध प्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखत पुस्तकें इनकी बनाई हुई और हैं—

जयसिंह-प्रकाश (सं० १८५२), श्रुंगार-मंजरी (सं० १८८९), श्रुंगार-शिरोमणि (सं० १८९४), श्रुलंकार-चिंतामणि (सं० १८९४), काव्य-विनोद (१८९६), रसराज की टीका (सं० १८९६), रक्षचंद्रिका (सतसई की टीका, सं० १८९६), जुगल नखशिख (सीताराम का नखशिख वर्णन), बलभद्र नख-शिख की टीका।

इस सूची के झमुसार इनका किवता-काल सं० १८०० से १९०० तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य-मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार्य्यत्व में इनका नाम मितराम, श्रीपित और दास के साथ आता है और एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य्य की पूर्णता की पहुँचाया था। लच्चणा-व्यंजना का उदा-हरणों द्वारा विस्तृत निरूपण पूर्ववर्त्ती तीनों किवयों ने नहीं किया था। इन्होंने व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही "व्यंग्यार्थकौमुदी" के नाम से रची। इसमें किवत्त, दोहे, सबैये मिलाकर १३० पदा हैं जो सब व्यंजना या ध्वित के उदा- हरण हैं। साहित्यममंद्रा तो बिना कहे ही समक सकते हैं कि ये उदाहरण ऋषिकतर वस्तु-व्यंजना के ही होंगे। वस्तु-व्यंजना को बहुत दूर घसीटने पर बड़े चक्करदार ऊहापोह का सहारा लेना पड़ता है और व्यंग्यार्थ तक पहुँच केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों, रसादि के सब आंगों तथा भिन्न भिन्न बँधे उपमानों का अभ्यास न रखनेवाले के लिये ऐसे पद्य पहेली ही समिक्तए। उदाहरण के लिये 'व्यंग्यार्थ-कौमुदी' का यह सवैया लीजिए—

सील सिखाई न मानित है, बर ही यस संग सखीन के आवी। खेलत खेल नए जल में, बिना काम नृथा कत जाम बितावै॥ छे। ड़ि कै साथ सहेलिन का, रहि कै कहि कौन सवादहि पावै। कौन परी यह बानि, अरी! नित नीरमरी गगरी डरकावै॥

सहद्यों की सामान्य दृष्टि में तो वयः संधि की मधुर क्रोड़ावृत्ति का यह एक परम मनोहर दृश्य है। पर फन में उस्ताद
लोगों की आँखें एक और ही श्रोर पहुँचती हैं। वे इसमें से यह
व्यंग्यार्थ निकलते हैं—घड़े के पानी में श्रपने नेत्रों का प्रतिविंव
देख उसे मछिलयों का श्रम होता है। इस प्रकार का श्रम
एक श्रलंकार है। श्रतः श्रम या श्रांति श्रलंकार यहाँ व्यंग्य
हुश्रा। और चिलए। 'श्रम' श्रलंकार में 'साहश्य' व्यंग्य
रहा करता है श्रतः श्रव इस व्यंग्यार्थ पर पहुँचे कि 'नेत्र मीन
के समान हैं"। श्रव श्रलंकार का पीछा छोड़िए; नायिकाभेद
की तरफ श्राइए। वैसा श्रम जैसा ऊपर कहा गया है "श्रज्ञातयौवना" को हुश्रा करता है। श्रतः ऊपर का सबैया श्रज्ञातयौवना का उदाहरण हुश्रा। यह इतनी बड़ी श्रर्थ-यात्रा रूढ़ि
के ही सहारे हुई है। जब तक यह न ज्ञात हो कि किव-परंपरा
में श्रांख की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब

प्रतापसाहिजी का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रसम्यं के अनुरूप नायिकाभेद के क्रम से सब पदा रखे हैं जिससे उनके प्रंथ को जी चाहे तो नायिकाभेद का एक ऋत्यंत सरस और मधुर अंथ भी कह सकते हैं। यदि हम श्राचार्यत्व श्रीर कवित्व दोनों के एक श्रनुठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम. श्रीपित श्रीर दास से ये कुछ बीस ही ठह-रते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख-सरल गति, कल्पना की मुर्त्तिमत्ता श्रीर हृद्य की द्रवणशीलता मातराम, श्रीपि श्रीर बेनी प्रवीन के मेल में जाती है तो उधर आचार्यत्व इन तीनों से भी श्रीर दास से भी कुछ श्रागे ही दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ शीतबद्ध काव्यकला को पूर्णता पर पहुँचाकर छोड दिया। पद्मा-कर की श्रनुशास-योजना कभी कभी रुचिकर सोमा के बाहर जा पड़ी है, पर इस भावक और प्रवीस की वासी में यह दोष कहीं नहीं त्र्याने पाया हैं। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुरा यह है कि वह बराबर एक समान चलती है—उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अडंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड-मरोड। हिंदी के मुक्तक-कवियों में समस्यापूर्ति की पर्द्धात पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यन्न दोष देखन में श्राता है। उनके श्रांतिम चरण की भाषा तो बहत ही गाँठी हुई, व्यवस्थित और मामिक होता है पर शष तीनों चरणों में यह बात बहत ही कम पाई जाती है। बहत से स्थलों पर तो प्रथम तीन चरणों की वाक्यरचना बिल्कल अञ्यवस्थित और नहत सी पद-योजना निरर्थक हाती है। पर 'प्रताप' की भाषा एकरस चलती है। इन सब बातों के विचार सं हम प्रतापजा को पद्माकरजी के समकच ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं।

प्रतापजी की कुछ रचनाएँ यहाँ उद्घृत की जाती हैं—

चंचलता अपनी तिज कै रस हो रस से रस सुंदर पीजिया। कोऊ कितेक कहै तुम से तिनकी कही बातन के। न पतीजिया। चेाज चवाइन के सुनिया न, यही इक मेरी कही नित की जिया। मंजुल मंजरी पैहा, मलिन्द! बिचारि कै भार सँभारि कै दीजिया।

तड़पै तड़िता चहुँ स्रोरन तें, छिति छाई समीरन की लहरैं। मदमाते महा गिरिश्ट गन पै गन मंजु मयूरन के कहरें।। इनकी करनी बरनी न परै, मगरूर गुमानन सें। गहरैं। घन ये नम मंडल में छहरें, घहरें कहुँ जाय, कहूँ उहरें।।

कानि करें गुक्लोगन की, न सखीन की सीखन ही मन लावति। ऐंड़-भरी श्रॅंगराति खरी, कत घूंघट में नए नैन नचावति॥ मंजन के हग श्रंजन आँजति, श्रंग अनंग-उमंग बढ़ावति। कौन सुभाव री तेरो परचो, खिन श्रॉंगन में, खिन पौरि में श्रावति॥

> कहा जानि, मन में मनोरथ विचारि कौन, चेति कौन काज, कौन हेतु उठि आई प्रात। कहे परताप छिन डोलियो पगन कहूँ, अंतर का खालियो न बोलियो हमें मुहात॥ ननद जिठानी सतरानी, अनखानी आति, रिस के रिसानी, सान हमें कल्लू जानी जात। चाहो पल बैठी रहा, चाहा उठि जाव तो न, हमका हमारी परी, बुक्त का तिहारी बात !

चंचल चपला चार चमकत चारो क्रोर, ऋमि ऋमि धुरवा धरनि परसत है। सीतल समीर लगे दुखद वियोगिन्ह,
सँयोगिन्ह समाज सुखसाज सरसत है।।
कहें परताप श्रति निविड़ श्रेंधेरी माँह
मारग चलत नाहिं नेकु दरसत है।
सुमड़ि कलानि चहुँ कोद तें उमड़ि श्राज
धाराधर धारन अपार बरसत है।।

महाराज रामराज रावरो सजत दल
होत मुख अमल अनंदित महेस के।
सेवत दरीन केते गब्बर गनीम रहें,
पन्नग पताल त्येंही डरन खगेस के॥
कहें परताप घरा धँसत असत,
कसमसत कमठ-पीठि कठिन कलेस के।
कुहरत केलि, हहरत हैं दिगीस दस,
लहरत सिंधु, थहरत फन सेस के॥

(५७) रिसक गाविद — ये निवाक संप्रदाय के एक महात्मा हरिज्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिज्यासजी की शिष्यपरंपरा में सर्वेश्वरशरण देवजी बड़े भारी भक्त हुए हैं। रिसकगोविदजी उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर (राजपुताना) के रहनेवाले और नटाणी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिप्राम, माता का गुमाना, चाचा का मोतीराम और बड़े भाई का बालमुकुंद था। इनका कविताकाल संवत् १८५० से १८९० तक अर्थात् विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अब तक इनके ९ प्रंथों का पता चला है—संभवतः और भी होंगे। नौ प्रंथ ये हैं—

(१) रामायण सूचिनका—३३ दोहों में श्राह्मर-क्रम से रामायण की कथा संदोग में कही गई है। यह संवत् १८५८ के पहले की रचना है। इसके ढंग का पता इन दोहों से लग सकता है—

चिकत भूप बानी सुनत गुरु बसिष्ठ समुक्ताय। दिए पुत्र तब, ताड़का मग में मारी जाय॥ छाँड़त सर मारिच उड़ियो, पुनि प्रभु इत्या सुबाह॥ मुनि मख पूरन, सुमन सुर वरसत ऋषिक उछाह॥

(२) रिसक गोविंदान दघन—यह सात आठ सौ पृष्ठों का बड़ा भारी रीतिम्रंथ है जिसमें रस, नायक-नायिकामेद, अलंकार, गुण-दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान मंथ समभना चाहिए। इसका निर्माणकाल वसंत पंचमी संवत् १८५८ है। यह चार प्रबंधों में विभक्त है। इसमें बड़ी भारी विशेषता यह है कि लच्या गद्य में हैं और रसों, अलंकारों आदि के स्वरूप गद्य में समभान का प्रयत्न किया गया हैं। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्थों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे, रस का निरूपण इस प्रकार है—

"श्रन्य-ज्ञानरहित जो श्रानंद सो रस। प्रश्न — श्रन्य-ज्ञान-रहित श्रानंद तो निद्रा हु है। उत्तर—निद्रा जड़ है, यह चेतन। भरत श्राचार्थ्य सूत्रकर्ता को मत—विभाव, श्रनुभाव, संचारी भाव के जोग ते रस की सिद्धि। श्रथ काव्यप्रकाश को मत—कारण कारज सहायक हैं जे लोक में इन ही को नाट्य में, काव्य में, विभाव संज्ञा है। श्रथ टीकाकर्त्ता को मत तथा साहित्यद्पेण को मत—सत्त्व, विशुद्ध, श्रखंड, स्वप्रकाश, श्रानंद, चित्, श्रन्यज्ञान नहिं संग, ब्रह्मास्वाद-सहोदर रस"।

इसके आगे अभिनवगुप्ताचार्य्य का मत कुछ विस्तार से दिया है। साराश यह कि यह प्रथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं कि और प्रंथों की अपेता इसमें विवेचन भी अधिक हैं और कुटी हुई बातों का समावेश भी। दोषों का वर्णन, जो हिंदी के लच्चण-प्रंथों में बहुत कम पाया जाता है, इन्होंने काव्यप्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों, अलंकारों आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहुत से दूसरे कियों के। उदाहरणों के जुनने में इन्होंने बड़ी सहद्यता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य-दर्पण के सुग्धा के उदाहरण (दत्ते सालसमंथरं इत्यादि) का देखिए हिंदी में ये किस सुंदरता से लाए हैं—

श्रालस सें। मंद मंद धरा पै धरित पाय,
भीतर तें बाहिर न श्रावै चित चाय कै।
रोकति दगनि छिनछिन प्रति लाज साज,
बहुत हँसी की दीनी बानि बिसराय कै।।
बोलित बचन मृदु मधुर बनाय, उर
श्रांतर के भाव की गँभीरता जनाय कै
बात सखी सुंदर गोबिंद की कहात तिन्हें
सुंदरि विलोके बंक भृकुटो नचाय कै।।

- (३) लिंछमन-चंद्रिका—'रिसकगोविंदान द्वन' में श्राए लक्त्यों का संक्षिप्त संग्रह जो संवत् १८८६ में लिंछमन कान्यकुटज के श्रतुरोध से कवि ने किया था।
- (४) श्रष्टदेशभाषा—इसमें त्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूरबी श्रादि श्राठ बोलियों में राधा-कृष्ण की शृंगारलीला कही गई है।
  - (५) पिंगल।
- (६) समयप्रबंध—राधाकृष्ण की ऋतुचर्या ८५ पद्यों में वर्णित है।

- (७) किलजुग रासो—इसमें १६ किवतों में किलकाल की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक किवत के अंत में "कीजिए सहाय जू कृपाल श्री गोविंदराय, किठन कराल किलकाल चिल आयो है" यह पद आता है। निर्माणकाल संवत् १८६५ है।
- ( = ) रिसक गोविंद—चंद्रालोक या भाषाभूषण के ढेंग की श्रालंकार की एक छोटी पुस्तक जिसमें लच्चए श्रीर उदाहरण एक ही दोहे में हैं। रचनाकाल संवत् १=९० है।
- (९) युगलरस माधुरी—रोला छंद में राधाकृष्णविहार श्रीर वृंदावन का बहुत ही सरस श्रीर मधुर भाषा में वर्णन है जिससे इनकी सहृदयता श्रीर निपुणता पूरी पूरी टपकती है। कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं—

मुकलित पक्षव फूल सुगंध परागहि सारत।
जुग मुख निरखि विषिन जनु राई लाेन उतारत।।
फूल फलन के भार डार भुकि यें छिवि छाजै।
मनु पसारि दइ भुजा देन फल पिथकन काजै।।
मधु मकरंद पराग-लुब्ध श्रालि मुदित मत्त मन।
विरद पढ़त ऋतुराज नृपांत के मनु वंदीजन।।

## प्रकरण ३

## रीतिकाल के अन्य कवि

रीतिकाल के प्रतिनिधि कांवयों का जिन्होंने लच्चग्रप्र के रूप में रचनाएँ की हैं, संचेष में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होनेवाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति-मंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध-काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति या भक्ति-ज्ञान-संबंधी पद्य और कुछ ने शृंगार-रस की फुटकल कविताएँ लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न हैं कि इन्होंने क्रम से रसें। भावों. नायिकाश्चों श्रौर श्रालंकारों के लच्चए कहकर उनके श्रांतर्गत श्रापने पद्यों को नहीं रखा है। श्राधिकांश में ये भी शृंगारी कवि हैं श्रीर इन्होंने भी शृंगाररस के फ़टकल पद्य कहे हैं। रचना-शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। कवियों में घनान द सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक श्रौर मनोहर पद्यों की संख्या कुछ र्श्राधक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सुभी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक श्रलंकार या नायिका को उदाहत करने के लिये पद्य लिखना श्रावश्यक था जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकृत नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद,

श्रालम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसो ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है।

प्रबंध-काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा-प्रबंध गए पर उनमें से दो ही चार में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। सवलिंसह का महाभारत, छत्रसिंह की विजयमुक्तावली, गुरु गोविंदसिंहजी का चंडीचरित्र, लाल कवि का छत्रप्रकाश, जोधराज का हम्मीर-रासो, गुमान मिश्र का नैषधचरित, सरयूराम का जैमिनि पुराण, सदन का सुजानचरित्र, देवीद्त्त की वैतालपचीसी, हरनारायण की माधवानल कामकंदला, ब्रजवासीदास का ब्रजविलास, गोकुल-नाथ आदि का महाभारत, मधुसुदनदास का रामाश्वमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवलसिंहकृत भाषा सप्तशती. श्राल्हारामायण, श्राल्हाभारत, मूलढोला तथा चंद्रशेखर का हम्मीरहठ, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का रामरसायन, ये इस काल के मुख्य कथात्मक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेखर के हम्मीरहठ, लाल कवि के छत्रप्रकाश, जोधराज के हम्मीर-रासो, सुदन के सुजानचरित्र और गोकुलनाथ आदि के महा-भारत में ही काञ्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। 'हम्मीररासे।' की रचना बहुत ही प्रशस्त है। 'रामाश्वमेध' की रचना भी साहित्यिक है। 'ब्रजबिलास' में यद्यपि काव्य के गुरा अल्प हैं पर उसका थोड़ा बहत प्रचार कम पडे लिखे कृष्णभक्तों में है।

कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक श्रौर प्रकार की रचना भी बहुत देखने में श्राती है जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं। दानलीला, मानलीला, जलविहार, वनविहार, मृगया, भूला, होली-वर्णन, जन्मोत्सव-वर्णन, मंगलवर्णन, रामकलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। बड़े बड़े प्रबंधकाव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य-पद्धित में जैसे शृंगाररस के चेत्र से 'नखशिख', 'षट्ऋतु' आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगीं वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों के ये आंग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गईं। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तुवर्णन चलता है, कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहाँ किवजी अपने वस्तु-परिचय का भंडार खोलते हैं—जैसे, बरात का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों के नाम, बस्नों का प्रसंग आधा तो पचीसा प्रकार के कपड़ों के नाम और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पक-वानों और मेवों के नाम—वहाँ तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छट जाता है।

चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहनेवालों का है। इनको हम 'किव' कहना ठीक नहीं सममते। इनके तथ्य-कथन के ढँग में कभी कभी वाग्वैदम्ध्य रहता है पर केवल वाग्वैदम्ध्य द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभृति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करनेवालों को हम 'किव' न कहकर 'स्किकार' कहेंगे। रीतिकाल के भीतर चु'द, गिरिधर, घाघ और बैताल अच्छे स्किकार हुए हैं।

पाँचवाँ वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है जो ब्रह्मज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समभाने के लिये उपमा रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समभाने के लिये ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोधवृत्ति जामत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे मंथकारों को हम

कंवल 'पर्यकार' कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावक श्रौर प्रतिभा-संपन्न हैं, जो श्रन्थोक्तियों श्रादि का सहारा लेकर भगवत्येम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा श्रादि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं वे श्रव्य कवि क्या, उच्चकोटि के कवि, कहे जा सकते हैं।

ब्रुटा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है जिन्होंने भक्ति श्रौर प्रेमपूर्ण विनय के पद श्रादि पुराने भक्तों के ढँग पर गाए हैं।

इनके ऋतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीररस की फटकल कविताएँ भी बरावर बनती रहीं, जिनमें यद्धवीरता श्रीर दानवीरता दोनों की बड़ी अत्यक्तिपर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएँ थोडी बहुत तो रसम्रंथों के आदि में मिलती हैं. कुछ अलंकार अथों के उदाहरण रूप (जैसे, शिव-राजभूषण ) श्रीर कुछ श्रलग पुस्तकाकार जैसे "शिवा-बावनी". "छत्रसाल-दशक", "हिम्मतबहाद्र-विरुदावली" इत्यादि । ऐसी पस्तकों में सर्वेप्रिय श्रीर प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या तो देवकाञ्य के रूप में हुई हैं श्रथवा जिनके नायक कोई देशप्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धाभाजन रहे हैं—जैसे, शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यों ही खुशामद के लिये, श्चाश्रित कवियों की रूढ़ि के श्रनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिये जनता के हृद्य में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमा-नसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं। बहुत सी तो लुप्त हो गई'। उनकी रचना में सच पृछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का श्रपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को श्रर्थ-सिद्धि भर प्राप्त हई. यश का लाभ न हुआ। यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में ही श्रपने सात सौ दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियाँ ही लगी होतीं। संस्कृत श्रौर हिंदी के न जाने कितने कवियों का शौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्यक्षेत्र में यह एक शिचाप्रद घटना हुई है।

भक्तिकाल के समान रीतिकाल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर दिखाई पड़ जाता है पर ऋधिकांश कहा रूप में। गोस्वामियों की लिखी 'वैष्णव-वार्ताऋों' के समान कुछ पुस्तकों में ही
पुष्ट ब्रजभाषा मिलती है। रही खड़ी बोली। वह पहले कुछ
दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समभी जाती
रही। मुसलमानों के ब्रसंग में उसका कभी कभी प्रयोग किं
लोग कर देते थे, जैसे—अफजल खान को जिन्होंन मैदान मारा
(भूषण्)। पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के
भीतर ही खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई
थी और उसमें अच्छे गद्य प्रथ लिखे जाने लगे थे। संवत्
१७९८ में रामप्रसाद निरंजनी ने 'योगवासिष्ठ भाषा' बहुत ही
परिमार्जित गद्य में लिखा। (विशेष दे० आधुनिक काव्य)।

इसी रीतिकाल के भीतर रीवाँ के महाराज विश्वनाथसिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक (त्रान द्रघुन द्न) लिखा। इसके उपरांत गणेश किव ने 'प्रद्मन-विजय' नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा जिसमें पात्र-प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्ता-स्मक पद्य रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृतस्वरूप न दिखाई पड़ा।

(१) बनवारी—ये संवत् १६५० और १७०० के बीच वत्तमान थे। इनका थिशेष वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराज जसवंतिसंह के बड़े भाई अमरिसंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि एक बार शाहजहाँ के दरबार में सलावतिखाँ ने किसी बात पर अमरिसंह को गेंवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावतिखाँ को वहीं मार डाला। इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पदों में मिलता है—

धन्य श्रमर छिति छत्रपति अमर तिहारो मान । साहजहाँ की गोद में इन्या सलावत खान ॥ उत गकार मुख ते कड़ी इतै कड़ी जमधार । 'वार' कहन पाया नहीं भई कटारी पार॥

आनि के सलावत खाँ जार के जनाई बात,
तारि धर-पंजर करे जाय करकी।
दिलीपित साहि का चलन चिलवे का भया,
गाज्या गजसिंह का, सुनी जो बात बर की।।
कहें बनवारी बादसाही के तस्वत पास
फरिक फरिक लाथ लोधिन साँ अरकी।
कर की बड़ाई, के बड़ाई बाहिबे की करीं,
बाढ़ की बड़ाई, के बड़ाई जमधर की।।

बनवारी किव की शृंगारस की किवता भी बड़ी चमत्कार-पूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण लीजिए—

नेह बर साने तेरे नेह बरसाने देखि,
यह बरसाने बर मुरली बजावैंगे।
साज लाल सारी, लाल करें लालसा री,
देखिबे को लालसा री, लाल देखे मुख पावैंगे॥
तू ही उर बसो, उर बसो नाहिं और तिय,
केटि उरबसी तिज तोसें। चित लावैंगे।
सजे बनवारी बनवारी तन आभरन,
गोरे-तन-वारी बनवारी आजु आवैंगे॥

(२) सबल सिंह चोहान—इनके निवासस्थान का ठीक निश्चय नहीं। शिवसिंहजी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें चंदागढ़ का राजा और कोई सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटावे के किसी गाँव के जमींदार थे। सबलसिंहजी ने औरंगजेब के दरबार में रहनेवाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा प्रथ है जिसे इन्होंने संवत् १७१८ और संवत् १७५१ के बीच पूरा किया। इस प्रथ के अतिरिक्त इन्होंने 'ऋतुसंहार' का भाषानुवाद, 'रूपविलास' और एक पिंगल प्रथ भी लिखा था पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिये ही प्रसिद्ध हैं। उसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छटा नहीं है पर सीधी-सादी भाषा में कथा अच्छी तरह कही गई है। रचना का ढेंग नीचे के अवतरण से विदित होगा।

स्रिमिन् धाइ खड़ग परहारे। सम्मुख जेहि पाया तेहि मारे।।
भूरिश्रवा बान दस छाँटे। कुँवर-हाथ के खड़गहि काटे।।
तीनि बान सारिय उर मारे। ख्राठ बान तेँ अस्व सँहारे।।
सारिय जूकि गिरे मैदाना। अभिमनु बीर चित्त अनुमाना।।
यहि स्रंतर सेना सब धाई। मारु मारु कै मारन ख्राई।।
रथ के। खैंचि कुँवर कर लीन्हे। ताते मार भयानक कीन्हे।।
स्रिभिमनु के।पि खंभ परहारे। इक इक घाव बीर सब मारे।।
अर्जुनसुत इमि मार किय महाबीर परचंड।

अजु नसुत इ।म मार ।कय महाबार परचड । हप भयानक देखियत जिमि जम लीन्हे दंड ॥

(३) वृंद-ये मेड़ता (जोधपुर) के रहनेवाले थे श्रौर कृष्णगढ़-नरेश महाराज राजिसह के गुरु थे। संवत् १७६१ में ये शायद कृष्णगढ़-नरेश के साथ श्रौरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे। इनके वंशधर श्रब तक कृष्णगढ़ में वर्त्त मान हैं। इनकी "वृंदसतसई" (संवत् १७६१), जिसमें नीति

के सात सी दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है। खोज में 'शृंगारशिसा' (सं०१७४८) श्रीर 'भावपंचाशिका' नाम की दो रस-संबंधी पुस्तकें श्रीर मिली हैं पर इनकी ख्याति श्राधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही हैं। बृंदसतसई कें कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं—

मले बुरे सब एक सम जै। लै। बोलत नाहिं। जानि परत हैं काग पिक ऋतु वसत के माहिं॥ हितहू की कहिए न तहि जो नर होय ऋबोध। ज्यों नकटे को आरसी होत दिखाए कोध॥

(४) स्विस्ह सायस्य—यं बटेश्वर त्रेत्र के अटेर नामक गाँव के रहनेवाले श्रीवाम्तव कायस्थ थे। इनके आश्रय-दाता अमरावती के कोई कल्याग्सिंह थे। इन्होंने 'विजय-मुक्तावली' नाम की पुस्तक संवत् १७५७ में लिखी जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध-काव्य के रूप में कई छंदों में विर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में हैं और कहीं कहीं की किवता बड़ी ही ओजस्विनी है। कुछ उदाहरण लीजिए—

निरखत ही स्राभिमन्यु को, बिदुर इलाया सीस। रच्छा बालक की करी, है कुपाल जगदीस।। आपुन काँधो युद्ध निहाँ, धनुष दिया मुन डारि। पापी बैठे गेह कत, पांडुपुत्र तुम चारि॥ पौरुप तिज, लजा तजी, तजी सकल कुलकानि। बालक रनहिं पढाय कै, स्रापु रहे सुख मानि॥

कवच कुंडल इंद्र लीने, बार्ण कुंती लै गई। मई बैरिनि मेदिनी, चित कर्रा के चिता भई॥

<sup>(</sup>५) बेताल — ये जाति के बंदीजन थे और राजा विक्रमसाहि की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रमसाहि चर-

स्वारीवाले प्रसिद्ध विक्रमसाहि ही हैं जिन्होंने 'विक्रम-सतसई' श्रादि कई प्र'थ लिखे हैं श्रोर जो खुमान, प्रताप श्रादि कई किवयों के श्राश्यदाता थे, तो बैताल का समय संवत् १८३९ श्रोर १८८६ के बीच मानना पड़ेगा। पर शिवसिंहसरोज में इनका जन्मकाल सं० १७३४ लिखा हुआ है। बैताल ने गिरिधरराय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है श्रोर प्रत्येक कुंडलिया विक्रम को संबोधन करके कही है। इन्होंने लौकिक व्यवहार-संबंधी श्रनंक विषयों पर सीधे सादे पर जोरदार पद्य कहे हैं। गिरिधरराय के समान इन्होंने भी वाक्चातुर्य्य या उपमा रूपक श्रादि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिलकुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है। फिर भी कथन के हँग में श्रनूठापन है। एक कुंडलिया नीचे दी जाती है—

मरै वैल गरियार, मरै वह अड़ियल टहू।
मरै करकसा नारि, मरै वह खसम निखहू।।
बाम्हन से। मरि जाय, हाथ लै मदिरा प्यावै।
पूत वही मरि जाय, जो कुल में दाग लगावै।।
श्रारु बेनियाव राजा मरै, तवै नींद भर से।इए।
बैताल कहै विक्रम सुनै।, एते मरे न रोइए॥

(६) स्नालम—ये जाति के ब्राह्मण थे पर शेख नाम की रँगरेजिन के प्रेम में फसकर पीछे से मुसलमान हो गए श्रीर उसके साथ विवाह करके रहने लगे। श्रालम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये श्रीरंगजेब के दूसरे बेटे मुश्रज्जम के आश्रय में रहते थे जो पीछे बहादुरशाह के नाम से गद्दी पर बैठा। श्रतः श्रालम का कविताकाल संवत् १७४० से संवत् १७६० तक माना जा सकता है। इनकी कविताश्रों का एक संग्रह 'श्रालमकेलि' के नाम से निकला है। इस पुस्तक

में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद्य प्रथों में संगृहीत मिलते हैं और लोगों के मुँह से सुने जाते हैं।

शेख रॅंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि त्रालम ने एक बार उसे पगड़ी रँगन को दी जिसकी खूँट में भल से कागज का चिट बँधा चला गया। उस चिट में दोहे की यह आधी पंक्ति लिखी थी "कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन"। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करकं "कटि को कंचन काटि विधि कुचन मध्य धार दीन", उस चिट को फिर ज्यों का त्यों पगडी की ख़ँट में बाँधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हां गए और अंत में उसके साथ विवाह कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर-जवाब स्त्री थी। एक बार शाहजादा मुश्रज्जम ने हँसी से शेख से पद्धा-"क्या त्रालम की त्रीरत त्राप ही हैं?" शेख ने चट उत्तर दिया कि "हाँ, जहाँपनाह ! जहान की माँ मैं ही हूँ।" ''आलमकेलि'' में बहुत से कवित्त शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित्त-सवैयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। जैसे, नीचे लिखे कवित्त में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है--

प्रेमरंग-पगे जगमगे जगे जामिनि के, जोबन की जेति जिप जेर उमगत हैं। मदन के माते मतबारे ऐसे घूमत हैं, भूमत हैं भुकि भुकि भाँप उघरत हैं।। श्रालम सा नवल निकाई इन नैनन की, पाँखुरी-पदुम पै भँवर धिरकत हैं। चाहत हैं उड़िने का, देखत मयंक-मुख, जानत हैं रैने तातें ताहि में रहत हैं।।

श्रालम रीतिबद्ध रचना करनेवाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे श्रौर अपनी तरंग के श्रनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय-तत्त्व की प्रधानता है। ''प्रेम को पीर" या "इश्क का दर्द" इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेचाएँ भी इन्होंने बड़ी अनुठी और बहत श्रिधिक कही हैं। शब्दवैचित्र्य, श्रानुप्रास श्रादि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रंगाररस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढने ऋौर सननेवाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उद्भाषा में भी इन्होंने कवित्त कहे हैं। भाषा भी इस किव की परिमार्जित श्रीर सुव्यवस्थित है पर उसमें कहीं कहीं "कीन, दीन, जौन" आदि अवधी या पूरवी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रसवाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना 'रसखान' और 'घनान'द' की कोटि में होनी चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमने नीचे दिए जाते हैं—

जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल काँकरी बैठि चुन्या करें। जा रसना सें। करी बहु बातन ता रसना सें। चिरित्र गुन्ये। करें।। आलम जैन से कुंजन में करी केलि तहाँ अब सीस धुन्ये। करें। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें।।

कैथों मार सार तिज गए री श्रमत भाजि, कैथों उत दादुर न बोलत हैं, ए दई! कैथों पिक चातक महीप काहू मारि डारे, कैथों बगपाँति उत ऋंतगित हैं गई! श्रालम कहै, हो आली! अजहूँ न श्राए प्यारे, कैथों उत रीत विपरीत विधि ने दहें? मदन महीप की दुहाई फिरिबे तें ग्ही, जुम्हि गए मेघ, कैधों बीजुरा सती भई ?।।

रात के उनींदे, अरसाते, मदमाते राते श्रांत कजरारे हम नेरे यो सुहात हैं। तीखी तीखी कोरनि करोरि लेत काढ़े जीउ, केते भए घायल औं केते तलफात हैं।। हयों हयों ले सिलल चख 'सेख' धोवै बार बार, धों त्यों यल बुंदन के बार भुकि जात हैं। कंबर के भाले, कैधीं नाहर नहनवाले, लोहू के पियासे कहूँ पानी तें श्रधात हैं?

दाने की न पानो की, न श्रावै सुध खाने की,

याँ गली महबूब की श्राम खुसखाना है।
रोज ही से है जो राजा यार की रजाय बीच,

नाज की नजर तेज तीर का निशाना है॥
सूरत चिराग रोशनाई श्राशनाई बीच,

बार बार बरै बल्ल जैसे परवाना है।
दिल से दिलासा दीजै, हाल के न ख्याल हूजै,

बेखुद फकीर वह श्राशिक दिवाना है॥

(७) गुरु गेर्सिद्सिंहजी — ये सिखों के महापराक्रमी दसवें या अंतिम गुरु थे। इनका जन्म सं० १७२३ में और सत्यलोक-वास संवत् १७६५ में हुआ। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और मंथकार थे। सिखों में शास्त्रज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण,

साहित्य, दर्शन श्रादि के श्रध्ययन के लिये काशी भेजा था। ये हिंदू भावों श्रीर श्रार्य संस्कृति की रक्षा के लिये बराबर युद्ध करते रहे। 'तिलक' श्रीर 'जनेऊ' की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्याप सिख-संप्रदाय की निर्गुण उपासना है पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंन पूरी श्रास्था प्रकट की है श्रीर देवकथाश्रों की चर्चा बड़े भक्तिभाव से की है। यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के श्राराधक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू-भाव को देखते यह बात समम में नहीं श्राती कि वर्षामान समय में सिखों की एक शाखा-विशेष के भीतर पैगंबरी मजहबों का कट्टरपन कहाँ से श्रीर किसकी प्रेरणा से श्रा घुसा है।

इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक प्रंथों की रचना की है जिनमें से कुछ के नाम ये हैं— सुनीति-प्रकाश, सर्वलोह-प्रकाश, प्रेमसुमार्ग, बुद्धिसागर और चंडीचरित्र। चंडीचरित्र की रचनापद्धित बड़ी ही आजिस्विनी है। ये प्रौढ़ साहित्यिक अजभाषा लिखते थे। चंडीचरित्र में दुर्गासप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

निर्जन निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो,
कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो?
प्रान के बचैया, दूध पूत के देवैया,
रोग सांग के मिटैया, किधों मानी महामान हो ?
विद्या के विचार हो, कि अद्भेत अवतार हो,
कि सुद्धता की मूर्त्ति हो, कि सिद्धता की सान हो ?
जीवन के जाल हो, कि कालहू के गाल हो,
कि सञ्चन के साल हो कि मित्रन के प्रान हो ?

(८) श्रीधर या मुरलीधर—ये प्रयाग के रहनेवाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी श्रीर बहुत सी फुटकल कविता बनाई है। संगीत की पुस्तक, नायिकाभेद, जैन मुनियों के चिर्त्र, कृष्णलीला के फुटकल पद्य, चित्रकाव्य इत्यादि के ऋति-रिक्त इन्होंने 'जंगनामा' नामक एक ऐतिहासिक प्रबंध-काव्य लिखा जिसमें फर्फ खिसायर और जहाँदारशाह के युद्ध का वर्णन है। यह प्रथ काशी-नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि का किवत्त-सवैयों में अच्छा वर्णन है। इनका किवता-काल सं० १७६७ के आसपास माना जा सकता है। 'जंगनामा' का एक किवत्त नीचे दिया जाता है—

इत गलगाजि चढ्यों फर्म सियर साह,

उत मौजदीन करी भारो भट भरती।
तोप की डकारनि सें।, बीर हहकारनि सें।,
धैंगेसे की धुकारनि धमिक उठी धरती।।
श्रीधर नवाब फरजंदखाँ मुजंग जुरे,
जोगिनी ऋषाई जुग जुगन की बरती।
हहरखां हरील, भीर गोल पै परी ही, तू न
करता हरीली तो हरै।लै भीर परती।।

(९) लाल किय — इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था श्रौर ये मक (बुंदेलखंड) के रहनेवाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की श्राज्ञा से उनका जीवनचरित दोहें। चौपा-इयों में बड़े ब्योरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत् १७६४ तक का ही चृत्तीत श्राया है, इससे श्रमुमान होता है कि या तो यह प्रथ श्रपूरा ही मिला है श्रथवा लाल किव का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व हो हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्ट से "छत्रप्रकाश" बड़े महत्त्व की पुस्तक है। इसमें सब घटनाएँ सश्री श्रीर सब ब्योरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएँ श्रीर संवत् श्रादि ऐतिहासिक

खोज के श्रनुसार बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ तक कि जिस युद्ध में अन्नसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह प्र'थ नागरी-प्रचारिगी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

प्रथ की रचना प्रौढ़ श्रौर काव्यगुग्-युक्त है। वर्गन की विशदता के त्र्यतिरिक्त स्थान स्थान पर त्र्योजस्वी भाषणा हैं। लाल कवि में प्रबंधपदता पूरी थी। संबंध का निर्वाह भी श्रच्छा है श्रीर वर्णन-विस्तार के लिये मार्मिक स्थलों का चनाव भी। वस्त-परिगणन द्वारा वर्णनों का श्रहचिकर विस्तार बहत ही कम मिलता है। सारांश यह कि लाल किव का सा प्रबंध-कौशल हिंदी के कुछ इने गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्दवैचित्र्य श्रीर चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं श्राने दी है। भावों का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हन्ना है वहाँ भी कवि ने सीधी श्रीर स्वाभाविक उक्तियां का ही समावेश किया है, न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है स्त्रीर न ऊहा की जटिलता। देश की दशा की आरे भी कवि का पुरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो वीरत्रत था वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्तिभाव शिवाजी पर किव ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य खींचा है दोनों इस संबंध में ध्यान देने याग्य हैं।

"छत्रप्रकारा" में लाल किन ने बुंदेल-वंश की उत्पत्ति, चंपत-राय के विजय-वृत्तात, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपतराय के श्रांतिम दिनों में उनके राज्य का मागलों के हाथ में जाना, छत्र-साल का थोड़ी सी सेना लेकर अपने राज्य का उद्धार, फिर कमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मागलों का नाकों दम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह मंथ हिंदी में अपने ढँग का श्चनूठा है। लाल कांव का एक श्रौर ग्रंथ 'विष्णु-विलास' है जिसमें बरवे छंद में नायिकाभेद कहा गया है। पर इस कवि की कीर्त्ति का स्तंभ 'छत्रप्रकाश' ही है।

'छत्रप्रकाश' से नीचे कुछ पद्य उद्धृत किए जाते हैं।

#### ( छत्रसाल-प्रशंसा )

लखत पुरुष लच्छन सब जाने। पच्छी बोलत सगुन बखाने।। सतकवि कवित सुनत रस पागै। विलसति मति अरथन में ब्रागै॥ रुचि सो लखत तुरंग जा नीके। विहँसि लेत में।जरा सब ही के॥

> चैंकि चैंकि सब दिसि उटैं सूत्रा खान खुमान। अब धैं। धावै कौन पर छत्रसाल बलवान॥

## ( युद्ध-वर्णन )

छत्रसाल हाड़ा तहँ स्त्राया। अरुन रंग आनन छिब छाया॥ भया हराल बजाय नगारा। सार धार का पहिरनहारा॥ दौरि देस मुगलन के मारी। दपटि दिली के दल संहारी॥ एक स्त्रान सिवराज निवाही। करै स्त्रापने चित की चाही॥ स्राठ पातसाही भक्तभारे। स्विन पकरि दंड ले छारे॥

> काटि कटक किरवान बल, बाँटि जंबुकिन देहु। ढाटि युद्ध यहि रीति सां, बाँटि धरनि धरि लेहु॥

चहूँ स्रोर सें। सूनि धेरो। दिसनि अलातचक्र से। फेरो।।
पजरे सहर साहि के बाँके। धूम धूम में दिनकर ढाँके।।
कबहूँ प्रगटि युद्ध में हाँकै। मुगलिन मारि पुहुमि तल ढाँके॥
बानन बरिल गयंदिन फोरै। तुरकिन तमक तेग तर तोरै॥
कबहूँ उमिं अचानक स्त्रावै। घन सम धुमिं लोह बरसावै॥
कबहूँ हाँकि हरौलन कृटै। कबहूँ चापि चँदालिन लूटै॥
कबहूँ देस दै।रि कै लावै। रसद कहूँ की कढ़न न पावै॥

(१०) चन ख्रानंद —ये साज्ञान् रसमृत्ति और अजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनका जन्म संवत १७४६ के लग-भग हुआ था और ये संवत् १७९६ में नादिरशाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थ श्रीर दिल्ली के बादशाह महम्मदशाह के मीरमंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रिये। ने बादशाह से कहा कि मीरमंशी साहब गाते बहत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टालमटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएँगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएँगे। वेश्या बुलाई गई। इन्होंने उसकी श्रोर मुँह श्रौर बादशाह की श्रोर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना खश हुआ उतना ही बेश्रदबी पर नाराज । उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा पर वह न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया श्रीर ये व दावन जाकर निवार्क-संप्रदाय के वैष्णुव हो गए श्रौर वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृ'दावन-भूमि का प्रेम इनके इस कवित्त से मलकता है-

गुरिन बतायो, राधा मोहन हू गायो,
सदा सुखद सुहायो ढूंदावन गाढ़े गिह रे।
अद्भुत अभूत मिहमंडन, परे ते परे,
जीवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लहि रे।।
अप्रानँद को बन छायो रहत निरंतर ही,
सरस सुदेय सो, पपीहापन बहि रे।
जमुना के तीर केलि कोलाहल भीर ऐसी,
पावन पुलिन पै पतित परि रहि रे।।
वित १७९६ में जब नादिरशाह की सेना के सिपाही व

संवत् १७९६ में जब नादिरशाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुँचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीरमुंशी रहता है; उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें ऋा घेरा ऋौर 'जर जर जर' (ऋथीत् धन, धन, धन, लाश्रो) चिल्लाने लगे! घनानंदजी ने शब्द को उलटकर 'रज' 'रज' 'रज' कहकर तीन मुट्टी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा इसके और था ही क्या ? सैनिकों ने कोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने ऋपने रक्त से यह कवित्त लिखा था—

बहुत दिनान की अविध आसपास परे, खरे श्रारवरिन भरे हैं उठि जान की। किहि कहि आवन छुबीले मन-भावन की, गिह गिह राखित ही दे दे सनमान की॥ भूठी बितयानि की पत्यानि ते उदास है कै, श्राव ना विरत धनशानँद निदान की। श्राधर लगे हैं आनि करि कै पयान प्रान, चाहत चलन ये सँदेसो लै सुजान की।

घन-श्रानं दजी के इतने प्रंथों का पता लगता है—सुजान-सागर, विरह्तीला, कोकसार, रसकेलिवल्ली श्रीर कृपाकांड । इसके श्रितिरक्त इनके किवत्त सवैयों के फुटकल संग्रह डेढ़ सौ से लेकर सवा चार सौ किवत्तों तक के मिलते हैं। कृष्णभिक्त-संबंधी इनका एक बहुत बड़ा श्रंथ छत्रपुर के राज-पुस्तकालय में है जिसमें प्रियाप्रसाद, अजन्यवहार, वियोगनेली, कृपाकंद निवंध, गिरिगाथा, भावनाप्रकाश, गोकुलिवनोद, धाम-चम-तकार, कृष्णकौमुदी, नाममाधुरी, वृंदाचनमुद्रा, प्रेमपितका, रस-वसंत इत्यादि श्रानेक विषय विर्णित हैं। इनकी 'विरह्लीला' अजभाषा में पर फारसी के छंद में है।

इनकी सी विशुद्ध, सरस चौर शक्किशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुचा। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता श्रौर माधुरुये भी श्रपूर्व ही है। विप्रतंभ श्रृंगार ही श्रांधकतर इन्होंन लिया है। ये वियोग-श्रृंगार के प्रधान मुक्तक-किव हैं। "प्रेम की पीर" ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम-मार्ग का ऐसा प्रवीण श्रौर धीर पिथक तथा जबाँ-दानी का ऐसा दावा रखनेवाला ज्ञजभाषा का दूसरा किव नहीं हुआ। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत हैं—

नेही महा, अजभाषा-प्रवीन ऋौ सुंदरताह के मेद को जाने। याग वियाग की रीति में के।विद, भावना मेद स्वरूप के। ढाने ॥ चाह के रंग में भाज्या हिया, बिछरे मिले प्रीतम सांति न मानै। भाषा-प्रवीन, सुछंद सदा रहै सा घन जू के कवित्त बखाने।। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर 'सुजान' का संबोधन किया है जो शृंगार में नायक के लिये और मिक्तमाव में कृष्ण भगवान के लिये प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी 'सुजान' का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि श्रपने पिछले जीवन में घनान द विरक्त भक्त के रूप में बुदावन जा रहे पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति-काव्य की केर्ति में नहीं आएगी, श्रंगार की ही कही जायगी। लौकिक प्रेम की दीचा पाकर ही ये पीछे भगवत्प्रेम में लीन हुए । कविता इनकी भावपन्नप्रधान है। कारे विभावपत्त का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप-छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति ऋन्तर्वृत्ति-निरूपण की श्रोर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ-निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव, मार्ग में नायक-नायिका की भेंट, · उनकी रमाणीय चेष्टाश्चों श्चादि के वर्णन के रूप में ही **वह** पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है. पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों या चेष्टात्रों की नहीं है, हृदय के उल्लास श्रीर लीनता की ही है।

प्रेमदशा की व्यंजना ही इनका अपना चेत्र है। प्रेम की गृढ़ आंतर्शा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिन्दी के अन्य श्रंगारी किव में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृद्य या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसा कि घनान द ने कहा है—

"रीक्ष सुजान सची पटरानी, बची बुधि बापुरी हैं किर दासी।" प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती हैं कि वे प्रिय की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका श्रपनी श्रोर कुकाव मान लिया करते हैं श्रोर फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर श्राभास किव ने नायिका के इस बचन द्वारा दिया है जो मन को संबोधन करके कहा गया है—

"किच के वे राजा जान प्यारे हैं श्चनंदघन,

होत कहा हेरे, रंक ! मानि लीनो मेल से। '।

किवयों की इसी अंतर ष्टि की आरे लच्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तत्त्ववेता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप-परिचय के लिये किवयों की वाणी का अनुशीलन जितना उप-योगी है उतना मनोविज्ञानियों के निरूपण नहीं।

प्रेम की श्रानिर्वचनीयता का श्राभास घनान द ने बिरोधा-भासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध-मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समऋना चाहिए।

यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पत्तों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर ही दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग-संबंधी पद्य ही प्रसिद्ध हैं। वियोग-वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति-निरूपक है, बाह्यार्थ-निरूपक नहीं। धना-न'द ने न तो बिहारी की तरह विरह-ताप को बाहरी मान से मापा है, न बाहरी उछल-कृद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है—बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है; न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल-उछल कर भागना है। उनकी "मौन मधि पुकार" है।

यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचुक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़ कर ऐसी वशवर्त्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनुठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड सकते थे। इनके हृद्य का योग पाकर भाषा को नृतन गति-विधि का अभ्यास हुन्ना श्रीर वह पहले से कहीं ऋधिक बलवती दिखाई पड़ी । जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बँधी प्रणाली पर से हटा कर अपनी नई प्रशाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व ऋर्जित शक्ति से ही काम न चला कर इन्होंने उसे ऋपनी ऋोर से नई शक्ति प्रदान की है। घनान दजी उन बिरले किवयों में हैं जो भाषा की ठयंजकता बढाते हैं। श्रपनी भावनात्रों के श्रनूठे रूप-रंग की व्यंजना के लिये भाषा का ऐसा बेधडक प्रयोग करनेवाला हिंदी के पुराने कवियों में दसरा नहीं हुआ। भाषा के लचक श्रीर व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है. इसकी पूरी परख इन्हीं को थी।

लच्या का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी-किंवयों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे किंव हुए हैं जिन्होंने इस चेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाचियाक मूर्तिमत्ता और प्रयोग-वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पैने देा सी वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तराद्धे में, अर्थात् वर्षमान काल की नूतन काव्यधारा में ही, 'अभिव्यंजना-वाद' के प्रभाव से कुछ विदेशी

रंग लिए प्रकट हुई । घनान द का प्रयोग-वैचित्र्य दिखाने के लिये कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं—

- (क) श्ररसानि गही वह बानि कब्रू, सरसानि सों त्रानि निहोरत हे।
- (ख) ह्वै है सोक घरी भाग-उघरी श्रन दयन सुरस बरसि, लाल ! देखिहो हरी हमें। ('खुले भाग्यवाली घड़ी' में विशेषण-विपर्यय)।
- (ग) उघरो जग, छाय रहे घन-श्रानँद, चातक ज्यों तिकिए श्रव तो। (उघरो जग = संसार जो चारों स्रोर घेरे था वह दृष्टि से हट गया।)
- (घ) कहिए सु कहा, श्रव मौन भन्ती, नहिं खोवते जौ हमें पावते जू । (हमें = हमारा हृदय)।

विरोधमूलक वैचित्र्य भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है, जैसे—

- (च) भूठ की सचाई छाक्यो, त्यें हित-कचाई पाक्यो, ताके गुनगन घनत्रानँद कहा गनैां।
- (छ) उजरिन बसी है हमारी श्रॅं खियानि देखी, सुबस सुदेस जहाँ रावरे बसत हो।
- (ज) गति सुनि हारी, देखि थकनि मैं चली जाति, थिर चर दसा कैसी ढकी उघरति है।
- (क) तेरे ज्यौ न लेखा, मोहिं मारत परेखा महा, जान घन-श्रान द पै खोयबा छहत हैं।

इन उद्धरणों से किव की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी पूरी मलकती है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि किव की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के कारण पकड़ा है।

भाव का स्रोत जिस प्रकार टकरा कर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध, सरल मौर चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर श्रात्यंत चलती श्रोर प्रांजल ब्रजभाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है—

कान्ह परे बहुतायत में, इकलैन की वेदन जानी कहा तुम ? है। मन-मेाहन, मोहे कहूँ न, बिथा विमनैन की माना कहा तुम ? बैारे वियोगिन्ह आप सुजान है, हाय ! कछू उर आनी कहा तुम ? स्रारतिवंत पपीहन के। घन आनेंद जू! पहिचानी कहा तुम ?

कारी कूर के किल कहाँ के। वैर काढ़ित री
कूकि कूकि अवहीं करेजा किन के रि लैं।
पैंडु परे पापी ये कलापी निसि चौस ज्यों ही,
चातक रे धातक हूँ तृहू कान फोरि लैं।
श्रानंद के धन प्रान-जीवन सुजान बिना,
जानि के श्रकेली सब धेरी-दल जोरि लैं।
जी लीं करें श्रावन विनाद-बरसावन वे
तौ लीं रे डरारे बजमारे धन धेरि लैं।।

इस प्रकार की सरल रचनात्रों में कहीं कहीं नाद-व्यंजना भी बड़ी अनुठी है, एक उदाहरण लीजिए—

परे बीर पौन! तेरो सबै श्रोर गौन, वारि
तो सो और कौन मने ढरकोहीं बानि दै।
जगत के प्रान, श्रोछे बड़े के। समान, धन
श्रानंद-निधान सुखदान दुखियानि दै।
जान उजियारे गुन-मारे अति मेहि प्यारे
श्रव है श्रमोही बैठे पीढि पहिचानि दै।
विरह-विथा की मूरि श्रॉखिन में राखें। पूरि,
धूरि तिन्ह पायँन की हा हा! नैकु श्रानि दै।

ऊपर के कवित्त के दूसरे चरण में श्राए हुए "श्रान द-निधान सुखदान दुखियान दै" में मृदंग की ध्वनि का बड़ा सुंदर श्रानुकरण है।

उक्ति का श्रर्थगभत्व भी घनान' इका स्वतंत्र और स्वाव-लंबी होता है, विहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों (जैसे, नायिकाभेद) पर श्राधित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना या श्रान्वित इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण लीजिए—

पूरन प्रेम के। मंत्र महा पन जा मिंघ से। सि सुधारि है लेख्या । ताही के चार चरित्र विचित्रांन ये। पांच के रांच राखि बिसेख्या । ऐसी हिया-हित-पत्र पांचत्र जो त्रान कथा न कहूँ ब्रवरेख्या । सो धन-आनंद जान ब्रजान लों हुक किया, पर बाँचि न देख्या ॥

श्रानाकानी-आरसी निहारियां करीगे कौलों ?

कहा मेा चिकत दसा त्यां न दीठि डोलिहै ?

मैंग हू सां देखिहीं कितक पन पालिही जू
क्क-भरी मूकता बुलाय श्राप बालिहै।
जान घन-श्रानँद यों मीहिं तुम्हें पैज परी,
जानियेगा टेक टरें कीन धीं मलोलिहै।
कई दिए रहैंगों कहाँ लीं बहरायबे की ?
कबहूँ तौ मेरिये पुकार कान खोलिहै।

श्रांतर में बासी पै प्रवासी कैसो श्रांतर है, मेरों न सुनत, दैया! आपनीयौ ना कही। लोचनिन तारे हैं सुभाओ सब, सूभी नाहि, बूभी न परित ऐसी सीचिन कहा दही॥ हो तौ जानराय. जाने जाहुन, अजान यार्ते, श्रानंद के घन छाया छाय उघरे रहौं। मूर्रात मया की हा हा! सुरति दिखैए नैकु, हमें खोय या विधि हो! कौन घों लहा लहीं।।

मूरति सिँगार की उजारी छवि आछी भाँ ति,
दीढि-लालसा के लोयनिन ले ले आँ जिहीं।
रित-रसना-सवाद पाँवड़े पुनीतकारी पाय,
चूमि चूमि के कपोलिन सो माँ जिहीं।
जान प्यारे प्रान अंग-अंग-रुचि-रंगिन में,
बोरि सब अंगन अनंग-दुख भाँ जिहीं।
कब घन-आनंद दरौही बानि देखें,
सुधा-हेत मन-घट दरकाने सुढि राँ जिहीं॥
(राँजना = फूटे बरतन में जोड़ या टाँका लगाना)

निसि चौस खरी उर माँभ अर्थ छिन रंग-भरी मुरि चाहिन की। तिक मोरिन त्यों चख ढोरि रहेँ, ढारिगो हिय ढोरिन बाहिन की।। चट दै किट पै बट प्रान गए गित सो मित में अवगाहिन की। घन आनँद जान लख्यो जब तें जक लागियै मोहि कराहिन की।।

इस अंतिम सबैये के प्रथम तीन चरणों में किन ने बहुत सूदम कौशल दिखाया है। 'मुरि चाहिन' और 'तिक मोरिन' से यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़ कर देखा फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देख कर जब ने मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। किट में बल देकर प्यारे नायिका के मन में हूबने के ढब से निकल गए। घनान द के ये दो सबैये बहुत प्रसिद्ध हैं—
पर-कारज देह को धारे फिरौ परजन्य! जयारथ है दरसौ।
निधि नीर सुधा के समान करौ, सबही विधि सुंदरता सरसौ॥
धनआनँद जीवनदायक हो, कबों मेरियौ पीर हिये परसौ।
कबहूँ वा विसास सुजान के आँगन मो श्रॅंसुवान को लै बरसौ॥

अति सुधो सनेह को मारग है, जह नैकु स्थानप बाँक नहीं। तह साँचे चलें तिजि ऋापनपी, भिभकों कपटी जो निसाँक नहीं।। धनऋान द प्यारे सुजान सुनी, इत एक ते दूसरो ऋाँक नहीं। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पै देहु छुटाँक नहीं।।

# ( 'विरहलीला' से )

सलोने श्याम प्यारे क्यों न त्रावी । दरस प्यासी मरें तिनकी जिवाबी ।। कहाँ ही जू, कहाँ ही जू कहाँ ही । लगे ये प्रान तुमसों हैं जहाँ ही ।। रही किन प्रान प्यारे नैन आगें । तिहारे कारने दिनरात जागें ॥ सजन ! हित मान के ऐसी न कीजें। भई हैं बावरी सुध आय लीजें।।

(११) रविनिधि—इनका नाम पृथ्वीसिंह था और ये दितया के एक जमींदार थे। इनका संवत् १७१७ तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे किव थे। इन्होंने बिहारी-सतसई के अनुकरण पर "रतनहजारा" नामक दोहों का एक मंथ बनाया। कहीं कहीं तो इन्होंने बिहारी के वाक्य तक रख लिए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहें बनाए जिनका संमह बाबू जगन्नाथप्रसाद (छन्नपुर) ने किया है। "अरिल्ल और माँभों" का संमह भी खोज में मिला है। ये शृंगार-रस के किव थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी किवता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न

किया है। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुक्वि और साहित्यक शिष्टता को आधात पहुँचता है। पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं—

स्रद्भुत गित यहि प्रंम की, बैनन कही न जाय। दरस-भूख लागै हगन, भूखहिं देत भगाय॥ लेहु न मजनू-गोर ढिग, कोऊ लैला नाम। दरदर्वंत को नेकु तौ, लेन देहु विसराम॥

चतुर चितेरे तुव सबी लिखत न हिय ठहराय। कलम छुवत कर-आँगुरी कटी कटाछन जाय।। मनगयंद छिबमद-छुके तोरि जँजीर भगात। हिय के भीने तार सो सहजै ही बँधि जात॥

(१२) महाराज विश्वनाथिं हि—ये रीवाँ के बड़े ही विद्या-रिसक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध किव महाराज रघुराजिसह के पिता थे। आप संवत् १००८ से लेकर १०९० तक रीवाँ की गही पर रहे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या-व्य-सनी तथा किवयों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य-रचना में भी ये सिद्धहरत थे। यह ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से प्रंथ दूसरे किवयों के रचे हैं पर इनकी रचनाएँ भी कम नहीं हैं। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है—

(१) श्रष्टयाम-श्राह्विक, (२) श्रानंद-रघुनंदन नाटक, (३) उत्तम-काव्य-प्रकाश, (४) गीता-रघुनंदन शतिका, (५) रामा-यण, (६) गीता-रघुनंदन प्रामाणिक, (७) सर्वसंप्रह, (८) कबीर बीजक की टीका, (९) विनयपत्रिका की टीका, (१०)

रामचंद्र की सवारी, (११) भजन, (१२) पदार्थ, (१३) धनु-विद्या, (१४) आनं द-रामायण, (१५) परधर्म-निर्णय, (१६) शांति-शतक, (१७) वेदांत-पंचक शतिका, (१८) गीतावली पूर्वार्द्ध, (१९) ध्रुवाष्ट्रक, (२०) उत्तम-नीतिचंद्रिका, (२१) ध्रत्रोधनीति, (२२) पाखंड-खंडिनी, (२३) आदिमंगल, (२४) वसंत-चौंतीसी, (२५) चौरासी रमैनी, (२६) ककहरा, (२७) शब्द, (२८) विश्वभोजन-प्रसाद, (२९) ध्यानमंजरी, (३०) विश्वनाथ-प्रकाश, (३१) परमतत्त्व, (३२) संगीत-रघुन दन इत्यादि।

यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुलपरंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की बानी का भी आदर करते थे। कवीरदास के शिष्य धर्मदास का बाँधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। 'ककहरा', 'शब्द', 'रमैनी' आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं। पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित-संबंधिनी है। कबीर-बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। 'ब्रजमाण' में नाटक पहले पहल इन्हों ने लिखा। इस हिष्ट से इनका ''आन' दर्घुन दन नाटक'' विशेष महत्त्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है पर संवाद सब ब्रजभाषा गद्य में हैं। अंक-विधान और पात्रविधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस्मरणीय हैं।

इनकी कविता श्रधिकतर या तो वर्णनात्मक है श्रथवा उप-देशात्मक। भाषा स्पष्ट श्रीर परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं।

भाइन भृत्यन विष्णु सा, रैयत भानु सा, सनुन काल सा भावे। सनु बली सां बचै करि बुद्धि औ अब्ब सां वर्म की रोति चलावे॥ जीतन को करे केते उपाय श्री दीरघ दृष्टि सबै फल पानै। भाखत है बिसुनाथ ध्रुवै नृष सो कबहूँ नहिं राज गँवानै॥

बाजि गज सोर रथ सुतुर कतार जेते,
प्यादे एँड़वारे जे सबीह सरदार के।
कुँवर छत्रीले जे रसीले राजवंसवारे,
सूर ऋनियारे अति प्यारे सरकार के॥
केते जातिवारे, केते केते देसवारे,
जीव स्वान सिंह ऋादि सैलवारे जे सिकार के।
डंका की धुकार दें सवार सबै एक बार,
राज बार पार कार के।शालकुमार के॥

उठौ कुँवर देाउ प्रान पियारे। हिमरितु प्रात पाय सब मिटिंगे नभसर पसरे पुइकर तारे ।। जगवन महँ निकस्या हरिषत हिय विचरन हेत दिवस मनियारो। विश्वनाथ यह कौतुक निरखहु रविमनि दसहु दिसिनि उजियारो।।

करि जो कर में कयलास लिया किसके श्रव नाक सिकारत है। दह तालन बीस भुजा भहराय भुका धनु का भकभोरत है।। तिल एक हले न हले पुहुमी रिसि पीसि के दाँतन तारत है। मन में यह ठीक भया हमरे मद काका महेस न मारत है।।

(१३) भक्तवर नागरीदासजी—यद्यपि इस नाम के कई भक्त किव ब्रज में हो गए पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़-नरेश महाराज सावंतसिंहजी हैं जिनका जन्म पौष कृष्ण १२ संवत् १७५६ में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूर वीर थे। १३ वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूँदी के हाड़ा जैत- सिंह की मारा था। संवत् १८०४ में ये दिल्ली के शाही दर-बार में थे। इसी बीच मं इनके पिता महाराज राजसिंह का देहांत हुआ। बादशाह अहमदशाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्ण-गढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया। पर जब ये कृष्णगढ़ पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुरसिंह का अधिकार पाया जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये अज की ओर लौट आए और मरहठों से सहायता लंकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। पर इस गृहकलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़-छाड़कर बुंदाबन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है—

जहाँ कलह तहँ मुख नहीं, कलह मुखन के। सूल।
सबै कलह इक राज में, राज कलह के। मूल॥
कहा भये। नृप हू भए, ढोवत जग बेगार।
लेत न मुख हरिभिक्त के। सकल मुखन के। सार॥
मैं अपने मन मूढ़ तें डरत रहत हों हाय।
वृंदायन को श्लोर तें मित कबहूँ फिरि जाय॥

युंदाबन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो "कृष्णगढ़ के राजा" यह ज्यावहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे पर जब उन्होंने मेरे 'नागरीदास' ('नागरी' शब्द श्रीराधा के लिये आता हैं) नाम के सुना तब तो उन्होंने उठकर दोनों भुजाश्रों से मेरा आलिंगन किया—

सुनि व्यवहारिक नाम के। ठाढ़े दूरि उदास । दै।रि मिले भरि नैन सुनि नाम नागरीदास ॥ इक मिलत भुजन भरि दौर दौर। इक टेरि बुलावत श्रीर ठौर॥ वृंदावन में उस समय वल्लभाचार्य्य की गई। की पाँचवीं पीढ़ी थी। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुँचे। रात की जब जमुना के किनारे लौटकर आए तब वहाँ कोई नाव-बेड़ा न था। वृंदावन का वियोग इन्हें इतना असह्य हो गया कि ये जमुना में कूद पड़े और तैरकर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है—

देख्या श्रीष्ट्रंदाविषिन पार। विच बहति महा गंभीर धार॥ नहिं नाव, नाहिं कछु स्रौर दाव। हे दई! कहा कोजै उपाव॥ रहे बार लगन की लगै लाज। गए पारहि पूरै सकल काज॥ यह चित्त माहिं करि कै विचार। परे कृदि कृदि जलमध्य-धार॥

वृ'दावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी "वर्णीठणीजी" भी रहती थीं, जो कविता भी करती थीं।

ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं। इनका किवता-काल संवत १०८० से १८१९ तक माना जा सकता है। इनका पहला प्रथ "मने। एथ-मंजरी" संवत् १०८० में पूरा हुआ। इन्होंने संवत् १८१४ में आश्विन शुक्त १० के। राज्य पर अपने पुत्र सरदारसिंहजी के। प्रतिष्ठित करके घरबार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहले ही ये कृष्ण-भक्ति और जजलीला-संबंधिनी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर ७३ पुस्तकें संगृहीत हैं, जिनके नाम ये हैं—

सिंगारसार, गोपीप्रेमप्रकाश (सं० १८००), पदप्रसंगमाला, व्रज-वैकुंठ तुला, व्रजसार (सं० १७९९), भोरलीला, प्रातरस-मंजरी, विहार-चंद्रिका (सं० १७८८) भोजनान दाष्टक, जुगल-रस माधुरी, फूलविलास, गोघन-आगमन देहिन, आनं दलप्रा-ष्टक, फार्गविलास, प्रीध्मविहार, पावसपचीसी, गोपीबैनविलास,

रासरसलता, नैनरूपरस, शीतसार, इश्कचमन, मजलिस-मंडन, अरिल्लाष्ट्रक, सदा की माँभ, वर्षाऋतु की माँभ, होरी की माँभ, कृष्णजन्मोत्सव कवित्त, प्रियाजन्मीत्सव कवित्त, साँमी के कवित्त, रास के कवित्त, चाँदनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त. गोबर्द्धन-धारन के कवित्त, होरी के कवित्त, फागगोकुलाष्ट्रक, हिंडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्तिमगदीपिका (सं० १८०२), तीर्थानंद (१८१०), फाग बिहार (१८०८), बालविनोद, बन-विनाद ( १८०९ ), सुजानानंद ( १८१० ), भक्तिसार (१७९५), देहदशा, वैराग्यवस्नी, रसिक-रत्नावली ( १७५२ ), कलि-वैराग्य-बल्लरी (१७९५), श्रारत्लपचीसी, छटक-विधि, पारायण-विधि-प्रकाश (१७९९), शिखनख, नर्खाशख, ब्रुटक कवित्त, चचरियाँ, रेखता, मनारथ-मंजरी (१७८०), रामचरित्रमाला, पर्ववीधमाला. जुगल-भक्ति विनाद (१८०८), रसानुक्रम के दोहे, शरद की माँमा, साँभी फूल-बीनन संवाद, वसंतवर्णन, रसानुक्रम के कवित्त, फाग-खेलन समेतानुक्रम के कवित्त, निकुंज-विलास (१७९४), गोविंद परचई, वनजन-प्रशंसा, छटक दोहा, उत्सव-माला. पद्-मुक्तावली।

इनके अतिरिक्त "वैनिविलास" और "गुप्तरस-प्रकाश" नाम की दो अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के पहले पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र हैं, जिन्हें यदि एकत्र करें तो ५ या ७ अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जायँगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न सममक्कर वर्णन के शीर्षक मात्र सममना चाहिए। इनमें से बहुतों को पाँच पाँच, दस दस, पचीस पचीस पद्य मात्र सममिए। कुष्णभक्त कवियों की अधिकांश रचनाएँ इसी ढंग की हैं। भक्तिकाल के इतने अधिक कवियों की कुष्णलीला- संबंधिनी फुटकल उक्तियों से ऊबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखनेवाले पाठकों को नागरीदासजी की ये रचनाएँ श्रिधकांश में पिष्टपेषण सी प्रतीत होंगी। पर ये भक्त थे और साहित्य-रचना की नवीनता श्रादि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भावों में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। कालगति के अनुसार फारसी काव्य का श्राशिकी श्रीर सुफियाना रंग-ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के श्रतिरक्त किवत्त, सवैया, श्रारिझ, रोला श्रादि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है, विशेषतः पदों की। किवत्तों की भाषा में वह चलतापन नहीं है। किवता के नमूने नीचे देखिए—

काहे को रे नाना मत सुनै त् पुरानन के,
ते ही कहा ? तेरी मूढ़ गूढ़ मित पंग की।
वेद के विवादिन को पावैगो न पार कहूँ,
छाँड़ि देहु श्रास सब दान न्हान गंग की।।
श्रौर सिद्धि सोचे श्रव, नागर, न सिद्ध कछू,
मानि लेहु मेरी कही वार्त्ता सुढंग की।
जाइ ब्रज भोरे ! कोरे मन को रँगाइ लै रे
बृंदावन रंनु रची गौर स्थाम रंग की।।

### ( अरिल्ल )

श्रांतर कुटिल कढोर भरे श्रिभमान सों। तिन के यह नहिं रहें संत सनमान सों॥ उनको संगति भूलि न कबहूँ जाइए। व्रज-नागर नँदलाल सुनिसि दिन गाइए॥ ( पद )

### जौ मेरे तन होते दोय।

मैं काहू तें कछु नहिं कहतो, मीतें कछु कहतो नहिं कोय।
एक जो तन हरि-विमुखन के सँग रहतो देस विदेस।
विविध भाँति के जग-दुख-सुख जहाँ, नहीं भिक्त लबलेस।।
एक जौ तन सतसंग रंग राँग रहतो अति सुख-पृर।
जनम सफल करि लेतो बज बिस जहाँ बज-जीवन-मूर।
दे तन बिन दें काज नहाँ हैं, आयु तो छिन छिन छोजै।।
नागरिदास एक तन तं अब कहाँ काह करि लीजै?

### (मनारयः मजरी से )

चरन ब्रिदत काँ टेनि तें खबत रुधिर मुधि नाहिं।
पूछिति हों फिरि हों भद्र खग मृग तर बन माहिं॥
कवै भुकत मा श्रोर के। ऐहैं मदगज-चाल।
गरवाहीं दीने देाऊ प्रिया नवल नँदलाल॥

#### ( इशक-चमन से )

सब मजहव सब इल्म श्रार सबै ऐश के स्वाद। श्रारे! इश्क के असर बिनु ये सब ही बरबाद॥ श्राया इश्क लपेट में, लागी चश्म चपेट। सोई आया खलक में और भरें सब पेट॥

### (वर्षा के कवित्त से)

भादें। की कारी श्रॅंध्यारी निसा कृकि बादर मंद फुही बरसावै। स्यामा जू श्रापनी ऊँची अटा पै छकी रस-रीति मलारहि गावै॥ ता समै माहन के हग दूरितं आतुर रूप की भीख दें। पावै। पान मया करि घूँघट टारै, दया करि दामिनि दीप दिखावै॥

(१४) जोधराज—ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीवँगढ ( वर्त्तमान नीमराणा — श्रलवर ) के राजा चंद्र-भान चौहान के श्रनुरोध से "हम्मीर रासा" नामक एक बडा प्रबंध-काव्य संवत् १८७५ में लिखा जिसमें रण्थंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव का चरित्र वीरगाथा-काल की छप्पय पद्धति पर वर्णन किया गया है। हम्मीरदेव सम्राट् पृथ्वीराज के वंशज थे। उन्होंने दिल्ली के सुलतान ऋलाउद्दीन कें। कई बार परास्त किया था और अंत में अलाउद्दीन की चढाई में ही बे मारे गए थे। इस दृष्टि सं इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध बीरों में हैं। जोधराज ने चंद स्त्रादि प्राचीन कवियो की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है;—जैसे जगह जगह 'हि' विभक्ति के प्राचीन रूप 'ह' का प्रयोग । 'हम्मीररासी' की कविता बडी स्रोजस्विनी है। घटनास्रों का वर्णन ठीक ठीक चौर विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिये किय ने कुछ घटनात्रों की कल्पना भी की है। जैसे महिमा मंगोल का श्रपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्भीरदेव की शर्ण में श्राना श्रीर श्रलाउद्दीन का दोनों को माँगना। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम-प्रसंग के। युद्ध का कारण बताने के लिये, प्राचीन कवियों की प्रथा के ऋनुसार, की गई है। पीछे संवत् १९०२ में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हम्मीरहठ लिखा उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली गई है। ग्वाल कवि के हम्मीरहठ में भी, बहुत संभव है कि, यह घटना ली गई होगी।

प्राचीन वीरकाल के अंतिम राजपूत वीर का चरित जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था उसी रूप और उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हें हिंदी-काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की श्राच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट लांचित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं—

कब हुढ करें अलावदीं रण्थें भवर गढ़ श्राहि। कवै सेख सरने रहें बहुरखों महिमा साहि॥ सूर सोच मन में करों, पदवीं लहों न फेरि। जो हुढ छुंडो राब तुम, उत न लजे श्राजमेरि॥ सरन राखि सेख न तजी, तजी सीस गढ़ देस। रानी राब हमीर कों यह दीन्हों उपदेस॥

कहँ पँवार जगदेव सीस आपन कर कड़को। कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर-दुख मिड़को॥ सवा भार नित करन कनक विष्रन केंग दीनो। रह्यो न रहिए काय देव नर नाग सु चीनो॥ यह बात राय हम्मीर सूँरानी इमि श्रासा कही। जो भई चक्कवै-मंडली मुनौ राव दीखै नहीं॥

जीवन-मरन-सँजीग जग कीन मिटावै ताहि।
जो जनमै संसार में श्रमर रहे नहिं श्राहि॥
कहाँ जैत कहें सूर, कहाँ सोमेश्वर राणा।
कहाँ गए प्रथिराज साह दल जीति न श्राणा॥
होतब मिटै न जगत में कीजै चिंता केाहि।
श्रासा कहें हमीर सौं अब चूकी मत सोहि॥

पुंडरीक-सुत-सुता तासु पद-कमल मनाऊँ। विसद बरन बर बसन बिपद भूषन हिय घ्याऊँ॥ विषद जंत्र सुर सुद्ध तंत्र तुंबर जुत सोहै। विषद ताल इक सुजा, दुतिय पुस्तक मन मोहै॥ गति राजहंस हंसह चढ़ी रटी सुरन कीरति विमल। जय मातु सदा बरदायिनी, देह सदा बरदान-वल।

(१५) बरुषो हंसराज—ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत १७९९ में पन्ना में हुन्ना था। इनके पूर्वज बस्शी हरिकशुनजी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराजजी पन्ना-नरेश श्रीश्रमानिसहजी के दरबारियों में थे। ये व्रज की व्यासगदी के ''विजय सखी'' नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम 'प्रेमसखी' रखा था। 'सखी-भाव' के उपासक होने के कारण इन्होंने श्राद्यंत प्रेम-माधुर्य्य-पूर्ण रचनाएँ की हैं। इनके चार मंथ पाए जाते हैं—

(१) सनेह-सागर, (२) विरह्विलास, (३) रायचंद्रिका, (४) बारहमासा (संवत् १८११)।

इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है। दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। 'सनेह-सागर' का संपादन श्रीयुत लाला भगवानदीनजी बड़े श्रच्छे ढंग से कर चुके हैं। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं।

'सनेह-सागर' नौ तरंगों में समाप्त हुआ है जिनमें कृष्ण की विविध लीलाएँ सार छंद में वर्णन की गई हैं। भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने में आता है। पद-विन्यास अत्यंत कामल और लिलत है। कृत्रिमता का लेश नहीं। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक हैं। माधुर्य प्रधानतः संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ केवल पादपूर्वर्थ नहीं है। सारांश यह कि इनकी भाषा सब प्रकार से आदर्श-भाषा है। कल्पना भाव-विधान में ही पूर्णत्या प्रवृत्त है, अपनी आलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव-विकास के लिये अत्यंत

परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में 'सनेह-सागर' एक अनूठा प्रंथ है। उसके कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

दमकति दिपति देह दामिनि सी चमकत चंचल नैना। घूँघट विच खेलत खंजन से उड़ि उड़ि दोठि लगै ना॥ लटकाते ललित पीठ पर चोटी विच विच सुमन सँवारी। देखे ताहि मैर सो ब्रावत, मनहुँ भुजंगिनि कारी॥

इत तें चली राधिका गोरी सौंगन अपनी नैया। उत तें ऋति ऋातुर ऋानँद सों ऋाए कुँवर कन्हैया।। किस भौंहैं, हँसि कुँविर राधिका कान्ह कुँवर सों बोली। अँग अँग उमिंग भरे ऋानँद सों, दरकाति छिन छिन चोली।।

एरे मुकुटवार चरवाहे! गाय हमारी लीजी। जाय न कहूँ तुरत की व्यानी, सौंपि खरक के दीजी।। होहु चरायनहार गाय के बाँधनहार छुरैया। करि दीजी तुम श्राय दोहनी, पावै दूध लुरैया।।

कोऊ कहूँ स्त्राय बन-बीधन या लीला लिख जैहै। कहि कहि कुटिल कठिन कुटिलन सो सिगरे ब्रज बगरेहै।। जो तुम्हरी इनकी ये बातैं सुनिहै कीरति रानी। तौ कैसे पटिहै पाटे ते, धटिहै कुल को पानी।।

(१६) जनकराज-िकशोरीशरण — ये अयोध्या के एक वैरागी थे और संवत १०९७ में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति, झान और रामचरित-संबंधिनी बहुत सी कविता की है। कुछ प्रथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं—

श्रांदेालरहस्य दीपिका, तुलसीदासचरित्र, विवेकसार चंद्रिका, सिद्धांतचातीसी, बारहखड़ी, लिलत-श्रंगार-दीपक, कवितावली, जानकी-सरणाभरण, सीताराम-सिद्धांतमुक्तावली, श्रानन्य-तरं-गिणी, रामरस-तरंगिणी, श्रात्मसंबंध-दर्पण, होलिका-विनाद-दीपिका, वेदांतसार, श्रुति-दीपिका, रसदीपिका, दोहावली, रघु-वर-करणाभरण।

उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम-सीता के शृंगार, ऋतुविहार श्रादि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद्म नीचे दिया जाता है—

फूले कुसुम द्रुम विविध रंग सुगंध के चहुँ चाब।
गुंजत मधुप मधुमत्त नाना रंग रज श्रँग फाब॥
सीरो सुगंध सुमंद बात विनाद कंत बहुत।
परसत स्त्रनंग उदोत हिय अभिलाध कामिनि कंत॥

(१७) ख्रलंबेली ख्रलि—ये विष्णुस्वामी संप्रदाय के महात्मा 'वंशीश्रलि' जी के शिष्य थे। इसके श्रतिरिक्त इनका श्रीर कोई वृत्त ज्ञात नहीं। श्रनुमान से इनका कविता-काल विक्रम की १८वीं शताब्दी का श्रांतिम भाग श्राता है। ये भाषा के सत्किव होने के श्रितिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे जिसका प्रमाण इनका लिखा "श्रीस्तेत्र" है। इन्होंने "समय-प्रबंध पदावली" नामक एक प्रथ लिखा है जिसमें ३१३ बहुत ही भाव भरे पद हैं। नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं—

लाल तेरे लेाभी लेालुप नैन ।
केहि रस-छक्रिन छके हैं। छ्वीले मानत नाहिन चैन ।
नींद नैन घुरि घुरि आवत स्त्रति, घोरि रही कछु नैन ॥
अलबेली स्त्रलि रस के रसिया, कत वितरत ये वैन ।

बने नवल प्रिय प्यारो ।
सरद रैन उजियारो ॥
सरद रैन उजियारो ॥
सरद रैन सुखदैन मैनमय जमुना-तीर सुहाया ।
सकल कला-पूरन सिंस सीतल महि-मंडल पर आयो ॥
अप्रतिसय सरस सुगंध मंद गति बहत पवन रुचिकारी ॥
नव नव रूप नवल नव जीवन बने नवल पिय प्यारो ॥

(१८) **चाचा हित वृंदावन दास**—ये पुष्कर चेत्र के रहनेवाले गौड़ ब्राह्मण थे श्रीर संवत् १७६५ में उत्पन्न हुए थे। ये राधावल्लभीय गोस्वामी हित्ररूपजी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के गुरुश्राता होने के कारण गोसाई जी की देखादेखी सब लोग इन्हें "चाचाजी" कहने लगे। ये महाराज नागरीदासजी के भाई बहादरसिंहजी के आश्रय में रहते थे. पर जब राजकुल में वियह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ छोडकर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत् १८०० से लेकर संवत् १८४४ तक की इनकी रचनात्रों का पता लगता है। जैसे सूरदास के सवा लाख पद बनाने की जनश्रुति है वैसे ही इनके भी एक लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें से २०००० के लगभग पद्य तो इनके मिले हैं। इन्होंने नखशिख, म्रष्टयाम, समय प्रबंध, छदालीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। इसलीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनुठा है। इनके मंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। रागरत्नाकर श्रादि मंथों में इनके बहत से पद संगृहीत मिलते हैं। छत्रपुर के राजपुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएँ सुरचित हैं।

इतने श्रधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भरती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा श्रधिकार प्रकट होता है। लीलाश्रों के श्रांतर्गत वचन श्रीर व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके दो पद

( मनिहारी लीला से )

मिठवोलनी नवल मनिहारी।
भौहें गोल गरूर हैं, याके नयन चुटीले भारी।।
चूरी लिख मुख तें कहै, घूँघट में मुसकाति।
सिस मनु बदरी श्रोट तें दुरि दरसत यहि भाँति।।
चूरो चड़ो है मोल को, नगर न गाहक कोय।
मो फेरी खालो परी. आई सब घर टोय।।

प्रीतम तुम मो हगन बसत ही। कहा भरोसे हैं पूछत ही, कै चतुराई करि जु हँसत ही।। लीज पराखि स्वरूप श्रापनो, पुतरिन में तुमहीं तो लसत ही। चंदावन हित रूप-रसिक तुम, कुंज लड़ावत हिय हुलसत हो।।

(१९) गिरिधर किंचराज — इनका कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं। नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिवसिंह ने इनका जन्म-तंवत् १७७० दिया है जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका किवता-काल संवत् १८०० के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियाँ प्राम प्राम में प्रसिद्ध हैं। श्रपढ़ लोग भी दो चार चरण जानते हैं। इस सर्विप्रयता का कारण है बिल्कुल सोधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमें न तो श्रनुप्रास श्रादि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेचा श्रादि का चमत्कार। कथन की पृष्टिमात्र के लिये (श्रलंकार की दृष्टि से नहीं) दृष्टांत श्राद इधर उधर मिलते हैं। कहीं कहीं, पर बहुत कम, कुछ श्रन्थोक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के

विचार से ये कारे 'पद्यकार' ही कहे जा सकते हैं; स्किकार भी नहीं। वृंद किव में और इनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और मुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है। पर इन्होंने कारा तथ्य-कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। पर घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोकव्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्विषयता का एकमात्र कारण है। दो कुंडलियाँ दी जाती हैं—

साईँ बेटा वाप के विगरे भये। अकाज । हरनाकुस अरु कंस के। गये। दुहुन के। राज ॥ गये। दुहुन के। राज वाप बेटा के विगरे। दुसमन दावागीर भए महि-संडल सिगरे॥ कह गिरिधर कविराय जुगन याही चिला क्राई। पिता पुत्र के वैर नफा कह कौने पाई?

रहिए लटपट काटि दिन वह घामहि में साय ॥ छाहँ न वाकी बैटिए जो तह पतरो होय ॥ जो तह पतरो होय ॥ जो तह पतरो होय ॥ जो तह पतरो होय एक दिन घोखा देहै। जा दिन वहै बयारि टूटि तब जर से जैहै॥ कह गिरिधर कविराय छाई माटे की गहिए। पाता सब भारि जाय तक छाया में रहिए।

(२०) भगवत रिसक—यं टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी लिलतमाहनी दास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का श्रिष्ठार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवद्भजन में ही लगे रहे। श्रवुमान से इनका जन्म संवत् १७९५ के लगभग हुआ। श्रदा इनका रचना-काल संवत् १८३० और १८५० के

बीच माना जा सकता है। इन्होंने श्रपनी उपासना से संबंध रखनेवाले श्रनन्य-प्रेम-रस-पूर्ण बहुत से पढ़, कवित्त, कुंडिलयाँ, छप्पय श्रादि रचे हैं जिनमें एक श्रार तो वैराग्य का भाव श्रीर दूसरी श्रोर श्रनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृद्य प्रेम-रस-पूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा है कि "भगवत रिसक रिसक की बातें रिसक बिना कोड समुिक सकै ना।" ये कुष्णभिक्त में लीन एक प्रेम-योगी थे। इन्होंने प्रेमतत्त्व का निरूपण बड़े ही श्रच्छे ढँग से किया है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

कुंजन तं उठि प्रांत गांत जमुना में घोनै।
निधुवन करि दंडवत विहारी के। मुख जावै।।
करै भावना बैठि स्वच्छ थल रहित उपाधा।
घर घर लेय प्रसाद लगै जब भोजन साधा।।
संग करै भगवत रिसक, कर करवा, गूदिर गरे।
वृंदावन बिहरत फिरै, जुगल रूप नैनन भरे॥

हमारो बृंदायन उर और। माया काल तहाँ नहिं व्यापै जहाँ रसिक-सिरमौर॥ छूटि जाति सत श्चसत वासना, मन की दौरा-दौर। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ढौर॥

(२१) श्रीहठीजी—यं श्रीहतहरिवंशजी की शिष्य-परंपरा में बड़े ही साहित्यममंत्र श्रीर कला-कुशल किव हो गए हैं। इन्होंने संवत् १८३७ में "राधासुधाशतक" बनाया जिसमें ११ दोहे श्रीर १०३ किवत्त सवैया हैं। श्रिधकांश भक्तों की श्रपेत्ता इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला-पन्न पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, श्रनुप्रास, उपमा, उत्प्रेत्ता श्रादि का बाहुल्य पाया जाता है। पर साथ ही भाषा या वाक्य-विन्यास में लाद्धड़पन नहीं आने पाया है। वास्तव में "राधासुधा-शतक" छोटा होने पर भी अपने ढँग का अन्ठा मंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के। यह मंथ अत्यंत श्रिय था। उससे कुछ अवतरण दिए जाते हैं—

> कलप लता के किथों पक्षय नवीन दें उज, हरन मंजुता के कंज ताके बनिता के हैं। पावन पतित गुन गावें मुनि ताके छिबि, छले सबिता के जनता के गुरुता के हैं॥ नवी निधि ताके सिद्धता के आदि आले हठी, तीनी लोकता के प्रभुता के प्रभु ताके हैं। कटें पाप ताके बढ़ैं पुन्य के पताके जिन ऐसे पद ताके वृपमानु के सुता के हैं॥

गिरि की जै गोधन, मयूर नव कुंजन कें।,

पसु की जै महाराज नंद के नगर के।।

नर कौन ? तौन जौन राघे गांधे नाम रहै,

तह की जै बर कूल कालिंदी-कगर कें।।

इतने पै जोई कछु की जिए कुँवर कान्ह,

रिखए न आन फेर हठी के भगर कें।।

गोपी पद-पंकज-पराग की जै महाराज,

तुन की जै रावरेई गोकुल नगर कें।।

(२२) गुमान मिश्र—ये महोबे के रहनेवाले गोपाल-मिशा के पुत्र थे। इनके तीन भाई और थे। दीपसाहि, खुमान और श्रमान। गुमान ने पिहानी के राजा श्रकवर-श्रालीखाँ के श्राश्रय में संवत् १८०० में श्रीहर्षकृत नैषध काव्य का पद्यानुवाद नाना छंदों में किया। यही श्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके श्वितिरिक्त खोज में इनके दो प्रथ और मिले हैं—कृष्णचंद्रिका और छंदाटवी (पिंगल)। कृष्णचंद्रिका का निर्माणकाल संवत् १८३८ है। श्रतः इनका कविता-काल संवत् १८०० से संवत् १८४० तक माना जा सकता है। इन तीन प्रथों के श्रांतिरिक्त रस, नाविका-भेद, श्रालंकार श्रांद् कई श्रोर प्रथ सुन जाते हैं।

यहाँ केवल इनके नैषध के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है। इस प्रथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है ऋौर बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। इंद्रवज्रा, वंशस्थ, मंद्राक्रांता, शाद्तुलविक्रीडित आदि कठिन वर्णवृत्तों से लेकर दोहा चैापाई तक मै।जूद हैं। प्रथारंभ में श्रकबरश्राली खाँ की प्रशंसा में जो बहुत<sup>े</sup>से कवित्त इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार-प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है। उनमें परिसंख्या श्रलंकार की भरमार है। गुमानजी ऋच्छे साहित्य-मर्मज्ञ श्रौर कलाकुराल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा ऋधिकार था। जिन श्लोकें। के भाव जटिल नहीं हैं उनका श्रनुवाद बहुत ही सरस श्रीर सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है। पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलकी हुई स्रौर श्रर्थ श्ररपष्ट है। विना मृल श्लोक सामने श्राए ऐसे स्थलों का स्पष्ट ऋर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक् अवतरण में यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से श्रनुवाद करने का प्रयत्न किया है उनमें से बहुत से ऋसफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ वह सरल रस-व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ पर जटिल भावों और

विचारों के प्रकाशन में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपित मिश्र ने अपने "रसरहस्य" में काव्यप्रकाश का जो अनुवाद किया है उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार की अस्पष्टता है।

गुमानजी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं। जहाँ वे जटिल भाव भरने की उल्लेभन में नहीं पड़े हैं वहाँ की रचना अत्यंत मनाहारिणी हुई है। कुछ पद्य उद्भृत किए जाते हैं—

दुर्जन को हानि, विरधापनोई करै पीर,
गुन लेाप होत एक मेातिन के हार ही।
टूटै मनिमालें, निरगुन गायताल लिखें,
पोथिन ही श्रांक. मन कलह विचार ही॥
संकर बरन पमु पच्छिन में पाइयत,
श्रालक ही पारे अंसमंग निरधार ही।
चिर चिर राजी राज अली श्राक्यर, सुरराज
कं समाज जाके राज पर बारही॥

दिगाज दबत दबकत दिगपाल भूरि,
धूरि की धुँ घेरी सें। श्रेंघेरी आभा भान की।
धाम श्री धरा का, माल बाल श्रवला के। श्रार
तजत परान, राह चाहत परान की।।
सैयद समर्थ भूप अली श्रकबर-दल
चलत बजाय मारू दुंदुभी धुकान की।
फिरि फिरि फननि फनीस उलटतु ऐसे,
चोली खोलि दोली ज्यों तमोली पाके पान की।।

न्हाती जहाँ सुनयना नित बावली में, छूटे उरोजतल कुंकुम नीर ही में।

श्रीखंड चित्र हग-श्रंजन संग साजै, मानौ त्रिबेनि नित ही घर ही विराजै॥

हाटक-हंस चल्यो उड़िके नम में, दुगनी तन-ज्योति भई। लीक सी खैंचि गयो छन में, छहराय रही छिप सोनमई।। नेनन सो निरख्यों न बनाय कै, कै उपमा मन माहि लई। स्थामल चीर मनौ पसरयों, तेहि पै कल कंचन बेलि नई।।

(२३) सरजूराम पंडित — इन्होंने "जैमिनि पुराण भाषा" नामक एक कथारमक प्रथ संवत १८०५ में बनाकर तैयार किया। इन्होंने श्रपना कुछ भी परिचय श्रपने प्रथ में नहीं दिया है। जैमिनि पुराण दोहों चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और ३६ श्रध्यायों में समाप्त है। इसमें बहुत सी कथाएँ श्राई हैं; जैसे, युधिष्ठिर का राजसूय यझ, संचित्त रामायण, सीतात्याग, लवकुरा-युद्ध, मयूर-ध्वज, चंद्रहास श्रादि राजाशों की कथाएँ। चौपाइयों का ढँग "रामचरितमानस" का सा है। कविता इनकी श्रच्छी हुई है। उसमें गांभीय है। नमूने के लिये कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

गुरुपद पंकज पावन रेन्। कहा कलपतर, का सुरवेन्।।
गुरुपद-रज अज हरिहर धामा। त्रिभुवन-विभव, विस्व-विश्वामा।।
तव लगि जग जड़ जीव भुलाना। परम तस्व गुरु जिय नहिं जाना।।
श्रीगुरु पंकज पाँव पसाऊ। सवत सुधामय तीरथराऊ।।
सुमिरत होत हृदय असनाना। मिटत मोहमय मन-मल नाना।।

(२४) भगवंतराय खीची—ये असोधर (जिला फतह-पुर) के एक बड़े गुएपशाही राजा थे जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि इन्होंने सातों कांड रामायए। बड़े सुंदर कवित्तों में बताई है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती पर हनुमानजी की प्रशंसा के ५० किवत्त इनके अवश्य पाए गए हैं जो संभव है रामायण के ही अंश हों। खोज में जो इनकी "हनुमत् पचीसी" मिली है उसमें निमाणकाल १८१७ दिया है। इनकी किवता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओर्जास्वनी है। एक किवत्त देखिए—

विदित विसाल ढाल भालु-काप-जाल की है,

श्रोट सुरपाल की है तेज के तुमार की।
जाही सों चपेटि कै गिराए गिरि गढ़, जासों
किंदन कपाट तोरे, लंकिनी सों मार की।।
भने भगवंत जासों लागि लागि भेंटे प्रभु,
जाक त्रास लखन के। छुभिता खुमार की।
श्रोड़े ब्रह्मश्रस्त की अवाती महाताती, बंदैं।
युद्ध-मद-माती छाती प्रवन-कमार की।।

(२५) सूद्रन — ये मथुरा के रहनेवाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूद्रन भरतपुर के महाराज बद्रनसिंह के पुत्र सुजानसिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रम-पूर्ण चित्रत्र का वर्णन इन्होंने "सुजान-चित्रित्र" नामक प्रबंधकाव्य में किया है। मोगल-साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था यह इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलों श्रीर खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की श्रांतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासझों की यह धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुश्रा होता श्रीर वे कठकर न लौट श्राए होते ते। मरहठों की हार कभी न होती। इतने ही से भरतपुरवालों के श्रातंक श्रीर प्रभाव का श्रनुमान हो सकता है। श्रतः सूदन के। एक सश्रा वीर चरित्रनायक मिल गया।

''सुजानचरित्र'' बहुत बड़ा प्रंथ है । इसमें संवत् १८०२ से लेकर १८१० तक की घटनात्रों का वर्णन है। अतः इसकी समाप्ति १८१० के दस पंद्रह वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता-काल संवत् १८२० के आसपास माना जा सकता है। सुरजमल की वीरता की जो घटनाएँ कांव ने वर्णित की हैं व केपोल-काल्पत नहीं, ऐतिहासिक हैं। जैसे अहमदशाह बादशाह के संनापति असदखाँ के फतहन्रली पर चढ़ाई करने पर सुरजमल का फतहत्राली के पन्न मे होकर असदखाँ का ससैन्य नाश करना, मेवाड़, माँडीगढ़ आदि जीतना, संवत् १८०४ में जयपुर की त्र्योर होकर मरहठों को हटाना, संवत् १८०५ में बादशाही सेनापति सलावतवाँ बख्शी को परास्त करना, संवत् १८०६ में शाही वजीर सफ-द्रजंग मंसूर की सेना से मिलकर बंगश पठानों पर चढाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि इत्यादि। इन सब बातों के विचार से 'सुजानचरित्र' का ऐतिहासिक महत्त्व भी बहुत कुछ है।

इस काञ्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस किव ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम ही नाम गिनाते चले गए हैं, कहीं असों और वस्तों की सूची की भरमार है, कहीं भिन्न भिन्न देश-वासियों और जातियों की फिहरिस्त चल रही है। इस किव को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खेलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीर्य किव में होना चाहिए वह इनमें नहीं पाया जाता। पद्य में व्यक्तियों श्रीर वस्तुश्रों के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशे-षता समिमए। श्रंथारंभ में ही १७५ कवियों के नाम गिनाए गए हैं। सृदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, चित्त की उमंग श्रादि वर्णन करने की पूरी प्रतिभा थी पर उक्त त्रटियों के कारण उनके मथ का साहित्यिक महत्त्व बहुत कुब घटा हुआ है। प्रगल्भता और प्रचरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सुदनजी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी, खड़ी बाली, सब का पट मिलता है। न जाने कितने गढ़त के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त हैं वे अवश्य मनाहर हैं पर ऋधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ संजी **जबने लगता है।** यह वीर-रसात्मक प्रंथ है श्रीर इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है इससे अध्यायों का नाम जंग रखा गया है। सात जंगों में प्रंथ समाप्त हुआ है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद्म नीचे उद्भृत किए जाते हैं-

बखत बिलंद तेरी दुंदुमी धुकारन सें,
दुंद दिव जात देस देस सुख जाही के।
दिन दिन दूना महिमंडल प्रताप होत,
सूदन दुनी में ऐसे बखत न काही के।!
उद्धत सुजान-सुत बुद्धि बलवान सुनि,
दिल्ली के दरिन बाजै आवज उछाही के।
जाही के भरोसे अब तखत उमाही करैं,
पाही से खरे हैं जो सिपाडी पातसाही के॥

दुहुँ स्रोर बंदूक जहँ चलत बेचूक, रव होत धुकधूक, किलकार कहुँ कूक।

कहुँ धनुष-टंकार जिहि बान भंकार,

भट देत हुंकार संकार मुँह स्क॥

कहुँ देखि दपटंत, गज बाजि भत्पटंत,

अरिब्यूह लपटंत, रपटंत कहुँ चूक॥

समसेर सटकंत, सर सेल फटकंत,

कहुँ जात इटकंत, लटकंत लिंग भूक॥

दञ्चत लुस्पिनु अञ्चत इक सुखञ्चत से।
चञ्चत लाह, श्रचञ्चत सोनित गञ्चत से।।
चुहित खुहित केस सुलुहित इक मही।
जुहित फुहित सीस, सुखुहित तेग गही।।
कुहित घुहित काय विखुहित प्रान सही।
खुहित श्रायुध; हुहित गुहित देह दही॥

घड्धद्वरं, घड्धद्वरं, भड्भन्भरं भड्भन्भरं। तड्तत्तरं तड्तत्तरं, कड्नक्करं कड्नकरं॥ घड्घग्घरं घड्घग्घरं, भड्भज्भरं भड्भज्भरं। श्चरर्ररं श्चरर्ररं, सरर्ररं सर्ररं।

सोनित अरघ ढारि, लुत्थ जुत्थ पाँव हे दै,
दारूधूम धूपदीप, रंजक की ज्वालिका।
चरबी केा चंदन, पुहुप पल-दूकन के,
अच्छत अखंड गोला गोलिन की चालिका॥
नैवेद्य नीका साहि सहित दिली का दल,
कामना विचारी मनसूर-पन-पालिका॥

काटरा के निकट विकट जंग जारि सूजा भली विधि पूजा के प्रसन्न कॉन्हीं कालिका।।

इसी गल्ल घरि कन्न में बकसी मुसक्यानाः। इसन् बूकत हों तुसी 'क्यां किया पयाना'॥ 'श्रासी श्रावने भेदन् त्ने नहिं जाना। साह श्राहम्मद ने मुक्ते अपना करि माना'॥

डोलतीं डरानी खतरानी वतरानी वेबे,
कुड़िए न बेखी श्राणी भी गुरून पावाँ हाँ।
कित्थे जला पेऊँ, कित्थें उजले भिड़ाऊँ असी,
तुसी के। लै गीवा श्रसी जिंदगी बचावा हाँ॥
भहररा साहि हुआ चंदला बज़ीर बेखे।,
एहा हाल कीता, बाह गुरूनूँ मनावा हाँ।
जावाँ कित्थे जावाँ अम्मा वाबे केहा पावाँजली,
एही गल्ल अक्खें लक्खें। लक्खें। गर्ला जावाँ हाँ॥

(२६) हरनारायण— इन्होंने 'माधवानल कामकंदला' श्रोर 'बैताल पश्चीसी' नामक दो कथात्मक काव्य लिखे हैं। 'माधवानल कामकंदला' का रचना-काल सं० १८१२ है। इनकी कांवता श्रमुशास श्रादि से श्रलंकृत है। एक कवित्त दिया जाता है-

सोहै मुंड चंद सें। त्रिपुंड सें। विराजे भाल,
तुंड राजे रदन उदड के मिलन तें।
पाय-रूप-पानिप विधन-जल-जीवन के
कुंड सोखि सुजन बचावे अखिलन तें।।
ऐसे गिरिनदिनी के नदन के। ध्यान ही में
कीवे छोड़ि सकल अपानहि दिलन तें।

भुगुति सुकुति ताके तुंड तें निकसि ताँपै कुंड बाँधि कढ़तो भुसुंड के विलग तें॥

(२७) व्रजवासीदास — ये वृंदावन के रहनेवाले श्रौर विल्लभ संप्रदाय के श्रनुयायी थे। इन्होंने संवत् १८२७ में 'अजिवलास' नामक एक प्रवंधकाव्य तुलसीदासजी के श्रनुकरण पर दोहों चौपाइयों में बनाया। इसके श्रातिरिक्त इन्होंने 'प्रवोध-चंद्रोदय' नाटक का श्रनुवाद भी विविध छंदों में किया है। पर इनका प्रसिद्ध प्रथ 'अजिवलास' ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस प्रथ में कथा भी सूर-सागर के कम से ली गई श्रौर बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द श्रौर भाव भी चौपाइयों में करके रख दिए गए हैं। इस बात को अध्वार ने स्वीकार भी किया है—

यामें कळुक बुद्धि नहिं मेरी। उक्ति युक्ति सब स्रहि केरी।।

इन्होंने तुलसी का छंदःक्रम ही लिया है; भाषा शुद्ध त्रजभाषा ही है। उसमें कहीं श्रवधी या बैसवाड़ी का नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर-रस-वर्णन-परिपाटी के श्रनुसार किसी पद्य में वर्णों का द्वित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं, वे चाहे जो कहें। त्रजविलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा-गमन तक का वर्णान किया गया है। भाषा सीधी सादी, सुञ्यवस्थित श्रीर चलती हुई है। ज्यर्थ शब्दों की भरती न होने से उसमें सफाई है। यह सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है जिसके बल से गोस्वामीजी के रामचरितमानस का इतना देशज्यापी प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह श्रनेकरूपता, गंभीरता श्रीर मर्भस्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरित श्रीर तुलसी की वाणी में है ? इसमें तो श्रधिकतर क्रीड़ामय जीवन का ही चित्रण है। फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्णभक्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद्य दिए जाते हैं—

कहति जसोदा कौन विधि सममाऊँ अब कान्ह। भूलि दिखायो चंद में, ताहि कहत हरि खान॥

यहै देत नित माखन मोकों। छिन छिन देति तात सो तोकों।। जो तुम स्थाम चंद को खैही। बहुरो फिर माखन कहँ पैही? देखत रही खिलीना चंदा। हठ नहिं कीजै बालगोविंदा।। पा लागों हठ ग्राधिक न कीजै। मैं बिल, रिसिह रिसिह तन छीजै।। जसुमित कहित कहा धौं कीजै। माँगत चंद कहाँ तें दीजै।। तय जसुमित इक जलपुट लीनो। कर मैं लै तेहि ऊँचो कीनो।। ऐसे कहि श्यामै बहरावै। आव चंद! तोहि लाल बुलावै।। हाथ लिए तेहि खेलत रहिए। नैकु नहीं धरनी पै धरिए।।

(२८) गोकुलनाय, गेरपीनाय श्रीर मिणदेव— इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी-साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समय महाभारत श्रीर हरिवंश (जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है) का श्रमुवाद श्रत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण किवत्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी-साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग दो हजार पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा प्रथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई है श्रीर न रोचकता श्रीर काव्यगुर्ण में कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े प्रथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशवदास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाचरी, सवैया श्रादि मधुर छंद श्रिधक रखे गए हैं; बीच बीच में दोहे श्रीर चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल श्रोर सुन्यवस्थित है। श्रनुप्रास श्रादि का श्रिधिक श्रामह न होने पर भी श्रावश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक श्रोर मनोहर है श्रोर लेखकों की कान्य-कुशलता का परिचय देती है। इस प्रथ के बनने में भी ५० वर्ष के ऊपर लगे हैं। श्रनुमानतः इसका श्रारंभ संवत् १८३० में हो चुका था श्रोर यह संवत् १८५४ में जाकर समाप्त हुश्रा है। इसकी रचना काशीनरेश महाराज उदितनारायण्सिंह की श्राहा से हुई जिन्होंने इसके लिये लाखों रुपये न्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के श्रनुष्टान के लिये हिंदीप्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे।

गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मिण्डिय बंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गाँव के रहनेवाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में वे गोकुलनाथजी के यहाँ ही रहते थे। और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अन्तिम दिनों में वे कभी कभी विचिन्न भी हो जाया करते थे। उनका परलोकनवास संवत् १९२० में हुआ।

गोकुलनाथ ने इस महाभारत के श्रतिरिक्त निम्नलिखित श्रीर भी प्रंथ लिखे हैं—

चेतचंद्रिका, गोविंद-सुखद्विहार, राधाकृष्ण-विलास (सं० १८५८), राधानखाशिख, नामरत्नमाला (कोश) (सं० १८७०), सीताराम-गुणार्थाव, श्रमरकोष भाषा (सं० १८७०) कवि-सुखमंडन।

चेतचंद्रिका श्रलंकार का ग्रंथ है जिसमें काशिराज की वंशावली भी दी हुई है। 'राधाकृष्ण-विलास' रस-संबंधी ग्रंथ है श्रोर 'जगतिवनोद' के बराबर है। 'सीताराम-गुणार्णव' अध्यात्मरामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी रामकथा वर्णित है। 'कविमुखमंडन' भी अलंकार-संबंधी प्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता-काल संवत् १८४० से १८०० तक माना जा सकता है। प्रंथों की सूची से ही स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कि ये। रीति और प्रबंध दोनों और इन्होंने प्रचुर रचना की है। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वहीं कर सकता है जो पूर्ण साहित्यमर्मज्ञ, काव्यकला में सिद्धः हस्त और भाषा पर पूर्णे अधिकार रखनेवाला हो। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ हैं ही, साहित्य-च्रेत्र में भी ये बहुत ही ऊँचे पद के अधिकारी हैं। रीतिप्रंथ-रचना और प्रबंध-रचना दोनों में समान रूप से कुशल और कोई दूसरा किय रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता।

महाभारत के जिस जिस श्रंश का श्रनुवाद जिसने जिसने किया है उस उस श्रंश में उसका नाम दिया हुआ है। नीचे तीनों कवियों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं।

गोकुलनाथ--

सिवन के श्रुति में उकुति कल के किल की,
गुरुजन हू पै पुनि लाज के कथान की।
गोकुल अरुन चरनांवुज पै गुजपुंज
धुनि सी चढ़ित चंचरीक चरचान की।।
पीतम के अवन समीप हो जुगृति होति
मैन-मन्त्र-तन्त्र के बरन गुनगान की।
सौतिन के कानन में हालाहल है हलित,
परी सुखदानि! तै। बजनि विक्रुवान की।।
(राधाकृष्णविलास)

दुर्ग त्रातिही महत् रिच्चत भटन सें। चहुँ ओर। ताहि घेरबो शाल्व भूपति सेन लै श्राति घोर॥ एक मानुष निकसिबे की रही कतहुँ न राह। परी सेना शाल्व नृप की भरी जुद्ध-उछाह॥

लहि सुदेष्णा की सुम्राज्ञा नीच कीचक जैान । जाय सिंहिनि पास जंबुक तथा कीना गौन ।। लग्या कृष्णा सें। कहन या भाँति सस्मित बैन। यहाँ ऋाई कहाँ तें ? तुम कौन हैं। छुबि-ऐन?

नहीं तुम ती लखी भू पर भरी-सुषमा बाम। देवि, जच्छिनि, किसरी, के श्रो, सची श्रिभराम।। कांति सो अति भरो तुम्हरो लखत बदन श्रानूप। करैगा नहिं स्ववस काका महा मन्मय भूप।। (महाभारत)

#### गोपीनाथ ---

सर्वदिसि में फिरत भीषम के। सुरथ मन-मान। लखे सब के। उतहाँ भूप अलातचक समान।। सर्व थर सब रिधन सें। तेहि समय नृप सब ओर। एक भीषम सहस सम रन जुरो हो तहाँ जार॥

#### मािं देव---

बचन यह सुनि कहत भी चक्रांग हंस उदार।
उड़ीगे मम संग किमि तुम कहहु से। उपचार।।
खाय जूठो पुष्ट, गर्वित काग सुनि ये बैन।
कह्यो जानत उड़न की शत रीति हम बलऐन।।

(२९) बोधा—ये राजापुर (जि० बाँदा) के रहनेवाले सरयूपारी ब्राह्मण थे। पन्ना दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध से ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से 'बोधा' कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा-काव्य के अतिरिक्त इन्हें मंस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिवसिंहसरोज में इनका जन्म संवत् १८३० से १८६० तक माना जा सकता है।

बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना दर-बार में सुभान (सुबहान) नाम की एक वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें ६ महीने देश-निकाले का दंड दिया। सुभान के वियोग में ६ महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए श्रीर उसी बीच में "विरह-बारीश" नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। ६ महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौटकर श्राए तब श्रपने "विरह-वारीश" के कुछ किवत्त सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर इनसे कुछ माँगने को कहा। इन्होंने कहा "सुभान श्रद्धाह"। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया श्रीर इनकी मुराद पूरी हुई।

'विरह-वारीश' के अतिरिक्त "इश्कनामा" भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकल किवत्त सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त किव थे, इससे इन्होंने कोई रीतिमंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की ही रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध किव थे। प्रेममार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। 'प्रेम की पीर' की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म- स्पिशांनी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण-दोष रहने पर भी भाषा इनकी चलती श्रौर महावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। 'नेजें', 'कटारी' श्रौर 'क़ुरबान' वाली बाजारी ढँग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो छुछ हो, ये भावुक श्रौर रसझ किव थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद्म इनके नीचे दिए जाते हैं—

अति खीन मृनाल के तारहु तें, तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है।
सुई-बेह के द्वार सके न तहाँ परतीति का टाँड़ो लदावना है॥
किवि बोधा श्रानी घनी नेजहुतें चिंद्र तापै न चित्त डरावना है।
यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवारि की धार पै धावना है।

एक सुभान के स्थानन पै कुरबान जहाँ लगि रूप जहाँ के। कियो सतकतु की पदवी लुटिए लखि के मुसकाहट ताके। ॥ सोक जरा गुजरा न जहाँ किव बोधा जहाँ उजरा न तहाँ के। । जान मिले तो जहान कहाँ के। ।

'कवहूँ मिलिबो, कबहूँ मिलिबो' यह धीरज ही में धरैबो करै। उर तें किंद्र ख्रावै, गरे तें फिरै, मन की मन ही में सिरैबो करै। किंव बोधान चाँड़ सरी कबहूँ, नितही हरवा सा हिरैबा करै। सहते ही बनै, कहते न बनै, मन ही मन पीर पिरैबा करै।

हिलि मिलि जानै तासें मिलि के जनावे हेत, हित के। न जानै ताके। हित् न विसाहिए। हे।य मगरूर तापै दूनी मगरूरी कीजै, लघु है चलै जो तासें। लघुता निवाहिए॥ बाधा किव नीति के निबेरो यही भाँति अहै.
श्रापका सराहै ताहि श्रापह सराहिए।
दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा,
श्रापका न चाहै ताके बाप के। न चाहिए।

(३०) रामचंद्र — इन्होंने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है। भाषा महिम्न के कर्त्ता काशीवासी मनियारसिंह ने अपने को "चाकर अखंडित श्रीरामचंद्र पंडित के" लिखा है। मनियारसिंह ने अपना "भाषा महिम्न" संवत् १८४१ में लिखा। अतः इनका समय संवत् १८४० माना जा सकता है। इनकी एक ही पुस्तक "चरणचंद्रिका" ज्ञात है जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। यह भक्ति-रमात्मक मंथ केवल ६२ कवित्तों का है। इसमें पार्वतीजी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिर और अनूठे ढँग से किया गया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा, विभूति, शक्ति और शांति फूटी पड़ती है। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाज्ञिणक और पांडित्य-पूर्ण है। कुछ और अधिक न कहकर इनके दो कवित्त ही सामने रख देना ठीक है।

नूपुर बजत मानि मृग से अधीन होत,

मीन हैात जानि चरनामृत-भरिन के।।
खंजन से नचैं देखि सुप्रमा सरद की सी,
सचैं मधुकर से पराग केसरिन के।।।
रीभि रीभि तेरी पदछिब पै तिलोचन के,
लोचन ये, श्रंब! धारैं केतिक धरिन के।।
फूलत कुमुद से मयंक से निरिख नख;
पंकज से खिलैं लिख तरवा-तरिन को।।

मानिए करींद्र जो हरींद्र के सरोष हर,

मानिए तिमिर घेरै भानु किरनन के।

मानिए चटक बाज जुर्रा के। पटिक मारै,

मानिए भटिक डारै भेक भुजगन के।।

मानिए कहें जे। वारिधार पै दवारि श्रौ

श्राँगार वरसाइबे। बताबै बारिदन के।।

मानिए श्रमेक विपरीत की प्रतीति, पै न

भीति श्राई मानिए भवानी-सेवकन के।।।

(३१) मंचित-ये मक ( बुँदेलखंड ) के रहनेवाले बाह्यए थे और संवत १८३६ में वर्तामान थे। इन्होंने कृष्ण-चरित संबंधी दे। पुस्तकें लिखी हैं - सुरभी-दानलीला और ऋष्णायन। सुरभी-दानलीला में बाललीला, यमलार्जन-पतन श्रीर दानलीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। इसमें श्रीकृष्ण का नखसिख भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णायन तुलसी-दासजी की रामायण के अनुकरण पर दोहों चै।पाइयों में लिखी गई है। इन्होंने गोस्वामीजी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रासयुक्त और संस्कृत-गर्भित है, इससे ब्रजवासीदास की चैापाइयों की अपेत्ता इनकी चैापाइयाँ गोस्वामीजी की चौपाइयों से कुछ ऋधिक मेल खाती हैं। पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड जाता है। भाषा-मर्भज्ञ की दोनें का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है. श्रवधी नहीं। उसमें वह सफाई श्रीर व्यवस्था कहाँ ? कुष्णायन की श्रपेचा इनकी सुरभी-दानलीला की रचना श्रधिक सरस है। दोनों से कुछ श्रवतरण नीचे दिए जाते हैं-

> कुंडल लेाल श्रमील कान के छुवत कपालन आवे'। हुलैं श्राप से खुलैं जेार छुवि बरवस मनहिं चुरावें॥

खीर बिसाल भाल पर साभित केसर की चित भावें।
ताके बीच बिंदु रोरी का, ऐसा बेस बनावें।
ध्रुकुटी बंक नैन खंजन से कंजन गंजनवारे।
मद-भंजन खग मीन सदा जे मनरंजन श्रानियारे।
(सुरभी-दानलीला से)

श्रवरज श्रमित भया लखि सरिता। दुतिय न उपमा कहि सम-चरिता।। कृष्णदेव कहँ प्रिय जमुना सी। जिमि गोकुल गोलोक-प्रकासी।। श्रित विस्तार पार, पय पावन। उभय करार घाट मनभावन।। यनचर बनज बिपुल बहु पच्छो। अलि-श्रवली-धुनि सुनि श्रित श्रच्छो।। नाना जिनिस जीव सरि सेवैं। हिंसाहीन श्रसन सुचि जेवैं।।

(कृष्णायन)

(३२) मधुसूदनदास—ये माथुर चैावे थे। इन्होंने गोविंददास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत् १८३९ में "रामाश्वमेध" नामक एक बड़ा और मनाहर प्रबंधकाव्य बनाया जो सब प्रकार से गोस्वामीजी के रामचिरतमानस का परिशिष्ट प्रथ होने के योग्य है। इसमें श्रीरामचंद्र द्वारा अश्वमेध-यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुवाहु, दमन, विद्युन्माली राचस, वीरमणि, शिव, सुरथ आदि का घोर युद्ध; अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संप्राम; श्रीरामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आनयन; इन सब प्रसंगों का पद्मपुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। प्रथ की रचना विलकुल रामचिरतमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि और छंद भी हैं। पदिवन्यास और भाषा-सौष्ठव रामचिरतमानस का सा ही है। प्रस्वय और रूप भी बहुत कुछ अवधी के रखे गए

हैं। गोस्वामीजी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदनदासजी को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंधकुरास्ता, कवित्व-शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं। इनकी चौपाइयाँ अलबत्तः गोस्वामीजी की चौपाइयों में बेखटके मिलाई जा सकती हैं। सूच्म दृष्टिवाले भाषा-मर्मझों को केवल थोड़े ही से ऐसे स्थलों में भेद लचित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामीजी के अवधी के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है, पदिवन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामीजी के मेल का है। स्थि-र्घपति-पदकंज पनीता। प्रथमिंह बंदन करीं सप्रीता।।

सिय-रघुपति-पदकंज पुनीता। प्रथमहि बंदन करौ सप्रीता।।
मृदु मंजुल सुंदर सब भाँतो। सिस-कर-सिरस सुभग नख-पाँतो।।
प्रगात कल्पतक तर सब ओरा। दहन अज्ञ तम जन-चितचोरा।।
त्रिविध कलुव कुंजर धनधोरा। जगप्रसिद्ध केहरि बरजोरा।।
चिंतामणि पारस सुरधेन्। श्रिधिक कोटि गुन श्रिभमत देनू॥
जन-मन-मानस रसिक मराला। सुभिरत मंजन विपति विसाला।

निरिख कालजित कोपि अपारा। विदित होय करि गदा प्रहारा॥
महावेगयुत ऋावै सोई। ऋष्टधातुमय जाय न जोई॥
ऋयुत भार भरि भार प्रमाना। देखिय जमपित-दंड समाना॥
देखि ताहि लव हिन हेषु चंडा। कीन्ही तुरत गदा त्रय खंडा॥
जिमि नभ माहें मेथ-समुदाई। बरषिहें बारि महा भरि लाई॥
तिमि प्रचंड सायक जनु व्याला। हने कीस-तन लव तेहि काला॥
भए विकल ऋति पवनकुमारा। लगे करन तब हृदय विचारा॥

<sup>(</sup>३३) **मनियारसिंह**—ये काशी के रहनेवाले चत्रिय थे। इन्होंने देवपच्च में ही कविता की है और अच्छी की है। इनके निम्निलिखित प्रंथों का पता है—

महिम्न भाषा, सौंदर्य लहरी (पार्वती या देवी की स्तुति ), हनुमत छवीसी, सुंदरकांड। भाषा महिम्न इन्होंने संवत् १८४१ में लिखा। इनकी भाषा सानुप्रास, शिष्ट और परिमार्जित है और उसमें खोज भी पूरा है। ये अच्छे किव हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण लीजिए—

मेरो चित्त कहाँ दीनता में ऋति दूबरो है,
अधरम-धूमरो न सुधि के सँभारे पै।
कहाँ तेरी ऋदि किन बुद्धि-धारा-ध्विन तें,
त्रिगुण तें, परे हैं दिखात निरधारे पै॥
मनियार यातें मांत थिकत जिकत है कें,
भिक्तियस धरि उर धोरज बिचारे पै।
बिरची ऋपाल वाक्यमाल या पुहुपदंत,
पूजन करन काज चरन तिहारे पै।

तेरे पद-पंकज-पराग राज-राजेश्वरी!
वेद-बंदनीय विरुदाविल बढ़ी रहै।
जाकी किनुकाई पाय धाता ने धरित्री रची,
जापै लोक लोकन की रचना कड़ी रहै॥
मनियार जाहि विष्णु सेवैँ सर्व पंषत में,
सेख हू के सदा सास सहस मड़ी रहै।
सोई सुरासुर के सिरोमिन सदाशिव के
भसम के रूप है सरीर पै चढ़ी रहै।

श्चभय कठोर बानी सुनि लिछिमन जू की मारिने का चाहि जो सुधारी खल तरवारि। वीर इनुमंत तेहि गरिज सुहास करि, उपटि पकरि योव भूमि लै परे पछारि॥ पुच्छ तें लपेटि फेरि दंतन दरदराइ, नखन बकेाटि चेंथि देत महि डारि डारि। उदर विदारि मारि जुत्थन कें। टारि बीर, जैसे मृगराज गजराज डारै फारि फारि॥

(३४) कृष्णदास—ये मिरजापुर के रहनेवाले कोई कृष्णभक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत् १८५३ में "माधुटर्य लहरी" नाम की एक बड़ी पुस्तक ४२० पृष्ठों की बनाई जिसमें विविध छंदों में कृष्णचरित का वर्णन किया गया है। कविता इनकी साधारणतः अच्छी है। एक कवित्त देखिए—

कौन काज लाज ऐसी करैं जो अकाज अहो,
बार बार कहों नरदेव कहाँ पाइए।
दुर्लभ समाज मिल्यो सकल सिद्धांत जानि,
लीला गुन नाम धाम रूप सेवा गाइए॥
बानी की सयानी सब पानी में बहाय दीजै,
जानी से। न रीति जासी दपित रिक्साइए।
जैसी जैसी गहीं जिन लहीं तैसी नैननहूं,
धन्य धन्य राधाकुष्ण नित ही गनाइए॥

(३५) गणेश—ये नरहरि बंदीजन के वंश में लालकिव के पौत्र श्रौर गुलाब किव के पुत्र थे श्रौर संवत् १८५० से लेकर १९१० तक वस्तेमान थे। ये काशिराज महाराज उदितनारायण सिंह के दरबार में थे श्रौर महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने तीन प्रंथ लिखे— १—वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश। (बालकांड समय श्रौर किष्किधा के पाँच श्रध्याय) २—प्रयुक्त-विजय नाटक। ३—हनुमत पचीसी। प्रद्युम्निवजय नाटक समम पद्यबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों में सात अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के विश्वनाभपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गांधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें, पात्र-प्रवेश विष्कंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं पर इतिवृत्त का भी वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण दिया जाता है—

ताही के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भए।
भेंटि परस्पर कांत बैठ सभासद मध्य तहूँ।।
बोले हिर इंद्र सें। विनै कै कर जारि दोऊ,
श्राजु दिगविजय हमारे हाथ आया है।
भेरे गुरु लोग सब तोषित भए हैं श्राजु,
पूरो तप दान, भाग्य सफल सुहाया है।।
कारज समस्त सरे, मंदिर में आए श्राप,
देवन के देव मोहि धन्य ठहराया है।
सें। सुनि पुरंदर उपेंद्र लिख आदर सें।,
बोले सुनौ वंधु! दानवीर नाम पाया है।।

(३६) सम्मन—ये मल्लावाँ (जि० हरदोई) के रहने-वाले ब्राह्मण थे श्रीर संवत् १८२४ में उत्पन्न हुए थे। इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलिया के समान गाँवों तक में प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढँग में कुछ मार्मिकता है। "दिनों के फेर" श्राद् के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे खियों के मुँह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत् १८७९ में "पिंगल काव्य-भूषण" नामक एक रीति-प्रंथ भी बनाया। पर ये श्राधकतर श्रपने देहों के लिये ही प्रसिद्ध हैं। इनका रचना-काल संवत् १८६० से १८८० तक माना जा सकता है। कुछ दोहे देखिए— निकट रहे आदर घट, दूरि रहे दुख है।य। सम्मन या संसार में प्रीति करी जिन के।य॥ सम्मन चहें। सुख देह का तौ छाँड़ौ ये चारि। चीरी, खुगुली, जामिनी श्रीर पराई नारि॥ सम्मन मीठी बात सें। होत सबै सुख पूर। जेहि नहिं सीखो बे।लिबे।, तेहि सीखो सब धूर॥

(३७) ठाकुर—इस नाम के तीन किव हो गए हैं जिनमें दो असनी के ब्रह्मभट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की किवताएँ ऐसी मिल जुल गई हैं कि भेद करना किठन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे किवताएँ पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं।

### असनीवाले प्राचीन ठाकुर

ये रीतिकाल के आरंभ में संवत् १७०० के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलता; केवल फुटकल कविताएँ इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है, इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार ही समय समय पर कवित्त-सवैये बनाए हों जो चलती और स्वच्छ भाषा में हैं। इनके ये दो सवैये बहत सुने जाते हैं—

सिंज सुहे दुक्लन विज्जुछटा सी अटान चढ़ी घटा जोवित हैं।
सुचिती है सुनें धुनि मारन की, रसमाती सँजोग सँजोवित हैं।
कवि टाकुर वै पिय दूरि बसें, हम आँसुन सें। तन धेवित हैं।
धनि वै धनि पावस की रितयाँ पित की छितयाँ लिंग सेवित हैं।

वै।रे रसालन को चिढ़ि डारन कूकत क्वैलिया मौन गहै ना। ठाकुर कुंजन कुंजन गुंजत, भौरन भीर चुपैबा चहै ना॥ सीतल मंद सुगंधित, बीर, समीर लगे तन धीर रहे ना। ज्याकुल कीन्हो बसंत बनाय कै, जाय के कृत सें। केंाऊ कहै ना॥

## असनीवाले दूसरे ठाकुर

ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र श्रौर सेवक कि कि पितामह थे। सेवक के भतीजे श्रीकृष्ण ने श्रपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है उसके श्रानुसार ऋषिनाथजी के पूर्वज देवकीन दन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयूपारी ब्राह्मण—पयासी के मिश्र—थे श्रौर श्रच्छी किवता करते थे। एक बार मँभौली के राजा के यहाँ विवाह के श्रवसर पर देवकीन दनजी ने भाटों की तरह कुछ किवत्त पढ़े श्रौर पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई-बंधुश्रों ने उन्हें जातिच्युत कर दिया श्रौर वे श्रमनी के भाट नरहर किव की कन्या के साथ श्रपना विवाह करके श्रसनी में जा रहे श्रौर भाट हो गए। उन्हीं देवकीन दन के बंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ किव हुए।

ठाकुर ने संवत् १८६१ में "सतसई बरनार्थ" नाम की 'बिहारी सतसई' की एक टीका (देवकीन दन टीका) बनाई। श्रतः इनका किवता-काल संवत् १८६० के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशिराज के संबंधी काशी के नामी रईस (जिनकी हवेली श्रव तक प्रसिद्ध हैं) बाबू देवकीन दन के श्राश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्व० पंडित श्रांविकादत्त व्यास ने श्रपने "बिहारी विहार" की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव या दृश्य का निर्वाह श्रवाध रूप में पाया जाता है। दो उत्तहरण लीजिए—

कारे लाल करहे पलासन के पुंज तिन्हें
अपने भकोरन भुलावन लगी है री।
ताही की ससेटी तृन पत्रन-लपेटी धराः
धाम तें श्रकास धूरि धावन लगी है री॥
ठाकुर कहत सुचि सौरभ प्रकासन में।
श्राह्मी भाँति कचि उपजावन लगी है री।

### ताती सीरी बैहर वियोग वा सँयोगवारी, स्रावनि बसंत की जनावन लगी है री॥

प्रात भुकामुकि मेष छुपाय कै गागर लै घर ते निकरी ती। जानि परो न किलीक अबार है, जाय परो जह होरी घरी ती।। डाकुर दौरि परे मेाहिं देखि कै, मागि बची री, बड़ी सुघरी ती। बीर की सैं जी किवार न देउँ ती मैं होरिहारन हाथ परी ती।।

# तीवरे ठाकुर बुँदेलखंडी

ये जाति के कायस्थ थे श्रीर इनका पूरा नाम लाला ठाकुर-दास था। इनके पूर्वज काकारी (जिला लखनक) के रहनेवाले थे श्रौर इनके पितामह खद्भरायजी बडे भारी मंसबदार थे। उनके पुत्र गुलाबराय का विवाह बड़ी धूमधाम से स्रोरछे ( बुंदेल-खंड) के राव राजा (जो महाराज अरेरछा के मुसाहब थे) की पुत्री के साथ हुआ था। ये ही गुलाबराय ठाकुर किव के पिता थे। किसी कारण से गुलाबराय अपनी ससुराल आरछे में ही त्र्यावसे जहाँ संवत् १⊏२३ में ठाकुर का जन्म हुआ। समाप्त होने पर ठाकुर श्राच्छे कवि निकले श्रीर जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी-सिंहजी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे थे। इससे ये कभी कभी वहाँ भी रहा करते थे। बिजा-वर के राजा ने भी एक गाँव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपूर-नरेश राजा केसरीसिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीछत गही पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के एक रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी श्रीर वे बूँ देल-खंड के दूसरे राजदरबारों में भी श्राने जाने लगे। बाँदे के हिम्मतबहाद्र गोलाई के द्रबार में कभी कभी पद्माकरजी के साथ ठाकुर की कुछ नोंक-भोंक की बातें हो जाया करती थीं। एक बार पद्माकरजी ने कहा "ठाकुर कविता तो बहुत अच्छी करते हैं पर पद कुछ हलके पड़ते हैं"। इस पर ठाकुर बोले "तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है"।

इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मतबहादुर कभी श्रपनी सेना के साथ श्राँगरेजों का कार्य्यसाधन करते श्रीर कभी लखनऊ के नवाब के पन्न में लड़ते। एक बार हिम्मतबहादुर ने राजा पारीछत के साथ कुछ घोखा करने के लिये उन्हें बाँदे बुलाया। राजा पारीछत वहाँ जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले श्रीर दो ऐसे संकेत-भरे सवैये पढ़े कि राजा पारीछत लौट गए। एक सवैया यह है—

कैसे सुचित्त भए निकसौ बिहँसौ बिलसौ हरि दे गलबाहीं। ये छल छिद्रन को बितयाँ छलती छिन एक घरी पल माहीं।। ढाकुर वै जुरि एक भई, रिचहैं परपंच कछू बज माहीं। हाल चवाइन की दुहचाल की लाल तुम्हें है दिखात कि नाहीं?

कहते हैं कि यह हाल सुनकर हिम्मतबहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समक्त कर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मतबहादुर इन पर कल्लाने लगे तब इन्होंने यह कवित्त पढ़ा—

वेई नर निर्णाय निदान में सराहे जात,
सुखन श्रघात प्याला प्रेम को पिए रहें।
हरि-रस चंदन चढ़ाय श्रंग अंगन में,
नीति को तिलक, बेंदी जस की दिए रहें॥
ठाकुर कहत मंजु कंजु तें मृदुल मन,
मोहनी सरूप, धारे हिम्मत हिए रहें।
भेंट भए समये असमये, श्रचाहे चाहे,
श्रोर लो निवाहें, आँखैं एकसी किए रहें॥

इस पर हिम्मतबहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहे तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली श्रीर बोले—

सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के,
दान जुद्ध जुरिबे में नेकु जे न मुरके।
नीति देनवारे हैं मही के महिपालन को,
हिये के बिसुद्ध हैं, सनेही साँचे उर के।।
ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के,
जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के।
चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज,
हम कविराज हैं, पै चाकर चतुर के।

हिम्मतबहादुर यह सुनते ही चुप हो गए। फिर मुस्क-राते हुए बोले—"कविजी बस! में तो यही देखा चाहता था कि आप कोरे किव ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है।" इस पर ठाकुरजी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया— "महाराज! हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बिलहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जायगी?" (गोसाई हिम्मत गिरि का असल नाम अनूप गिरि था; हिम्मतबहादुर शाही खिताब था।)

ठाकुर किव का परलोकिवास संवत् १८५० के लगभग हुआ। श्रातः इनका किवता-काल संवत् १८५० से १८८० तक माना जा सकता है। इनकी किवताओं का एक अच्छा संम्रह "ठाकुर-ठसक" के नाम से श्रीयुत लाला भगवानदीनजी ने निकाला है। पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की किवताएँ मिली हुई हैं। इस संग्रह में विशेषता यह है कि किव का जीवन-ग्रुत्त भी बहुत कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियावसिंह (चातुर) और पौत्र शंकरप्रसाद भी किव थे।

ठाकुर बहुत ही सची उमंग के किव थे। इनमें कृत्रि-मता का लेश नहीं। न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाइंबर है, न कल्पना की भूठी उडान श्रीर न श्रनुभृति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। जैसे भावों का जिस ढँग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं वैसे सावों को उसी ढँग से यह कवि ऋपनी स्वाभा-विक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लच्य रहा है। व्रजभाषा की शृंगारी कविताएँ प्रायः स्त्री-पात्रों के ही मुख की वागी होती हैं अतः स्थान स्थान पर लोकोिकयों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है उससे उक्तियों में श्रोर भी स्वाभाविकता आ गई है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियाँ बात बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपर व्यंजना के लिये ये कहावतें मानी एक संचित वाङमय हैं। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकर ने किया है वैसा श्रौर किसी किव ने नहीं। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं श्रीर कुछ खास बंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक और इदय के पारखी कवि थे इसी से इनकी कविताएँ विशेषतः सबैये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता ? जब जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा।

ठाकुर प्रधानतः प्रेमनिरूपक होने पर भी लोकव्यापार के श्रनेकांगदर्शी किव थे। इसी से प्रेमभाव की श्रपनी स्वाभा-विक तन्मयता के श्रितिरिक्त कभी तो ये श्रखती, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा श्रादि उत्सवों के उल्लास में मग्न दिखाई पड़ते हैं; कभी लोगों की जुद्रता, कुटिलता, दुःशीलता श्रादि पर स्वोभ प्रकट करते पाए जाते हैं श्रीर कभी काल की गति पर खिन्न त्रौर उदास देखे जाते हैं। किवकर्म को ये किठन सममते थे। रूढ़ि के श्रमुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये किवता नहीं कहते थे। नमृते के लिये यहाँ इनके थोड़े ही से पद्य दिए जा सकते हैं—

सीखि लीन्हों मीन मृग खंजन कमल नैन,
सीखि लीन्हों जस श्रौ प्रताप के कहाने। हैं।
सीख लीन्हों कल्पवृत्त कामघेनु चिंतामिन,
सीखि लीन्हों मेरु श्रौ कुबेर गिरि श्राना है।।
ढाकुर कहत याकी बड़ों है कठिन बात,
याके। नहिं भूलि कहूँ बाँधियत बाना है।
ढेल सा बनाय आय मेलत सभा के बीच,
लोगन किंचत कीबा खेल किर जाना है।।

दस बार, बीस बार बरिज दई है जाहि,

एते पै न मानै जौ तै। जरन बरन देव।
कैसा कहा कीजै, कळू श्रापना करो न हाय,

जाके जैसे दिन ताहि तैसेई भरन देव॥

डाकुर कहत मन आपना मगन राखा,

प्रेम निहसंक रस-रंग बिहरन देव।

बिधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ

खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव॥

ष्रपने श्रपने सुठि गेहन में चढ़े दोऊ सनेह को नाव पैरी। श्रामान में भींजत प्रेम भरे, समया लिख में बिल जान पैरी। कहै ठाकुर दोउन की रुचि सो रँग है उमड़े दोउ ठान पैरी। सखी, कारी घटा बरसै बरसाने पै, गोरो घटा नँदगाँव पैरी॥ वा निरमे।हिनि रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति हैं है। बारहि बार बिलोकि घरी घरी सुरति तो पहिचानति हैं है। ठाकुर या मन के। परतीति है, जो पै सनेह न मानति हैंहै। स्त्रावत हैं नित मेरे लिये, इतना तो बिसेष कै जानति हैंहै।

यह चारहु श्रोर उदौ मुखचंद की चाँदनी चाक निहारि लै री। बिल जो पे श्रधीन भया पिय, प्यारी! ता एता बिचार बिचारि लै री।। किब ढाकुर चूकि गया जा गोपाल ता तें बिगरी कीँ सँमारि लै री। अब रैहे न रैहे यहें समया, बहती नदी पायँ पखारि लै री।।

पावस तें परदेश तें स्त्राय मिले पिय स्त्री मनभाई भई है। दादुर मेार पपीहरा बेालत, तापर स्त्रानि घटा उनई है॥ उाकुर वा सुखकारी मुहावनि दामिनि कैंथि किते कें। गई है। री स्त्रव तै। घनधार घटा गरजो बरसा तुम्हें धूर दई है॥

पिय प्यार करें जोहि पै सजनी तेहि की सब भाँतिन सैयत है। मन मान करों ता परें। भ्रम में, फिर पाछे परे पछितैयत है।। किव ठाकुर कीन की कासे। कहीं ? दिन देखि दसा विसरैयत है। श्रपने श्रटके सुन एरी भट्ट! निज सीत के मायके जैयत है।।

(३८) ललकदास — बेनी किन के में ड़ौवा से ये लखन नक के कोई कंठीधारी महंत जान पड़ते हैं जो अपनी शिष्य-मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत् १८६० और १८८० के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने "सत्योपाख्यान" नामक एक बड़ा वर्णनात्मक प्रंथ लिखा है जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ विणित है। इस

प्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं, बल्क जन्म की बधाई, बाललीला, होली, जलकीड़ा, भूला, विवाहोत्सव आदि का बड़े ब्योरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज रघुराजसिंह के रामस्वयंवर का है वही इसका भी समिक्तए। पर इसमें सादगी है और यह केवल दोहे चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन करने में ललकदासजी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकट्ठे ही किए हैं; संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चौपाइयाँ देखिए—

धिर निज श्रंक राम के। माता | लह्यो मेाद लिख मुख मृदु गाता ||
दंत कुंद मुकुता सम सोहै | बंधुजीव सम जीम बिमाहै ||
किसलय सधर श्रधर छिबि छाजें | इंद्रनील सम गंड बिराजें ||
सुंदर चिबुक नासिका साहै | कुंकुम तिलक चिलक मन माहै ||
कामचाप सम भ्रकुटि बिराजे | श्रलक-कलित मुख श्रति छिबि छाजे ||
यहि बिधि सकल राम के श्रंगा | लिख चूमति जननी सुख संगा ||

(३९) खुमान—ये बंदीजन थे श्रीर चरस्वारी (वुंदेल-खंड) के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे। इनके बनाए इन मंथों का पता है—

श्रमरप्रकाश (सं०१८३६), श्रष्टजाम (सं०१८५२), लदमण्शतक (सं०१८५५), हनुमान नखशिख, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीतिविधान, समरसार (युद्ध-यात्रा के मुहूत श्रादि का विचार), नृसिंह-चरित्र (सं०१८७९), नृसिंह-पचीसी।

इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल सं० १८२० से १८८० तक माना जा सकता है। "लच्मग्णशतक" में लच्मग् श्रौर मेघनाद का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। खुमान कविता में श्रापना उपनाम 'मान' रखते थे। नीचे एक कवित्त दिया जाता है—

आया इंद्रजीत दसकंघ की निबंध बंध, बेल्या रामबंधु सी प्रबंध किरवान की। के। है अंसुमाल, के। है काल विकराल, मेरे सामुहें भए न रहे मान महेसान की।। तू ती सुकुमार यार लखन कुमार! मेरी मार बेसुमार की सहैया धमासान की? बीर ना चितैया, रनमंडल रितैया, कोल कहर बितैया है। जितैया मधवान की।।

(४०) नवल सिंह कायस्य — ये फाँसी के रहनेवाले थे खीर समथर-नरेश राजा हिंदूपित की सेवा में रहते थे। इन्होंने बहुत से प्रथों की रचना की है जो भिन्न भिन्न विषयें। पर खीर भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी थे। इनका सुकाव भक्ति और ज्ञान की खोर विशेष था। इनके लिखे प्रथों के नाम ये हैं—

रासपंचाध्यायी, रामचंद्रविलास, शंकामोचन (सं० १८७३), जौहरिन-तरंग (१८७५), रिसकरंजनी (१८७७), विज्ञान-भास्कर (१८७८), त्रजदीपिका (१८५३), शुकरम्भासंवाद (१८८८), नाम-चिंतामणि (१९०३), मूलभारत (१९१२), भारत-सावित्री (१९१२), भारत कवितावली (१९१३), भाषा सप्तशती (१९१७), कविजीवन (१९१०), श्राल्हा-रामायण (१९२२), किंमणीमंगल (१९२५), मूलढोला (१९२५), रहस लावनी (१९२६), श्रध्यात्मरामायण, रूपक रामायण, नारीप्रकरण, सीतास्वयंवर, रामविवाहखंड, भारत वार्तिक, रामायण-सुमिरनी, पूर्व श्रुंगारखंड, मिथिलाखंड, दानलोभ संवाद, जन्मखंड।

उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी छोटी हैं फिर भी इनकी रचना की बहुरूपता का आभास देतो हैं। इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं। अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। खोज की रिपोर्टों में उद्धृत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है। अजभाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने लिखा है। इनके कुछ पद्य नीचे देखिए—

श्चभव श्चनादि अनंत श्रपारा । अमन, अप्रान, श्चमर, श्चिवकारा ॥ अग श्चनीह आतम अविनासी । श्चगम अगोचर श्चविरल वासी ॥ श्चकथनीय श्चद्वैत श्चरामा । श्चमल श्चसेष अवमे अकामा ॥ रहत श्चलिस ताहि उर ध्याऊँ । अनुपम अमल सुजस मैं गाऊँ ॥

सगुन सरूप सदा सुषमा-निधान मंजु,
बुद्धि गुन गुनन अगाध वनपति से।
भनै नवलेस फैल्यो विशद मही में यश,
बरिन न पावै पार भार फनपति से॥
जक्क निज भक्कन के कलुष प्रभंजै रंजै,
सुमित बढ़ावै धन धान धनपति से।
श्रवर न दूजो देव सहज प्रसिद्ध यह,
सिद्धि-वरदैन सिद्ध ईस गनपति से॥

(४१) रामसहायदास—ये चौबेपुर (जिला बनारस) के रहनेवाले लाला भवानीदास कायस्थ के पुत्र थे और काशी-नरेश महाराज उदितनारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। "बिहारी सतसई" के अनुकरण पर इन्होंने "रामसतसई" बनाई। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं। पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता श्रोर भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समभा जायगा। बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएँ हैं, यह उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी श्रीर वाग्वैदग्ध्य से संबंध है वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है श्रीर सफलता भी हुई है। पर हावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाश्रों का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ट्य, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में कहाँ ? नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिय हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो श्रांकों से ही नहीं काम चल सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी ''रामसतसई'' श्रुंगाररस का एक उत्तम प्र'थ है। इस सतसई के श्रांतिरक्त इन्होंने तीन पुस्तकं श्रीर लिखी हैं—

वाणीभूषण, वृत्ततरंगिणी (सं०१८७३) और ककहरा। वाणीभूषण श्रलंकार का मंथ है और वृत्त-तरंगिणी पिंगल का। ककहरा जायसी की 'श्रखरावट' के ढँग की छोटी सी पुस्तक है श्रीर शायद सबसे पिछली रचना है, क्योंकि उसमें धर्म श्रीर नीति के उपदेश हैं। रामसहाय का कविता-काल संवत् १८६० से १८८० तक माना जा सकता है। नीचे सतसई के कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं—

> गड़े नुकीले लाल के नैन रहें दिन रैनि। तव नाज़क ढोड़ी न क्यों गाड़ परै मृदुबैनि १ भटक न, भटपट चटक के ख्राटक सुनट के संग। लटक पीतपट की निपट हटकति कटक अनंग।।

लागे नैना नैन में कियो कहा धैं। मैन।
नहिं लागें नैना, रहें लागे नैना नैन।!
गुलुकिन लिग ज्यें। त्यों गये। किर किर साहस जोर।
फिर निकर्यो मुखान चिष, चित क्रांति खात मरोर।!
यैं। विभाति दसनावली ललना बदन मँकार।
पति के। नातो मानि कै मनु क्राई उडुमार।!

(४२) चंद्रशेखर—ये वाजपेयी थे। इनका जन्म सं० १८५५ में मुश्रज्जमाबाद (जिला फतहपुर) में हुआ था। इनके पिता मनीरामजी भी अच्छे किव थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगे की श्रोर, फिर ६ वर्ष तक जोधपुर-नरेश महाराज मानसिंह के यहाँ रहे। श्रांत में ये पिटयालानरेश महाराज कमेसिंह के यहाँ गए श्रीर जीवन भर पिटयाले में ही रहे। इनका देहांत संवत् १९३२ में हुआ श्रतः ये महाराज नरेंद्रसिंह के समय तक वर्तमान थे श्रीर उन्हीं के श्रादेश से इन्होंने श्रपना प्रसिद्ध वीरकाव्य "हम्मीरहठ" बनाया। इसके श्रांतिरक्त इनके रचे प्रधीं के नाम ये हैं—

विवेक-विलास, रसिकविनोद, हरिभक्ति-विलास, नखसिख, वृ'दावनशतक, गुह्पंचाशिका, ताजक ज्योतिष, माधवी वसंत ।

यद्यपि शृंगाररस की किवता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिये "हम्मीरहठ" ही पर्याप्त हैं। उत्साह की उमंग की व्यंजना जैसी चलती, स्वाभाविक श्रीर जोरदार भाषा में इन्होंने की है वैसे ढंग से करने में बहुत ही कम किव समर्थ हुए हैं। वीररस के वर्णन में इस किव ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सुदन श्रादि के समान शब्दों की तड़ातड़ श्रीर मड़ामड़ के फेर में न पड़कर उमोत्साह-व्यंजक उक्तियों का

ही श्रिधिक सहारा इस किव ने लिया है, जो वीररस की जान है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों के श्रनावश्यक विस्तार की, जिसमें वस्तुश्रों की बड़ी लंबी-चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। भाषा भी पूर्ण व्यवस्थित, च्युतसंस्कृति श्रादि देग्षों से मुक्त श्रीर प्रवाहमयी है। साराश यह कि वीररस-वर्णन की श्रत्यंत श्रेष्ठ प्रणाली का श्रनुसरण चंद्रशेखरजी ने किया है।

रही प्रसंग-विधान की बात। इस विषय में कवि ने नई उद्भावनाएँ न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वधा श्रनुसरण किया है। एक रूपवती श्रीर निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का ऋलाउद्दीन के दरबार से भागना, ऋलाउद्दीन का उसे हम्मीर से वापस माँगना, हम्मीर का उसे ऋपनी शर्ण में लेने के कारण उपेत्तापूर्वक इनकार करना, ये सब बातें जोधराज क्या उसके पूर्ववर्त्ती अपभ्रंश के कावियों की ही कल्पना है, जो वीरगाथा-काल की रूढि के अनुसार की गई थी। गढ के घेरे के समय गढपति की निश्चितता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिये पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच-रंग का होना दिखाया करते थे। जायसी ने अपनी पद्मावती में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौरगढ के घेरे जाने पर राजा रतनसेन का गढ़ के भीतर नाच कराना और शत्र के फेंके हुए तीर से नत्तकी का घायल होकर मरना वर्णित किया है। ठीक उसी प्रकार का वर्णन "हम्मीरहठ" में रखा गया है। यह चंद्रशेखरजी की अपनी उद्भावना नहीं; एक वेंधी हुई परि-पाटी का श्रनुसरण है। नर्त्तकी के मारे जाने पर हम्मीरदेव का यह कह उठना कि ''हठ करि मंड्यो युद्ध वृथा ही'' केवल उनके तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना मात्र करता है। उसे करुए। प्रलाप मात्र सममता चाहिए। इसी दृष्टि से इस प्रकार के करुए प्रलाप राम ऐसे सत्यसंघ और वीरव्रती नायकों से भी कराए गए हैं। इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लोबन लगता हक्षा नहीं माना जाता।

एक त्रुटि हम्मीरहठ की अवश्य खटकती हैं। सब अच्छे किवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़नेवाले या उसे जीतनेवाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था ? इंद्र, मरुत्, यम, सूर्य्य आदि सब देवताओं से सेवा लेनेवाला; पर हम्मीरहठ में अलाउद्दीन एक चुिह्या के काने में दौड़ने से उर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है।

चंद्रशेखरजी का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी श्रिधकार था। श्रमुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई, सर्वत्र रस में सहायक ही है। युद्ध, मृगया श्रादि के वर्णन तथा संवाद श्रादि सब बड़ी मर्भक्षता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके श्रमुकूल पदिवन्यास है। जहाँ श्राप्त का प्रसंग है वहाँ यही प्रतीत होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्राप्ती किब की रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि "हम्मीरहठ" हिंदी-साहित्य का एक रत्न है। "तिरिया तेल, हम्भीर हठ चढ़ें न दूजी बार" वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में शोभा देता है। नीचे किवता के कुछ नमृने दिए जाते हैं—

उवै भानु पिच्छम प्रतच्छ, दिन चंद प्रकासै।
उलिट गंग वर बहै, काम रित प्रीति बिनासै।।
तजै गौरि श्ररघंग, श्रचल प्रुव श्रासन चल्लै।
अचल पवन बर होय, मेरु मंदर गिरि हल्लै।।
सुरतद सुखाय, लोमस मरै, मीर! संक सब परिहरी।
मुख-बचन बीर हम्मीर को बोलिन यह कबहूँ टरौ।।

श्रालम-नेवाज सिरताज पातसाइन के,
गाज ते दराज कोप-नजर तिहारी है।
जाके डर डिगत अडोल गढ़धारी, डगमगत पहार औ डुलित मिह सारी है।।
रंक जैसो रहत ससंकित सुरेस भयो,
देस देसपित में श्रतंक श्रति भारी है।
भारी गढ़धारी, सदा जंग की तयारी,
धाक मानै ना तिहारी या हमीर हटधारी है।।

भागे भीरजादे पीरजादे औं अभीरजादे,
भागे खानजादे प्रान मरत बचाय कै।
भागे गज बाजि रथ पथ न सँभारें, परें
गोलन पै गोल, सूर सहिम सकाय कै।
भाग्यो सुलतान जान बचत न जानि बेगि,
बिलत बितुंड पै बिराजि बिलखाय कै।
जैसे लगे जंगल में ग्रोधम की आगि
चलैं भागि मृग महिप बराह बिललाय कै।

थोरी थोरी बैसवारी नवल किसोरी सबै,

मोरी मोरी बातन बिहँसि मुख मोरतीं।
बसन विभूषन विराजत विमल वर,

मदन मरोरनि तरिक तन तोरतीं।।
प्यारे पातसाह के परम अनुराग-रँगी,

चाय भरी चायल चपल हग जोरतीं।
काम-अबला सी, कलाधर की कला सी,

चार चंपक लता सी चपला सी चित चोरतीं।।

(४३) **बाबा दीनदयाल गिरि**—वे गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी संवत् १८५९ में काशी के गाय-घाट मुहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये ५ या ६ वर्ष के थे तभी इनके माता-पिता इन्हें महंत कुशागिरि को सौंप चल बसे। महंत कुशागिरि पंचकोशी के मार्ग में पडनेवाले देहली-विनायक नामक स्थान के ऋधिकारी थे। काशी में महंतजी के और भी कई मठ थे। वे विशेषत: गाय-घाट वाले मठ में रहा करते थे। बाबा दीनद्याल गिरि भी उनके चेले हो जाने पर प्रायः उसी मठ में रहते थे। जब महंत कुशागिरि के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब ये देहली-विनायक के पास मौठली गाँववाले मठ में रहने लगे। बाबाजी संस्कृत ऋौर हिंदी दोनों के ऋच्छे विद्वान थे। बाब गोपालचंद्र (गिरिधरदास) से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत् १९१५ में हुआ। ये एक अत्यंत सहदय और भावक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियों हिंदी के श्रीर किसी कवि की नहीं हुई। यद्यपि इन श्रन्योक्तियों के भाव ऋधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं पर भाषाशैली की सर-सता श्रोर पदविन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबाजी का भाषा पर बहुत ही ऋच्छा श्रिधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ श्रीर सुव्यवस्थित भाषा बहत थोडे कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूरवीपन या श्राञ्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी श्रान्योक्तियाँ इतनी मर्मस्पर्शिनी हुई हैं। इनका अन्योक्तिकल्प-द्रम हिंदी-साहित्य में एक अनमाल वस्तु है। अन्याक्ति के चेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्यभावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है। पर इसमें अच्छे भावक वि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयां पर तो इन्होंने सरस

श्रान्योक्तियाँ कही ही हैं; श्राध्यात्मपत्त में भी दो एक रहस्यमयी उक्तियाँ इनकी हैं।

बाबाजी को जैसा कामल-व्यंजक पद्विन्यास पर ऋधि-कार था वैसा ही शब्द-चमत्कार आदि के विधान पर भी। यमक श्रौर श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावकता हमारं सामनं रखते हैं उसी प्रकार चमत्कार-कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनमें कला-पच प्रधान है या हृदय-पच। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग श्रलगरखा है। श्रपनी मार्मिक रचनाश्रों के भीतर इन्होंने चमत्कार-प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया है। अन्योक्ति-कल्पद्रम के आदि में कई शिलष्ट पद्य आए हैं पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुरागवाग में भी अधिकांश रचना शब्द-वैचित्र्य आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रासयुक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है। पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं वहाँ श्लेष, यमक, ऋ तर्लापिका, र्वाहर्लापिका सब कुछ मौजूद है। सारांश यह कि ये एक बह-रंगी कवि थे। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण स्त्रधिकार था।

इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है-

ः श्रन्योक्ति-कल्पद्रुम ( सं० १९१२ ), श्रनुराग-वाग ( सं० १८८८ ), वैराग्य-दिनेश ( सं० १९०६ ), विश्वनाथ-नवरत्न श्रीर दृष्टात-तर्रागणी ( सं० १८७९ )।

इस सूची के अनुसार इनका किवता-काल संवत् १८७९ से १९१२ तक माना जा सकता है। 'अनुराग-बाग' में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही लिलत किवतों में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। 'रृष्टांत- तरंगिणी' में नीति-संबंधी दोहे हैं। 'विश्वनाथ-नवरत्न' शिव की स्तुति है। 'वैराग्य-दिनेश' में एक त्रोर तो ऋतुमां श्रादि की शोभा का वर्णन है श्रीर दूसरी श्रोर ज्ञान-वैराग्य श्रादि का। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

> केतो से।म कला करी, करी सुधा के। दान । नहीं चंद्रमांग जो द्रवे, यह तेलिया पखान ॥ यह तेलिया पखान, बड़ी कठिनाई जाकी। टूटीं याके सीस बीस बहु बाँकी टाँकी॥ बरनै दीनदयाल, चंद ! तुमही चित चेती। कूर न के।मल हे।हिं कला जौ कीजै केती॥

> बरखे कहा पयोद इत मानि मोद मन माहिं।
> यह तो ऊसर भूमि है ऋंकुर जिमहें नाहिं॥
> अंकुर जिमहें नाहिं बरफ सत जो जल देहै।
> गरजै तरजै कहा १ दृथा तेरो श्रम जैहै॥
> बरनै दीनदयाल न ढोर कुढौरहि परखै।
> नाहक गाहक बिना, बलाहक ! ह्याँ तू बरसै॥

चल चकई तेहि सर विषे जहँ नहिं रैन-विछोह।
रहत एकरस दिवस ही, सुद्धद हंस-संदोह॥
सुद्धद हंस-संदोह केाह अरु द्रोह न जाके।।
भोगत सुख-अबोह, मेाह-दुख होय न ताके।॥
बरनै दीनदयाल भाग विन जाय न सकई।
पिय-मिलाप नित रहें, ताहि सर चल तू चकई॥

केामल मनोहर मधुर सुरताल सने नूपुर-निनादनि सें। कौन दिन बोलिहैं।

नीके सम ही के बुंद-बृंदन सुमेतिन के।
गहि के कृपा की अब चोंचन सें। ते लिहें।।
नेम धरि छेम सें। प्रमुद हाय दीनचाल,
प्रेम-के।कनद बीच कब धें। कलोलिहें।
चरन तिहारे जदुवंस-राजहंस! कब
मेरे मन-मानस में मंद मंद डोलिहें?

चरन-कमल राजें, मंजु मंजीर बाजें। गमन लखि लजावें इंसऊ नाहिं पावें।। सुखद कदम-छाहीं कीड़ते कुंज माहीं। लखि लखि हरि सोमा चित्त काको न लोमा?

बहु खुद्रन के मिलन तें हानि बली की नाहिं। जूथ जंबुकन तें नहीं केहरि कहुँ निस जाहिं॥ पराधीनता दुख महा, सुखी जगत स्वाधीन। सुखी रमत सुक बन-विप, कनक पींजरे दीन॥

(४४) पजनेस —ये पन्ना के रहनेवाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं। किवता-काल इनका संवत् १९०० के श्रासपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती पर इनकी बहुत सी फुटकल किवता संप्रह-प्रथों में मिलती श्रीर लोगों के मुँह से सुनी जाती है। इनका स्थान जजभाषा के प्रसिद्ध किवयों में है। ठाकुर शिवसिंहजी ने 'मधुरिप्रया' श्रीर 'नखशिख' नाम की इनकी दो पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे मिलती नहीं। भारतजीवन प्रेस ने इनकी फुटकल किवता श्री का एक संप्रह ''पजनेस प्रकाश' के नाम से प्रकाशित किया है जिसमें १२७ किवत-सवैया हैं।

इनकी किवताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना शृंगाररस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों (जैसे ट, ठ, ड) का व्यवहार यत्र-तत्र बराबर मिलता है। ये 'प्रतिकूल-वर्णत्व' की परवा कम करते थे। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुपासयुक्त लिलत भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद-विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल किवत्त अधिकतर अंग-वर्णन के मिलते हैं जिनसे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नखिशाख लिखा होगा। शब्द-चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था जिससे कहीं कहीं कुछ भहापन आ जाता था। कुछ नमूने लीजिए—

छहरे छ्रवीली छ्रटा छूटि छ्रितिमंडल पै,
उमग उजेरो महाश्रोज उजबक सी।
कवि पजनेस कंज-मंजुल-मुखी के गात,
उपमाधिकाति कल कुंदन तबक सी॥
फैली दीप दीप दीप-दीपित दिपित जाकी,
दीपमालिका की रही दीपित दबक सी।
परत न ताब लिख मुख माहताब जब
निकर्सा सिताब आफताब की ममक सी।।

पजनेस तसद्दुक ता विसमिल जुल्फे फ़रकत न कबूल कसे।
महबूब जुनाँ बदमस्त सनम अज़दस्त अलाबल जुल्फ बसे।।
मजमूए, न काफ शिगाफ कए सम क्यामत चश्म से खूँ बरसे।
मिज़गाँ सुरमा तहरीर दुताँ नुक्रते, बिन बे, किन ते, किन से।।

( ४५ ) गिरिधरदास—ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे श्रीर ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका

नाम तो बाबू गोपालचंद्र था पर किवता में अपना उपनाम ये 'गिरिधरदास', 'गिरिधर', 'गिरिधारन' रखते थे। भारतेंद्र ने इनके संबंध में लिखा है कि "जिन श्री गिरिधरदास किव रचे प्रंथ चालीस"। इनका जन्म पौष कृष्ण १५ संवत् १८९० को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद, जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें ग्यारह वर्ष के छोड़कर ही परलोक सिधारे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संप्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने "सरस्वती-भवन" रखा जिसका मूल्य स्वर्गीय डाक्टर राजेंद्र-लाल मित्र एक लाख रूपया तक दिलवाते थे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और किवयों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य-चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संवत् १९१७ में हुआ।

भारतेंदुजी ने इनके लिखे ४० मंथों का उन्नेख किया है जिनमें से बहुतों का पता नहीं है। भारतेंदुजी के दौहित्र हिंदी के उत्क्रष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रजरब्रदासजी ने श्रपनी देखी हुई इन श्रठारह पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं—

जरासंधवध महाकाव्य, भारतीभूषण ( अलंकार ), भाषा-व्याकरण (पिंगल-संबंधी), रसरत्नाकर, बीष्मवर्णन, मस्यकथा-मृत, वाराहकथामृत, वृसिंहकथामृत, वामनकथामृत, परशुराम-कथामृत, रामकथामृत, बलरामकथामृत (कृष्णचरित्र ४७०१ पदों में), बुद्धकथामृत, किल्किकथामृत, नहुष नाटक, गर्गसंहिता (कृष्णचरित का दोहे चौपाई में बड़ा मंथ), एकादशी-माहात्म्य।

इनके श्रतिरिक्त भारतेंदुजी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधाकुष्णदास ने इन २१ श्रीर पुस्तकें। का उल्लेख किया है— वाल्मीकि-रामायण (सातों कांड पद्यानुवाद), छंदोण्व, नीति, श्रद्भुतरामायण, लद्मीनखशिख, वार्तासंस्कृत, कका-रादि सहस्रनाम, गयायात्रा, गयाष्टक, द्वादशद्लकमल, कीर्तन, संकर्षणाष्टक, दनुजारिस्तोत्र, शिवस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, भगवत्-स्तोत्र, श्रीरामस्तोत्र, श्रीराधास्तोत्र, रामाष्टक, कालियकालाष्टक।

इन्होंने दो ढँग की रचनाएँ की हैं। गर्गसंहिता आदि
भिक्तमार्ग की कथाएँ तो सरल और साधारण पदों में कही हैं,
पर काव्यकौशल की दृष्टि से जो रचनाएँ की हैं—जैसे जरासंघवध, भारतीभूषण, रसरबाकर, भीष्मवर्णन—वे यमक और
अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर दुरूह
हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा
जरासंघवध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंघवध अपूर्ण
है, केवल ११ सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढँग का अनूठा
है। जो किवताएँ देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि
इनका मुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी
रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती। २७ वर्ष की ही आयु पाकर
इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्यरचना का अद्भुत अभ्यास
सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं।
(जरासंधवध से)

चल्या दरद जेहि फरद रच्या विधि मित्र-दरद-हर ।
सरद सराहह बदन जाचकन-इरद मरद बर ॥
लसत सिंह सम दुरद नरद दिसि-दुरद-अरद-कर ।
निरिष्ति होत श्रारि सरद, हरद सम जरद-कांति-धर ॥
कर करद करत बेपरद जब गरद मिलत बपु गाज का ।
रन-जुश्रा-नरद वित नृप लस्या करद मगध-महराज का ॥

सब के सब केसव के सबके हित के गज सेहित से। भा अपार हैं। जब सैलन सैलन सैलन हो फिर्रें सैलन सैलहि सीस प्रहार हैं।। 'गिरिधारन' धारन से। पदकंज लै धारन लै बसु धारन फार हैं। अप्रि बारन बारन बारन पै सुर-बारन वारन वारन वार हैं।

#### (भारतीभूपण मे)

श्चासंगति — सिंधु-जनित गर हर पिया, मरे असुर समुदाय । नैन-बान नैनन लग्या, भया करेजे घाय॥

#### ( रसरकाकर से )

जाहि विवाहि दिया पितु मातु नै पावक साखि सबै जग जानी। साहब से 'गिरिधारन जू' भगवान समान कहें मुनि ज्ञानी।। तू जो कहें वह दिच्छिन है, तो हमें कहा बाम हैं. बाम श्रजानी। भागन सें। पित ऐसा मिलै सबर्हान का दिच्छन जो मुखदानी।।

#### ( श्रीष्मवर्णन से )

जगह जड़ाऊ जामे जड़े हैं जवाहिरात, जगमग जेाति जाकी जग में जमति है। जामें जदुजानि जान प्यारी जातरूप ऐसी, जगमुख ज्वाल ऐसी जेान्ह सी जगति है।। 'गिरिधरदास' जोर जबर जवानी के है, जोहि जोहि जलजा हू जीव में जकति है। जगत के जीवन के जिय की चुराए जोय, जोए जोषिता की जेठ-जरनि जरति है।

(४६) द्विजदेव (सहाराज मानसिंह)—ये अथाध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनाहर हैं। इनके भतीजे भुवनेशजी (श्री त्रिलोकीनाथजी, जिनसे अयोध्यानरेश द्दुआ साहब से राज्य के लिये अदालत हुई थी) ने द्विजदेवजी की दो पुस्तकें बताई हैं, शृंगारबत्तीसी और शृंगारलितका। 'शृंगारलितका' का एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल में प्रकाशित हुआ है। इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या-नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। 'शृंगार-बत्तीसी' भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के किवत्त काव्यप्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। अजभाषा के शृंगारी किवयों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध किव सममना चाहिए। जिस प्रकार लच्चण-प्रंथ लिखनवाले किवयों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध किव स्वयों पद्माकर आंतिम प्रसिद्ध किव स्वयों में पद्माकर आंतिम प्रसिद्ध किव स्वयों में पद्माकर आंतिम प्रसिद्ध किव से पर्यां में वेश हो प्रसिद्ध किव हैं उसी प्रकार समूची शृंगार-परंपरा में ये। इनकी सी सरस और भावमथी फुटकल शृंगारी किवता फिर दुर्लभ हो गई!

इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि शब्द-चमत्कारों के लिये इन्होंन भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु-वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ा पड़ता है। बहुत से किवयों के ऋतुवर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं। पर इनके चकारों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ मलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिये मानो आपसे आप आगे बढ़ता था। इनकी किवता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं— मिलि माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद-लवा बरसायों करें। रचि नाच लतागन तानि वितान सबै विधि चित्त चुरायों करें। दिजदेव जू देखि अनोखी प्रभा श्राल-चारन कीरति गायों करें। चिरजीवो, वसंत! सदा द्विजदेव प्रस्तन की मिर लायों करें।

सुर ही के भार सुघे सबद मुकीरन के

मंदिरन त्यांगि करेँ अनत कहूँ न गौन।
द्विजदेव त्यों ही मधुभारन अपारन सें।
नेकु भुकि भूमि रहें मोगरे मरुअ दीन॥
खोलि इन नैनन निहारों तो निहारों कहा ?
सुपमा अभूत छाय रही प्रति भौन भौन।
चाँदनी के भारन दिखात उनया से। चंद,
गंघ ही के भारन बहत मंद मंद पैन॥

बोलि हारे केकिल, बुलाय हारे केकीगन,
सिखे हारीं सखी सब जुगुति नई नई।
द्विजदेव की सौं लाज-वैरिन कुसंग इन
स्रांगन हू आपने अनीति इतनी ठई॥
हाय इन कुंजन तें पलटि पधारे श्याम,
देखन न पाई वह मूरति सुधामई।
आवन समैं में दुखदाइनि भई री लाज,
चलन समैं में चल पलन दगा दई॥

श्राजु सुभायन ही गई बाग, बिलोकि प्रस्त की पाँति रही पिग । ताहि समें तहँ श्राए गोपाल, तिन्हैं लिख औरौ गया हियरो उगि ॥ पै द्विजदेव न जानि परचो धाँ कहा तेहि काल परे असुवा जिग । तू जो कही, सिख! लोनो सरूप सा मा श्रांखियान की लोनी गई लगि॥

बाँके संकहीने राते कंज-छिब छीने माते, भुकि भुकि भूमि भूमि काहू को कछू गनैँन। द्विजदेव की सौँ ऐसी बनक बनाय बहु भाँतिन बगारे चित चाहन चहुँघा चैन।। पेखि परे प्रांत जै। पै गातन उछाह भरे, बार बार तातें तुम्हें बूभती कछूक बैन। एहो ब्रजराज! मेरे। प्रेमधन लूटिबे के। बीरा खाय श्राए कितै आपके श्रनोखे नैन!

भूले भूले भैार बन भाँवरें भरेंगे चहूँ,
फूलि फूलि किंसुक जके से रहि जायहैं।
दिजदेव की सौं वह कूजन बिसारि क्र केाकिल कलंकी ठौर ठौर पछितायहें।।
आवत बसंत के न ऐहें जा पै स्थाम ता पै
बावरी! बलाय सीं, हमारेऊ उपाय है।
पीहें पहिलेई तें हलाहल मँगाय या
कलानिधि की एकी कला चलन न पायहै।।

घहरि घहरि घन सघन चहूँघा घेरि,
छहरि छहरि विष-बूँद बरसावै ना।
हिजदेन की सौं अब चूक सत दावँ,
एरे पातकी पपीहा! तू पिया की धुनि गावै ना।।
फेरि ऐसा अप्रैसर न ऐहै तेरे हाथ, एरे,
सटिक सटिक सार सार तू मचावै ना।।
हैं ता बिन प्रान, प्रान चहत तजाई अब,
कत नभ चंद तू अकास चिंह धावै ना।।

# ऋाधुनिक काल

( संवत् १६००—१६८० )

#### गद्य-खंड

## गद्य का विकास

# आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था

( व्रजभाषा गद्य )

श्राधुनिक काल के पूर्व हिंदी गद्य का श्रास्तत्व किस परि-मागा और किस रूप में था, संचंप में इसका विचार कर लेना चाहिए। श्रव तक साहित्य की भाषा अजभाषा ही रही है, इसे सूचित करने की श्रावश्यकता नहीं। श्रतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह अजभाषा ही में। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठयोग, ब्रह्मज्ञान श्रादि से संबंध रखनेवाले कई गोरखपंथी म'थ मिले हैं जिनका निर्माण-काल संवत् १४०० के श्रासपास है। किसी किसी पुस्तक में निर्माणकाल दिया हुश्रा है। एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका लिखने-वाला 'पूछिबा', 'कहिबा' श्रादि प्रयोगों के कारण राजपूताने का निवासी जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संवत् १४०० के श्रास पास के अजभाषा-गद्य का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा श्रंश उद्धृत किया जाता है— "श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है। हैं कैसे परमानंद, आनंद्स्वरूप हैं सरीर जिन्हि को, जिन्हि के नित्य गाए तें सरीर चेतिन अरु आनंद्मय होतु है। मैं जु हैं। गोरिष सा मछंद्रनाथ को दंडवत करत हों। हैं कैसे वे मछंद्रनाथ ? आत्मजोति निश्चल है आंतहकरन जिनके अरु मूलद्वार तें छह चक्र जिनि नीकी तरह जानें।"

इसे हम निश्चयपूर्वक ब्रजभाषा का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का ''कथंभूती'' अनुवाद न हो। चाहे जो हो, हैं यह संवत १४०० के ब्रजभाषा-गद्य का नमृना।

इसके उपरांत फिर हमें भक्तिकाल में कृष्णभक्ति-शाखा के भीतर गद्य-ग्रंथ मिलते हैं। श्रीवल्लभाचार्य्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथजी ने 'श्रंगाररस-मंडन' नामक एक ग्रंथ व्रजभाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए—

"प्रथम की सखी कहतु हैं। जो गोपीजन के चरण विषे सेवक की दासी करि जो इनका प्रेमामृत में डूबि कै उनके मंद हास्य ने जीते हैं। अमृत समृह ता करि निकुंज विषे शृंगाररस श्रेष्ठ रसना कीनो सो पूर्ण होत भई॥"

यह गद्य अपिरमार्जित और अव्यवस्थित है। पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक मंथ लिखे गए जो बड़े भी हैं और जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रचार है। इनके नाम हैं—"चौरासी वैष्णवों की वार्त्ता"। इनमें की वार्त्ता" तथा "दो सौ बावन वैष्णवों की वार्त्ता"। इनमें से प्रथम, आचार्य्य श्री बल्लभाचार्य्य के पौत्र और गोसाई विट्ठलनाथजी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथजी की लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथजी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथजी का कई जगह बड़े भक्ति-

भाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णिव भक्तों और आचार्य्यजी की मिहमा प्रकट करनेवाली कथाएँ लिखी गई हैं। इसका रचना-काल विक्रम की १७वीं शताब्दी का उत्तराद्ध माना जा सकता है। 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग की लिखी प्रतीत होती है। इन वार्ताओं की कथाएँ बोलचाल की त्रजभाषा में लिखी गई हैं जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी फारमी शब्द भी निस्सं-कोच रखे गए हैं। साहित्यक निषुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएँ नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिये यह उद्धृत आंश पर्याप्त होगा—

"सो श्री न द्गाम में रहता हता सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़्यो हता। सो जितन पृथ्वी पर मत हैं सबको खंडन करता; ऐसी बाको नेम हता। याही तें सब लोगन ने बाको नाम खंडन पार्यो हता। सो एक दिन श्री महाप्रभुजी के सेवक वैष्णवन की मंडली में त्रायो। सो खंडन करन लाग्यो। वैष्णवन ने कही 'जो तेरो शास्त्रार्थ करनो होवै तो पंडितन के पास जा, हमारी मंडली में तेरे त्रायवे को काम नहीं। इहाँ खंडन मंडन नहीं है। भगवद्यार्ता को काम है। भगवद्यश सुननो होवै तो इहाँ श्रावो'।"

नाभादासजी ने भी संवत् १६६० के आसपास 'श्रष्टयाम' नामक एक पुस्तक व्रजभाषा-गद्य में लिखी जिसमें भगवान् राम की दिनचर्या का वर्णन हैं। भाषा इस ढंग की है—

"तब श्री महाराज-क्रमार प्रथम विसिष्ठ महाराज के चरन छुइ प्रनाम करत भए। फिर ऊपर वृद्ध-समाज तिनको प्रनाम करत भए। फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करिकै श्री महेंद्रनाथ दसरथ जू के निकट बैठते भए।" संवत् १६८० के लगभग वैद्धंठ मिण शुक्ल ने, जो श्रोरछा के महाराज जसवंतिसह के यहाँ थे, ब्रजभाषा गद्य में 'श्रगहन-माहात्म्य' श्रौर 'वैशाख-माहात्म्य' नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं। द्वितीय के संबंध में वे लिखते हैं—

''सब देवतन की कृपा तें बैकुंठमिन सुकुल श्री महारानी श्री रानी चंद्रावती के धरम पढ़िवें के अरथ यह जयरूप मंथ बैसाख-महातम भाषा करत भए।—एक समय नारद जूब्रह्मा की सभा से उठि के सुमेर पर्वत को गए।"

त्रजभाषा गद्य में लिखा एक 'नासिकेतोपाख्यान' मिला हैं जिसके कर्चा का नाम ज्ञात नहीं। समय संवत् १७६० के उपरांत है। भाषा व्यवस्थित हैं—

"हे ऋषोश्वरो ! श्रोर सुनो, मैं देख्यो है सो कहूँ। कालै वर्ण महादुख के रूप जम-किंकर देखे। सर्प, बीब्ब, रीझ, व्याझ, सिंह बड़े बड़े प्रध्न देखे। पंथ में पापकर्मी की जमदूत चलाइ के मुद्रगर श्रक लोह के दंड कर मार दंत हैं। श्रागे श्रोर जीवन को त्रास देते देखे हैं। सु मेरो रोम रोम खरो होत है।"

सूर्रात मिश्र ने (संवत् १७६७) संस्कृत से कथा लेकर बैताल-पचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लूलाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने संवत् १८५२ में "आईन अक-बरी की भाषा वचिनका" नामकी एक बड़ी पुस्तक लिखी। भाषा इसकी बोलचाल की है जिसमें अरबी-फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द भी हैं। नमूना यह है—

'श्रव शेख श्रवलफजल अंथ को करता प्रभु को निमस्कार करि कै श्रकबर बादस्याह की तारीफ लिखने को कसत करैं हैं श्चर कहैं हैं—याकी बड़ाई श्वर चेष्टा श्वर चिमत्कार कहाँ तक लिख्ँ। कही जात नाहीं। ताते याके पराकरम श्वर भाँति भाँति के दसतूर वा मनसूबा दुनिया में प्रगट भए, ता को मंखेप लिखत हों।"

इसी प्रकार की ब्रजभाषा-गद्य की कुछ पुस्तकें इधर-उधर पाई जाती हैं जिनसे गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। माहित्य की रचना पद्य में ही होती रही। गद्य का भी विकास यि होता जाता तो विकास की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा-संबंधिनी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिम घड़ाके के माथ गद्य के लिये खड़ी बोली ले ली गई उस घड़ाके के साथ न ली जा सकती। कुछ समय सोच-विचार और वाद-विचाद में जाता और कुछ समय तक दो प्रकार के गद्य की धाराएँ माथ माथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुप्रह समभना चाहिए कि यह भाषा-विष्लव नहीं संघटित हुआ और खड़ी बोली, जो कभी अलग और कभी ब्रजभाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी।

गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक् प्रचार न होने के कारण अजभाषा-गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपयुक्त "बैदण्य वार्ताश्रों" में उसका जैसा परिष्कृत और सुट्यबस्थित रूप दिखाई पड़ा वैसा फिर आगे चलकर नहीं। काट्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था वह बहुत ही अट्यबस्थित और अशक्त था। उसमें आर्थों और भावों को संबद्ध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएँ संस्कृत की "इत्यमरः" और "कथं भूतम्"वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थीं। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनगढ़ और लढ़ड़ होती थी कि

मूल चाहे समक्त में आ जाय पर टीका की जलकान से निकलना कठिन समक्तिए। विक्रम की अठारहवीं शताब्दी की लिखी "शृंगार-शतक" की एक टीका की कुछ पंक्तियाँ देखिए—

> "उन्मत्तप्रेमसंरंभादालभंते —यदंगनाः। तत्र प्रत्युहमाधातुं ब्रह्मापि खलु कातरः॥"

"श्रंगना जुहै स्त्री सु। प्रेम के श्राति श्रावेश करि। जु कार्य करन चाहति है ता कार्य्य विषे । ब्रह्माऊ । प्रत्यूहं द्याधातुं। श्रंतराउ की बे कहाँ। कातर। काइरु है। काइरु कहावै श्रममर्थ। जुकळु स्त्री कर्यो चाहैं सु श्रवस्य करिहं। ताको श्रंतराउ ब्रह्मा पहुँ न कर्यो जाइ श्रीर की कितीक बात"।

आगे बढ़कर संवन् १८७२ की लिखी जानकीप्रमाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा की भी यही दशा है—

> ''राघव-शर लाघव गति छत्र मुकुट यों हयो। इंस सबल ऋंमु सहित मानह उड़ि कै गया।।''

"सबल कहें श्रमेक रंग मिश्रित हैं, श्रांसु कहें किरण जा के ऐसे जे सृष्ये हैं तिन सहित मानो किलंदिगिरि शृंग तें हम कहें हंस समूह उड़ि गया है। यहाँ जाति विषे एक वचन हैं। हंसन के सदश श्वेत छत्र है श्रौर सृष्येन के सदश श्रमेक रंग नग-जटित मुकुट हैं"।

इसी ढँग की सारी टीकाश्रों की भाषा समिकए। सरदार किव श्रभी हाल में हुए हैं। किविप्रिया, रिसकप्रिया, सतमई श्रादि की उनकी टीकाश्रों की भाषा श्रीर भी श्रमगढ़ श्रीर श्रमंबद्ध है। सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिये खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुश्रा था; उसका केंाई साहित्य नहीं खड़ा हुश्रा था। इसी से खड़ी बोली के प्रहण में कोई संकोच नहीं हुश्रा।

### खड़ी बोली का गद्य

देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट-समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरों ने विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में ही त्रजभाषा के साथ साथ ख़ाजिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियाँ बनाई थीं। शौरंगजेब के समय से फारसी-मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोलों को लेकर उद्-साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया।

मोगल-साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुँची। दिक्षी, श्रागरे श्रादि पछाहीं शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी श्रीर लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद श्रादि नई राजधानियाँ चमक उठी थीं। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर, इंशा श्रादि श्रनेक उदू-शायर प्रव की श्रोर श्राने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के श्रासपास के प्रदेशों की हिंदू ज्यापारी जातियाँ (श्रगरवाले, खत्री श्रादि) जीविका के लिये लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना श्रादि प्रवी शहरों में फैलने लगीं। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ श्रीर सुखी प्रदेशों के लोग ज्यापार में उद्योगशील नहीं होते। अतः धीरे धीरे प्रव के शहरों में भी इन पच्छिमी ज्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की ज्यावहारिक भाषा भी खडी बोली हुई। यह खड़ी बोली श्रमली श्रीर स्वा-

भाविक भाषा थी; मौलिवयों और मुंशियों की उर्दू-ए-मुझल्ला नहीं। यह अपने ठेठ रूप में बराबर पछाँह से आई हुई जातियों के घरों में बोली जाती हैं। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समफना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मृल रूप उर्दू है जिससे आधुनिक हिंदी-गद्य की भाषा अरबी-फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध अम या अज्ञान है। इस अम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की—जो संवत् १९०० के पूर्व तक पद्यमय ही रहा —भाषा अजभाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे और प्रांतों की बोलियाँ। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ।

पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात, का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का ऋस्तित्व ही नहीं था। उदू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देशी रूप में बत्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा चुका है।

भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी मलक अनेक पद्यों में मिलती है। जैसे—

भल्ला हुआ जु मारिया, बहिशा ! महारा कंतु ।

अड़िबाह पत्ती, नइहि जलु, तो वि न बूहा हत्य।

सोउ जुहिट्टिर संकट पाआ। देवक लेखिअ केग्ण मिटाश्रा? उसके उपरांत भक्तिकाल के आरंभ में निगुण धारा के संत किव किस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार श्रपनी 'सधुक्कड़ी' भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्तिकाल के भीतर हो चुका है। कबीरदास के ये वचन लीजिए—

कबीर मन निर्मल भया जैसा गगानीर।

कवीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोइ। राम कहे भला होयगा, नहिँतर भला न होइ।।

द्याऊँगा न जाऊँगा, मरूँगा न जीऊँगा। गुरुके सबद रम रम रहूँगा।

श्रकबर के समय में **मंग किव** ने "चंद-छंद बरनन की मिहिमा" नामक एक गद्य-पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। उसकी भाषा का नमूना देखिए—

''सिद्धि श्री १०८ श्री श्री पातसाहिती श्री दलपति जी श्रक-बरसाह जी श्रामखास में तखत ऊपर बिराजमान हो रहे। श्रीर श्रामखास भरने लगा है जिसमें तमाम उमराव श्राय श्राय कुनिश बजाय जुहार करके श्रपनी श्रपनी बैठक पर बैठ जाया करें श्रपनी श्रपनी मिसल से। जिनकी बैठक नहीं सो रेसम के रस्से में रेसम की लूमें पकड़ पकड़ के खड़े ताजीम में रहे।

× × × ×

इतना सुनके पातसाहिजी श्रीत्रकबरसाहिजी श्राद् सेर सीना नरहरदास चारन के दिया। इनके डेट सेर सीना हो गया। रास बंचना पूरन भया। श्रामखास बरखास हुआ।"

इस श्रवतरण से स्पष्ट पता लगता है कि श्रकवर श्रीर जहाँगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट-समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती; यह हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से साहित्य-भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें श्रिधक रचना नहीं पाई जाती, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट-समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा तभी से इधर-उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगी।

विक्रम संवत् १७९८ में राममसाद 'निरंजनी' ने 'भाषा योगवासिप्ट' नाम का गद्य प्रंथ बहुत साफ-सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पिटयाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँच-कर सुनाया करते थे। इनके प्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लुलाल से ६२ वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकों आदि लिखने में व्यव-हत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह 'योगवासिप्ट' ही सब से पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य-लेखक मान सकते हैं। 'योग-वासिप्ट' से दें। उद्धरण नीचे दिए जाते हैं—

(क) "प्रथम परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं, × × × जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। आगस्तजी के शिष्य सुतीच्या के मन में एक संदेह पैदा हुआ तब वह उसके दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवन ! आप सब तत्त्वों और सब शास्त्रों के जाननहारे ही, मेरे एक संदेह को दूर करो। मोच का कारण कमें है कि ज्ञान है अथवा दोनों हैं, सम- भाय के कहो। इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि है ब्रह्मण्य! केवल कर्म से मोत्त नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोत्त होता है, मोत्त दोनों से प्राप्त होता है। कर्म से अंतः करण शुद्ध होता है, मोत्त नहीं होता और अंतः करण की शुद्धि विना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती।"

(ख) "हे रामजी! जो पुरुष श्राभमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट-श्रानष्ट में रागद्वेष नहीं करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना हैं। × × × मलीन वासना जन्मों का कारण हैं। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता हुए भी निलेंप रहोगे। श्रीर हुषे शोक श्राद्ध विकारों से जब तुम श्रालग रहोगे तब बीतराग, भय कोध से रहित, रहोगे। × × × जिसने श्रात्मतत्त्व पाया है वह जैसे स्थित हो तैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर श्रात्मतत्व को देखो तब विगत-ज्वर होगे श्रीर श्रात्मपद को पाकर फिर जन्म-मरण के बंधन में न श्रावोगे।"

कैसी शृंखलाबद्ध साधु श्रोर व्यवस्थित भाषा है !

इसके पीछे संवत् १८१८ में बसवा (मध्यप्रदेश) निवासी पंठ देशिलतराम ने हरिषणाचार्य कृत जैन 'पद्मपुराण' का भाषानुवाद किया जो ७०० पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा प्रंथ हैं। भाषा इसकी उपयुक्त 'योग-वासिष्ठ' के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी-उर्दू से कोई संपर्क न रखनेवाली अधिकांश शिष्ठ जनता के बीच खड़ी बोली किस स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्यप्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई थी और जैन-समाज, जिसके लिए यह प्रंथ लिखा गया, बराबर ज्यापार से संबंध रखनेवाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुमलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्वथा स्वतंत्र वह अपने प्रकृत रूप में

भी दो ढाई सौ वर्ष से लिखने पढ़ने के काम में आ रही है, यह बात 'योगवासिष्ठ' और 'पद्मपुराण' अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अँगरेजों की प्रेरणा से चली। 'पुद्मपुराण' की भाषा का स्वरूप यह है—

"जंबूढीप के भरत चेत्र विषे मगध नामा देश श्रात सुंदर है, जहाँ पुरुवाधिकारी वसे हैं, इंद्र के लोक समान सदा भोगोपभोग करे हैं श्रौर भूमि विषे साँठेन के बाड़े शोभायमान हैं। जहाँ नाना प्रकार के श्रात्रों के समूह पर्वत समान ढेर हो रहे हैं।"

श्रागे चलकर संवन् १८३० श्रोर १८४० के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने "मंडोवर का वर्णन" लिखा था जिसकी भाषा साहित्य की नहीं, साधारण वोलचाल की है, जैसे —

'श्रवल में यहाँ मांडव्य रिसी का त्राश्रम था। इस सबब से इस जगे का नाम मांडव्याश्रम हुवा। इस लक्ज का बिगड़ कर मंडोवर हुवा है।"

अपर जो कहा गया कि खड़ी बोली का प्रह्म देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है—चाहे वह लिखित न हो, श्रुति-परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो की सी पहेलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थीं जिनके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहेलियाँ या मुकरियाँ कहीं। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का खुसरो का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है।

खड़ी बोली का रूप-रंग जब मुमलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया श्रौर वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे तब हिंदी के कवियों की हृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जैंचने लगी। इससे भूषण, सुद्न श्रादि कवियों ने मुसलमानी दर-बारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा कि श्रभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पञ्चाँह के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रचार श्रौर उर्दु-साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं। धीरे धीरं यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय बाँगरेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ उस समय सारं उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्द कहलानवाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी मुंशी श्रादि फारसी तालीम पाए हए कुछ लोग करते थे उसी प्रकार उसके ऋसली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदु साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे।

रीतिकाल के समाप्त होते होते श्राँगरेजो राज्य देश में पूर्ण-रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। श्रतः श्राँगरेजों के लिखे यहाँ की भाषा सीखने का प्रयक्त स्वाभाविक था। पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएँ चलती मिलीं। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था श्रीर उर्दू कहलाने लगा था।

श्राँगरंज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लांचत हो गया कि जिसे उदू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रिचत हों। इसी लिये जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज में पड़े तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई—उर्दू की भी और हिंदी (शुद्ध खड़ी बोली) की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थीं और न हिंदी में। जिस समय फोर्ट विलियम कालेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखाने की ज्यवस्था हुई उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थीं।

'यागवासिष्ठ' और 'पद्मपुराग्ग' का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब ऋँगरेजों की श्रोर से पुस्तकों लिखाने की व्यवस्था हुई उसके दे। एक वर्ष पहले ही मंशी सदासुख की ज्ञानापदंशवाली पुस्तक श्रोर इंशा की 'रानी केतको की कहानी' लिखी जा चुकी थीं। ऋतः यह कहना कि ऋँगरेजों की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्राद्धभीव हुआ, ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अपन्य वर्ग के लोग जीविका के लिये देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली श्रपने स्वाभाविक देशी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई उसी समय लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की श्रोर गया। तब तक हिंदी और उर्द दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। हिंदी-कविता में परंपरागत काव्यभाषा ब्रजभाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू-कविता में खड़ी बोली के अरबी-फारसी-मिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों श्रोर फैल गई तब उसकी व्यापकता श्रीर भी बढ गई ऋौर हिंदी-गद्य के लियं उसके प्रहरा में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी।

इसी लिये जब संवत् १८६० में फोर्ट विलियम कालेज (कल-कत्ता) के हिंदी-उर्दू-अध्यापक जान गिलकाइस्ट ने देशी भाषा की गद्य-पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिये अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व सामान्य शिष्ट भाषा के रूप में पाया। कोर्ट विलियम कालेज के आश्रय में लल्ल्लालजी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में 'प्रेमसागर' और सदल मिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यान' लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगं बढ़ानेवाले चार महानुभाव हुए हैं—मुंशी सदासुखलाल, सैयद इंशाअलाखाँ, लल्ल्लाल और सदल मिश्र। ये चारों लेखक संवत् १८६० के आसपास हुए।

(१) मुंशी सदासुखलाल 'नियाज' दिल्ली के रहनेवाले थे। इनका जन्म संवत् १८०३ और मृत्यु १८८१ में हुई। संवत् १८५० के लगभग ये कंपनी की अधीनता में चुनार (जिला मिर्जापुर) में एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काफी शायरी की है। अपनी "मुंतलखुत्तवारीका" में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि ६५ वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हिरभजन में विताई। उक्त पुस्तक संवत् १८७५ में समाप्त हुई जिसके ६ वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशीजी ने विष्णुपुराण से कोई उपदेशात्मक प्रमंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जो पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलनेवाला गद्य जैसा 'योगवासिप्ट' का था वैसा हो मुंशोजी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा। उसका थोड़ा सा अंश नीचे उद्धत किया जाता है—

"इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं; आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए और जो क्रिया अष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होय उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि मला मान। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य्य इसका (जो) सतोवृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय हूजिए। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बाते कह के लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए, व्यभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और धन-द्रव्य इकठौर कीजिए और मन को, कि तमोवृत्ति से भर रहा है, निर्मल न कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है, परंतु उसे झान तो नहीं है।"

मुंशीजी ने यह गद्य न तो किसी अँगरेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भगवद्भक्त आदमी थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों और—पूरबी प्रांतों में भी—प्रचलित पाई उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक कृप का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने-वाले अह जवान थे पर उन्होंने अपने हिंदी-गद्य में कथा-वाचकों, पंडितों और साधु-संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का कृप रखा जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इसी संस्कृतमिश्रित हिंदी को उर्दू वाले 'भाखा' कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था—

''रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया।''

मारांश यह कि मुंशीजी ने हिंदुओं की शिष्ट बोल-चाल की भाषा ग्रह्मा की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है—

'स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए"। "बहुत आधा चूक हुई"। "उन्हीं लोगों से बन स्मावे है"। "जो बात सत्य होय"।

काशी पूरव में है पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष में 'होयगा' 'आवता है' 'इस करके' आदि बोलने चले आते हैं। ये सब बाते उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सृचना देती हैं।

(२) इंशाश्चलाम्बाँ उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उज़ड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके पिता मीर माशास्त्रलाखाँ काश्मीर से दिल्ली आए थे जहाँ वे शाही हकीम हो गए थे। मोगल-सम्राट् की श्रवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुशिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुशि-दाबाद ही में इंशा का जन्म हुआ। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दीला मारे गर श्रीर बंगाल में श्रंधेर मचा तब इंशा, जा पढ लिखकर श्रच्छे विद्वान श्रीर प्रतिभाशाली कवि हा चुके थे. दिल्ली चले आए और शाहत्रालम दूसरे के द्रबार में रहने लगे। बहाँ जब तक रहे ऋपनी ऋद्भत प्रतिभा के बल से ऋपने विरोधी बहे-बहे नामी शायरी की ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम-कादिर बादशाह की श्रंधा करके शाही खजाना लुटकर चल दिया तब इंशा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनक चले श्राए। जब संबन् १८५५ में नवाब सञ्चादत त्र्यलीखाँ गद्दी पर बैठे तब ये उनके दरबार में आने जाने लगे। बहत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही पर अनंत में एक दिल्लगी की बात पर उनका बेतन ऋादि सब बंद हो गया श्रीर उनके

जीवन का श्रांतिम भाग वड़े कष्ट में बीता। संवन् १८७५ में इनकी मृत्यु हुई।

इंशा ने "उद्यभानचरित या रानी केतकी की कहानी" संवन् १८५५ श्रीर १८६० के बीच लिखी होगी। कहानी लिखने का कारण इंशा साहब यो लिखते हैं—

''एक दिन बैठे बैठे बह बात ऋपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंद्वी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गँवारी कुछ उसके बीच में न हो। ××× × ऋपने मिलनेवालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे, पुराने धुराने, डाँग, बूढ़े घाग यह खटराग लाए..... और लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती। हिंद्वीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। बस, जैसे भले लोग—श्रन्छों से अच्छे—श्रापस में बोलते चालते हैं ज्यों का त्यां वही सब डौल रहे और छाँव किसी की न हो। यह नहीं होने का।"

इससे स्पष्ट हैं कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का या जिसमें हिंदी के। छे। इश्रीर किसी बोली का पुट न रहे। उद्धृत श्रांश में 'भाखापन' शब्द ध्यान देने योग्य हैं। मुसलमान लोग 'भाखा' शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिये करते थे जिसमें श्रावश्यकतानुसार संस्कृत के शब्द श्रांत थे—चाहे वह अजभाषा हो, चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य यह कि संस्कृत-मिश्रित हिंदी को ही उद्दे फारसीवाले 'भाखा' कहा करते थे। 'भाखा' से खास अजभाषा का श्रांमप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग अमवश समकते हैं। जिम प्रकार वे श्रपनी श्रांत्री-फारसी मिली हिंदी को 'उद्दे कहते थे उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को 'भाखा'। भाषा का शास्त्रीय

दृष्टि सं विचार न करनेवाले या उद् की ही तालीम खास तौर पर पानवाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस 'भाखा' शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रजभाषा के। हिंदी कहने में संकोच करते हैं। "खड़ीबाली-पद्य" का भंडा लेकर घूमनेवाले स्वर्गीय बाबू श्रयोध्याप्रसाद खत्री चारों श्रोर घूम घूमकर कहा करते थे कि श्रभी हिंदी में कविता हुई कहाँ, "सूर, तुलसी, विहारी श्रादि ने जिसम कविता की हैं वह तो 'भाखा' है, हिंदी नहीं"। संभव है इस संडे-गले खयाल को लिए श्रव भी कुछ लोग पड़े हों।

इंशा ने अपनी भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने। की प्रतिज्ञा की हैं—

बाहर की बोली = ऋरवी, फारसी, तुरकी । गुँवारी = ऋज-भाषा, श्रवधी श्रादि । भाग्वापन = संस्कृत के शब्दों का मेल ।

इस बिलगाव सं, आशा है, ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंशा ने "भाखापन" और "मुझल्लापन" दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का बाक्य-विन्यास कहीं कहीं, विशेषतः बड़े बाक्यों में, आ ही गया है; पर बहुत कम। जैसे—

"सिर भुकाकर नाक रगड़ता हूँ श्रपने बनानेवाले के सामने जिसने हम सबको बनाया"।

"इस सिर भुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को"।

"यह चिट्ठी जो पीकभरी कुँवर तक जा पहुँची"।

श्चारंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चट-कीली मटकीली, मुहाबरेदार श्रीर चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू-किवता में पहले से बहुत कुछ मेंज चुकी थी जिससे उर्दू वालों के सामन लिखते समय मुहाबरे श्चादि बहुतायत से श्चाया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंशा रंगीन श्रीर चुलबुली भाषा द्वारा श्रपना लेखन-कौशल दिखाया चाहते थे। श्रे मुंशी सदासुखलाल भी खास दिल्ली के थे श्रीर उर्दू-साहित्य का श्रभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्मभाव से जान वृभकर श्रपनी भाषा गंभीर श्रीर संयत रखना चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इंशा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं — जैसे,

"जब दोनों महाराजों में लड़ाई **होने लगी,** रानी केतकी सावन भादों के रूप रेाने लगी और दोनों के जी में यह आ गई—यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा।"

इंशा के समय तक वर्त्तमान कुद्त या विशेषण और विशेष्य के बीच का समानाधिकरण कुछ बना हुआ था, जो उनके गद्य में जगह जगह पाया जाता है; जैसे—

आतियाँ जातियाँ जो साँसें हैं। उसके बिन ध्यान यह सब फाँसें हैं॥

X X X

घरवालियाँ जा किसी डील से बहत्तातियाँ हैं।

इन विचित्रताश्चों के होते हुए भी इंशा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है श्चौर कर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं। इनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए—

"इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताश्रोगी श्रीर अपना किया पाश्रोगी। मुक्तने कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी

<sup>\*</sup> अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढँग से किया है जैसे लखनऊ के भाँड़ घोड़ा कुदाते हुए महफ़िल में आते हैं।

जो कुछ श्रद्धी बात होती तो मेरे मुँह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तुम श्रभी श्रव्हड़ हो, तुमने श्रभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखूँगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जो वह मुश्रा निगोड़ा भूत, मुछंदर का पूत श्रवधूत दे गया है, हाथ मुरकवाकर छिनवा लूँगी"।

(३) लल्लुलालजी आगरं के रहनेवाले गुजराती बाह्यण थे। इनका जन्म संवत् १८२० में श्रीर मृत्यु संवत् १८८२ में हुई। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते पर भाषा-कविता का श्रभ्यास इन्हें था। उद्भी कुछ जानते थे। मंबत १८६० में कलकत्ते के फोर्ट बिलियम कालेज के अध्यापक जान गिलक्राइस्ट के ऋादेश से इन्होंने खडी बोली-गद्य में "प्रेम-सागर" लिखा जिसमें भागवत दशम स्कंध की कथा वर्णन की गई है। इंशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का मंकल्प तो नहीं किया था पर विदेशी शब्दों के न आनं देने की प्रांतज्ञा श्रवश्य लिचत होती है। यदि ये उर्दू न जानते होते तो अरबी-फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते जितने हए। बहुतेरे अरबी-फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जाननेवाले के लिये पहचानना भी कठिन था। मुभे एक पंडितजी का स्मरण है जो 'लाल' शब्द तो बराबर बोलते थे पर 'कलेजा' और 'बैंगन' शब्दों को म्लेच्छ भाषा के समभ बचाते थे। लल्लुलालजी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या त्रकी के हैं। जैसे, 'बैरख' शब्द तुरकी का 'बैरक' है, जिसका श्चर्य मंडा है। प्रेमसागर में यह शब्द श्वाया है। देखिए—

"शिवजी ने एक ध्वजा बाएासुर को देके कहा इस बैरख को ले जाय।" पर ऐसे शब्द दो ही चार जगह आए हैं।

यद्यपि मंशी सदासुखलाल ने भी श्रदबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत-मिश्रित साध भाषा लिखने का प्रयक्ष किया है पर लल्लुलाल की भाषा से उसमें बहत कुछ भेद दिखाई पडता है। मंशीजी की भाषा साफ सथरी खडी बोली है पर लल्ललाल की भाषा कष्णोपासक व्यामों की-सी अज-रंजित खडी बोली है। 'सम्मुख जाय', 'सिर नाय', 'सोई', 'भई', 'कीजै', 'निरख', 'लीजी' ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। श्रकबर के समय में गंग किव ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खडी बोली लल्ल्यलाल ने भी लिखी। दोनों की भाषात्रों में त्रांतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी-अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं पर लल्लुलालजी ने ऐसे शब्द बचाए हैं। भाषा की सजावट भी प्रेमसागर में पूरी है। विरामां पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णनां में वाक्य भी बड़े बड़े व्याए हैं और अनुप्रास भी यत्र-तत्र हैं। महावरी का प्रयोग कम है। सारांश यह कि लल्लुलालजी का काञ्याभास-गद्य भक्तां की कथावार्त्ता के काम का ही अधिकतर है; न नित्य-व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्घ विचारधारा के योग्य। प्रेम-सागर से दें। नमून नीचे दिए जाते हैं-

"श्री शुकदेव मुनि बेलि—महाराज ! श्रीष्म की श्राति श्रनीति देख, नृप पावस प्रचंड पशु-पत्ती, जीव जंतुश्रों की दशा विचार, चारों श्रोर से दल-बादल साथ ले लड़ने की चढ़ श्राया। तिस समय घन जा गरजता था सोई ती धीसा बजवा था श्रोर वर्ण वर्ण की घटा जो घर श्राई थी सोई शूर वीर रावत थे, तिनके बीच बिजली की दमक शक्ष की सी चमक थी, बगपाँत ठौर ठौर ध्वजा सी फहराय रही थी, दादुर, मेार, कड़खैतों की सी भाँति यश बखानते थे श्रीर बड़ी बड़ी बूँदों की मड़ी बागों की सी मड़ी लगी थी।

"इतना कह महादेवजी गिरिजा के। साथ ले गंगा तीर पर जाय, नीर में न्हाय न्हिलाय, अति लाड़ प्यार से लगे पार्वती जी के। वस्त्र आभूषण पहिराने । निदान अति आनंद में मग्न हो डमक् बजाय बजाय, तांडव नाच नाच, संगीत शास्त्र की रीति से गाय गाय लगे रिकाने।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

"जिस काल ऊषा बारह वर्ष की हुई ते। उसके मुख्यंद्र की उसोति देख पूर्णमासी का चंद्रमा छिब-छीन हुआ, बालों की श्यामता के आगे अमावस्या की आँधेरी कीकी लगने लगी। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंचली छोड़ सटक गई। भैंह की बँकाई निरख धनुष धकधकाने लगा; आँखें। की बड़ाई चंचलाई पेख मृग मीन खंजन खिसाय रहे।"

लल्ल्लाल ने उदू, खड़ी बोली हिंदी और अजभाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखीं। ये संस्कृत नहीं जानते थे। जजनभाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों के। उदू और हिंदी गद्य में लिखने के लिये इनसे कहा गया था जिसके अनुसार इन्होंने सिहासनबत्तीसी, बैतालपचीसी, शकु तला नाटक, माधोनल और प्रेमसागर लिखे। प्रेमसागर के पहले की चारों पुस्तकें बिल्कुल उदू में हैं। इनके अतिरिक्त सं० १८६९ में इन्होंने "राजनीति" के नाम से हितापदेश की कहानियाँ (जा पद्य में लिखी जा चुकी थीं) अजभाषा-गद्य में लिखीं। माधविवलास और सभाबिलास नामक अजभाषा पद्य के संप्रहमंध भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी 'लालचंद्रिका' नाम की विहारी सतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में (पटलडाँग में) खोला था जिसे ये सं० १८६१ में, फोर्ट विलियम कालेज की नौकरी से पेंशन लेने पर, आगरे लेते गए। आगरे में प्रेस जमाकर थे एक बार फिर कलकत्ते गए।

जहाँ इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने "संस्कृत-प्रेस" रखा था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियाँ भी छापा करते थे। इनके प्रेस की छपी पुस्तकों की लोग बहुत कदर करते थे।

(४) सदल मिश्र—ये बिहार के रहनेवाले थे। फोर्ट विलियम कालेज में ये भी काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कालेज के ऋधिकारियों की प्रेरणा से लल्लुलाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की उसी प्रकार इन्होंने भी। ''नासिकेतोपाख्यान" भी उसी समय लिखा गया जिस समय 'प्रेमसागर'। पर दोनों की भाषा में बहत अंतर है। लल्लुलाल के समान इनकी भाषा में न तो त्रजभाषा के रूपों की वैसी भर-मार है और न परंपरागत काव्यभाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश । इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयक्त किया है श्रीर जहाँ तक हो सका है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। जजभाषा के भी कुछ रूप हैं और पूरवी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। "फूलन्ह के बिझौने", "चहुँदिस", "सुनि", "सोनन्ह के थभ" श्राद् प्रयोग अजभाषा के हैं। "इहाँ", ''मतारी", ''बरते थे", ''जुड़ाई'', ''बाजने लगा", ''जौन'' श्रादि परबी शब्द हैं। भाषा के नमने के लिये "नासिकेतोपाख्यान" से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है —

"इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की घुरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जौन जौन कर्म किए से जो भोग होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ, ब्राह्मण, मातापिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, वृद्ध, गुरु इनका जो बध करते हैं वेा स्त्रूठी साची भरते, सूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते हैं, ऋपनी भार्या को त्याग दूसरे की स्त्री को ब्याहते श्रीरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं श्रीर जो श्रपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो मातापिता की हित बात को नहीं सुनते, सब से बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेरावने दिच्या द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं।"

गद्य की एक साथ परंपरा चलानेवाले उपर्युक्त चार लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा श्राभास मुंशी सदामुख श्रीर सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में भी मुंशी सदामुख की साधु भाषा श्राधिक महत्त्व की है। मुंशी सदामुख ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई श्रतः गद्य का प्रवर्त्तन करनेवालों में उनका विशेष स्थान सममना चाहिए।

संवत् १८६० के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर उधर दो चार पुस्तकें अनगढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों पर साहित्य के योग्य स्वच्छ सुठ्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत् १९१५ के पूर्व की नहीं मिलती। संवत् १८८१ में किसी ने "गोरा बादल री बात" का, जिस राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत् १६८० में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य में अनुवाद किया। अनुवाद का थोड़ा सा अंश देखिए—

"गोरा बादल की कथा गुरु के बस, सरस्वती के मेहरबानगी से, पूरन भई। तिस वास्ते गुरु कूँ व सरस्वती कूँ नमस्कार करता हूँ। ये कथा सोलः से श्रमी के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई। ये कथा में दो रस हे—बीररस व सिंगारस हे, सो कथा मोरछुड़ो नांव गाँव का रहनेवाला कबेसर। उस गाँव के लोग भोहोत सुखी है। घर घर में श्रान दे होता है, कोई घर में फकीर दीखता नहीं"।

संवत् १८६० ऋौर १९१५ के बीच का काल गद्य-रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। संवत् १९१४ के बलवे के पीछे ही हिंदी-गद्य-साहित्य की परंपरा ऋच्छी तरह चली।

संवत १८६० के लगभग हिंदी-गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म-प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। सिरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान श्रद्धा था। विलियम केरे ( William Carey ) तथा श्रौर कई श्राँगरेज पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषात्रों में हआ। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया। संवत् १८६६ में उन्होंने "नए धर्म-नियम" का हिंदी ऋतुवाद प्रकाशित किया श्रीर संवत् १८७५ में समग्र ईसाई-धर्म पुस्तक का ऋनुवाद पुरा हुआ। इस संबंध में ध्यान देने की वात यह है कि इन ईसाई अनुवादकों ने सदासुख और लल्ल्लाल की विशुद्ध भाषा को ही त्र्यादर्श माना, उद्पन को बिलकुल दर रखा। इससे यही सचित होता है कि फारसी-श्ररबी-मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण हिंद् जनता ऋपने कथा-पुराग कहती सुनती ऋाती थी उसी भाषा का श्रवलंबन ईसाई उपदेशकों को श्रावश्यक दिखाई पड़ा । जिस संस्कृत-मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समभते हैं उससे साधारण जनसमुदाय उद्की श्रपेचा कहीं श्रधिक परिचित रहा है श्रौर है। जिन श्राँगरेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों श्रौर खानसामों की ही बोली सुनने का श्रवसर मिलता है वे श्रव भी उद्देश हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा सममा करें तो कोई श्राश्चर्य नहीं। पर उन पुराने पाद्रियों ने जिस शिष्ट भाषा में जनसाधारण

को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते पाया उसी को प्रहण किया।

ईसाइयों ने श्रपनी धर्मपुस्तक के श्रानुवाद की भाषा में फारसी श्रीर श्ररवी के शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए हैं श्रीर ठेठ प्रामीण शब्द तक वेधड़क रखे गए हैं। उनकी भाषा सदासुख श्रीर लक्ष्रूलाल के ही नमूने पर चली है। उसमें जो कुछ विलच्छाता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्यरचना श्रीर शैली के कारण। प्रेमसागर के समान ईसाई धर्मपुस्तक में भी 'करनेवाले' के स्थान पर 'करनहारे', 'तक' के स्थान पर 'लौं', 'कमरबंद' के स्थान पर 'पटुका' प्रयुक्त हुए हैं। पर लल्लूलाल के इतना व्रजभाषापन नहीं श्रान पाया है। 'श्राय' जाय' का व्यवहार न होकर 'श्राके' 'जाके' व्यवहत हुए हैं। सारांश यह कि ईसाई मतप्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे दिया जाता है —

"तब यीशु योहन से वपितस्मा लेने को उस पास गालील से यर्दन के तीर पर आया। परंतु योहन यह कहके उसे वर्जने लगा कि मुक्ते आपके हाथ से वपितस्मा लेना अवश्य है और क्या आप मेरे पास आते हैं! यीशु ने उसकी उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दे क्योंकि इसी रीति से सब धर्म की पूरा करना चाहिए। यीशु वपितस्मा लेके तुरंत जल के अपर आया और देखा उसके लिये स्वर्ग खुल गया और उसने ईश्वर के आत्मा को क्यात की नाई उत्तरते और अपने अपर आते देखा, और देखा यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे में अति प्रसन्न हूँ।"

इसके आगे ईसाइयां की पुस्तकें और पैंफलेट बराबर निक-लते रहे। उक्त "सिरामपुर प्रेस" से संवत् १८९३ में "दाऊद के गीतें" नाम की पुस्तक छपी जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं। पर इसके पीछे अनेक नगरों में बालकों की शिचा के लिये ईसाइयों के छोटे-मेाटे स्कूल खुलने लगे और शिचा-संबंधिनी पुस्तकें भी निकले लगीं। इन पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी 'बाइबिल' के अनुवाद की थी। आगरा, मिर्जापुर, मुँगेर आदि उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे।

अँगरेजी की शिचा के लिये कई थानी पर स्कूल और कालेज खुल चुके थे जिनमें अँगरेजी के साथ हिंदी, उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिचा-संबंधिनी पुम्तकों की माँग संवत् १९०० के पहले ही पैदा हो गई थी। शिचा-संबंधिनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये संवत् १८९० के लगभग आगरे में पादरियों की एक "म्कूल-बुक-सोसाइटी" स्थापित हुई थी जिसने संवत् १८९४ में इँगलैंड के एक इतिहास का और संवत् १८९६ में माशमैन साहब के ''प्राचीन इतिहास" का अनुवाद "कथासार" के नाम से प्रकाशित किया। "कथासार" के लेखक या अनुवादक पंडित रतनलाल थे। इसके संपादक पादरी मूर साहब (J. J. Moore) ने अपने छोटे से अँगरेजी चक्तव्य में लिखा था कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक की प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग "वर्तमान इतिहास" भी प्रकाशित किया जायगा। भाषा इस पुस्तक की विशुद्ध और पंडिताऊ है। 'की' के स्थान पर 'करी' और 'पाते हैं' के स्थान पर 'पावते हैं' आदि प्रयोग बराबर मिलते हैं। भाषा का नमूना यह है—

"परंतु सोलन की इन श्रत्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध भंजन न हुआ। पद्मपातियों के मन का क्रोध न गया। फिर क़लीनों में उपद्रव मचा और इसलिये प्रजा की सहायता से पिसिसट्रेटस नामक पुरुष सबें। पर पराक्रमी हुआ। इसने सब उपाधियों की दबाकर ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह अनाचारी कहाया, तथापि यह उस काल में दूरदर्शी और बुद्धिमानों में अप्रगण्य था।"

श्रागरे की उक्त सांसाइटी के लिये संवत् १८९० में पंडित श्रोंकार भट्ट ने 'भूगालमार' श्रीर संवत् १९०४ में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने "रसायनप्रकाश" लिखा। कलकत्ते में भी ऐसी ही एक स्कूल-युक-सोसाइटी थी जिसने "पदार्थविद्यासार" (संवत् १९०३) श्राद् कई वैज्ञानिक पुस्तकें निकाली थीं। इसी प्रकार कुछ रीडरें भी मिशनरियों के छापेखानों से निकली थीं—जैसे "श्राजमगढ़ रीडर" जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत् १८९० में प्रकाशित हुई थी।

वलवे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईमाइयों का एक "आरफेन प्रस" खुला था जिससे शिला-संबंधिनी कई पुस्तकें शेरिंग
साहब के संपादन में निकली थीं, जैसे—भूचिरत्रदर्पण, भूगोल,
विद्या, मनोरंजक वृत्तांत, जंतुप्रबंध, विद्यासागर, विद्वान् संप्रह ।
ये पुस्तकें संवत् १९१२ और १९१९ के बीच की हैं। तब से
मिशन सोसाइटियों के द्वारा बराबर विशुद्ध हिंदी में पुस्तकें और
पैंफलेट खादि छपते आ रहे हैं जिनमें कुछ खंडन मंडन, उपदेश
और भजन आदि रहा करते हैं। भजन रचनेवाले कई अच्छे
ईसाई किन हो गए हैं जिनमें दो एक ऑगरेज भी थे। "आसी"
और "जान" के भजन देशी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए और
अब तक गाए जाते हैं। सारांश यह कि हिंदी-गद्य के प्रसार में
ईमाइयों का बहुत कुछ योग रहा। शिल्ला-संबंधिनी पुस्तकें तो
पहले पहल उन्हीं ने तैयार कीं। इन बातों के लिये हिंदी-प्रेमी
उनके सदा कुतइ रहेंगे।

कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार-कार्य्य का प्रभाव हिंदुओं की जन-संख्या पर ही पड रहा था। अतः हिंदुओं के शिचित वर्ग के बीच स्वधर्मरचा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशक हिंद-धर्म की स्थल श्रीर बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन-मंडन चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल में राजा राममोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्मज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हए। नुतन शिचा के प्रभाव से पढे-लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मृतिपूजा, तीर्थाटन, जाति-पाँति, बुआ-छूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राममोहन राय ने इन बावों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्त्तन करने के लिये 'ब्रह्म-समाज' की नीव डाली। संवत १८७२ में उन्होंने वेदांत-सूत्रों के भाष्य का हिंदी-**अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। संवत् १८८६** में उन्होंने "बंगदृत" नाम का एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। राजा साहब की भाषा में एक-श्राध जगह कुछ बँगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में ऋाता था। नमना देखिए—

''जो सब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब ब्रात्य हैं, यह प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मणधर्म-परायण श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री जी ने जो पत्र सांग-वेदाध्ययन-हीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जो उन्होंने लिखा है—वेदाध्ययन-हीन मनुष्यों को स्वर्ग श्रीर मोच्च होने शक्ता नहीं"।

कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, ऋब छापेखाने हो गए थे। बंगाल से कुछ ऋँ गरेजी ऋौर कुछ बँगला के पत्र भी निकलने लगे थे जिनके पढ़नेवाले भी हो गए थे। इस परि-स्थिति में पं० जुगुलिकशोर ने, जो कानपुर के रहनेवाले थे, संवन् १८८३ में "उद्त-मार्त्तंड" नाम का एक संवादपत्र निकाला जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समक्तना चाहिए जैसा कि उसके इन लेख से प्रकट होता है—

"यह उद्त-मार्चंड अब पहिले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अँगरेजी ओ पारमी ओ बँगले में जो समाचार का कागज छपता है उमका सुख उन बोलियों के जाने ओ पढ़नेवालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देख कर आप पढ़ ओ समभ लेयें ओ पराई अपेचा न करें ओ अपने भाषे की उपज न छोड़ें इसलिए......श्रीमान् गवरनर जेनेरेल बहादुर की आयस से ऐसे साहम में चित्त लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा। जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज के लेने की इच्छा करें तो अमड़ा तला की गली ३७ अंक मार्चंड-छापाघर में अपना नाम ओ ठिकाना भेजने ही से सतवारे के सतवारे यहाँ के रहनेवाले घर बैठे ओ बाहिर के रहनेवाले डाक पर कागज पाया करेंगे।"

यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के ऋभाव से बंद हो गया। इसमें 'खड़ी बेाली' का 'मध्यदेशीय भाषा' के नाम से उल्लेख किया गया है। भाषा का स्वरूप दिखाने के लिये कुछ और उद्धरण दिए जाते हैं—

(१) एक यशी वकील वकालत का काम करते करते बुड्ढा होकर अपने दामाद को वह काम सौंप के आप सुचित हुआ। दामाद कई दिन काम करके एक दिन आया श्रो प्रसन्न होकर वोला—हे महाराज ! आपने जो फलाने का पुराना ओ संगीन मोकहमा हमें सौंपा था सो आज फैसला हुआ। यह सुनकर वकील पछता करके बोला तुमने सत्यानाश किया। उस मोकहमे से हमारे बाप बढ़े थे तिस पोछे हमारे बाप मस्ती समय हमें हाथ उठा के दे गए श्रो हमने भी उसको बना रखा श्रो श्रव तक भली भाँ ति श्रपना दिन काटा श्रो वहीं मोकह्मा तुमको सौंप कर समका था कि तुम भी श्रपने बेटे पोते परोतों तक पलोगे पर तुम थोड़े से दिनों में उसे खो बैठे।

(२) १६ नवंबर को अवधिवहारी बादशाह के आवने की तीपें छूटीं। उस दिन तीसरे पहर को छिलांग साहिब आगे हेल साहिब आगे मेजर फिंडल लार्ड साहिब की ओर से अवधि विहारी की छात्रनी में जा करके बड़े साहिब का सलाम कहा और भोर होके लार्ड साहिब के साथ हाजिरो करने का नेवता किया। फिर अवधिवहारी बादशाह के जाने के लिये कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलबंदी हुई और बादशाह बड़े ठाट से गंगा पार हो गवरनर जैनरेल बहादुर के सिन्नध गए।

रीति-काल के समाप्त होते होते ऋँगरेजी राज्य देश में पर्ण रूप से स्थापित हो गया। इस राजनीतिक घटना के साथ ही साथ देशवासियों की शिक्ताविधि में भी परिवर्त्तन हो चला। श्राँगरेज सरकार ने श्राँगरेजी की शिचा के प्रचार की व्यवस्था संवत १८५४ में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों के पास ऋँगरेजी की शिचा द्वारा भारतवासियों को शिचित वनाने का परामर्श भेजा गया था । पर उस समय उस पर कुछ न हुआ । पीछे राजा राममोहन राय प्रभृति कुछ शिचित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अँगरेजी की पढ़ाई के लिये कलकत्ते में हिंदू कालेज की स्थापना हुई जिसमें से लोग श्रॉगरेजी पढ़ पढ़ कर निकलने श्रौर सरकारी नौकरियाँ पाने लगे । देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिच्चित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था। ऋँगरेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या ऋरबी पर। संस्कृत की पाठशालाओं श्रौर श्ररबी के मदरसों को कंपनी की सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी। पर अँगरेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की आर से लोग उदासीन. होने लगे। इनको जो सहायता मिलती थी धीर धीरे वह भी चंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिचा का पच प्रहण किया था पर मेकाले ने खँगरेजी भाषा की शिचा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूरबी साहित्य के प्रति ऐसी उपेचा प्रकट की कि खंत में संवत् १८९२ (मार्च ७ सन् १८३५) में कंपनी की सरकार ने खँगरेजी शिचा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे खँगरेजी के स्कूल खुलने लगे।

श्राँगरेजी-शिचा की व्यवस्था हो जाने पर श्राँगरेज सरकार का ध्यान श्रदालती भाषा की श्रोर गया। मोगलों के समय में श्रदालती कार्रवाइयाँ श्रोर दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। जब श्राँगरेजों का श्राधिपत्य हुआ तब उन्होंने भी दफ्तरों में बही परंपरा जारी रखी।

दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनता होती थी उसे छुछ दूर करने के लिये संवत् १८६० में, एक नया कानृन जारी होने पर, कंपनी सरकार की खोर से यह खाज्ञा निकाली गई—

'किसी को इस बात का उजुर नहीं होए कि अपर के दफें का लीखा हुकुम सभसे वाकीफ नहीं हैं, हरी एक जिले के कलीकटर साहेब को लाजीम हैं कि इस आईन के पावने पर एक एक केता इसतहारनामा निचे के सरह से फारसी व नागरी भाखा वो अच्छर में लीखाय कै ३३३३३३ कचहरी में लटकावही। ३५३३३३ अदालत के जज साहेब लोग के कचहरी में भी तमामी आदमी के बुक्तने के वास्ते लटकावही ( अँगरेजी सन् १८०३ साल, ३१ आईन २० दफा)"।

फारसी के श्रदालती भाषा होने के कारण जनता को जो किठनाइयाँ होती थीं उनका अनुभव अधिकाधिक होने लगा। श्रदाः सरकार ने संवत १८९३ (सन् १८३६ ई०) में 'इश्तहार-नामे' निकाले कि श्रदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोड की तरफ से जो 'इश्तहारनामः' हिंदी में निकला था उसकी नकल नीचे दी जाती हैं—

इश्तहारनाम: बोर्ड सदर

पच्छाँह के सदर बोर्ड के साहयों ने यह ध्यान किया है कि कचहरी के सब काम फारसी जबान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत हर्ज पड़ता है श्रीर बहुत कलप होता है, श्रीर जब के हैं अपनी अज़ीं श्रपनी माधा में लिख के सरकार में दाख़िल करने पाने तो बड़ी बात होगी। सब के। चैन श्राराम होगा। इसलिये हुक्म दिया गया है कि सन् १२४४ की कुबार बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोर्ड में हो से। श्रपना श्रपना सवाल अपनी हिंदी की बोली में श्रीर पारसी के नागरी अच्छरन में लिख के दाखिल करे कि डाक पर मेजे और सवाल जैन श्रच्छरन में लिखा हो ताने श्रच्छरन में श्रीर हिंदी बोली में उस पर हुक्म लिखा जायगा। मिती २६ जूलाई सन् १८३६ ई०।

इस इश्तहारनामें में स्पष्ट कहा गया है कि बोली 'हिंदी' ही हो, अचर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात है कि यह उचित व्यवस्था चलने न पाई। ग्रुसलमानों की आर से इस बात का घोर प्रयन्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उदू चलाई जाय। उनका चक्र बराबर चलता रहा यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात् संवत् १८९४ (सन् १८३७ ई०) में उदू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई।

सरकार की कृपा से खड़ी बोली का श्ररबी-फारसीमय रूप लिखने-पढने की श्रदालती भाषा होकर सबके सामने श्रा गया। जीविका श्रौर मान-मर्घ्यादा की दृष्टि सं उद् सीखना आवश्यक हो गया। देश-भाषा के नाम पर लड़कों को उदू ही सिखाई जाने लगी। उद्पेदे लिखे लोग ही शिचित कहलाने लगे। हिंदी की काव्यपरंपरा यद्याप राजदरवारों के आश्रय में चली चलती थी पर उसके पढनेवालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नर्वाशिचित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकृत समय में साधारण जनता के साथ साथ उदू -पहे-लिखे लोगों की भी जो थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पराने साहित्य की खोर बनी हुई थी वह धर्मभाव सं। तुलसी-कृत रामायण की चौपाइयाँ और सूरदासजी के भजन आदि ही उद्भारत लोगों का कुछ लगाव "भाखा" से भी बनाए हुए थे। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य से नवशिचित लोगों का श्राधकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। श्रुंगार-रस की भाषा-कविता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के शौक की तरह इधर उधर बनाहऋगथा। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाब बालमुक्क द गुन्न लिखते हें—

"जो लोग नागरी श्रज्ञर सीखते थे फारसी श्रज्ञर सीखने पर विवश हुए श्रौर हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। "''हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी श्रज्ञरों में लिखी जाती थी।"

संवत् १९०२ में यद्यपि राजा शिवप्रसाद शिक्ता-विभाग में नहीं श्राए थे पर विद्याव्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। श्रतः इधर उघर दूसरी भाषाओं में समाचारपत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत् में उद्योग करके काशी से "बनारस श्रखवार" निकलवाया। पर श्रखवार पढ़ने- वाले पहले-पहल नवशि चितों में ही मिल सकते थे जिनकी लिखने-पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। श्रतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई, यद्यपि श्रचर देवनागरी के थे। यह पत्र बहुत ही घटिया काग्रज पर लीथों में छपता था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिथे बीच बीच में 'धर्मात्मा', 'परमेश्वर', 'द्या' ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का श्रांदाजा नीचे उद्धृत श्रांश से लग सकता है—

"यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के इहतिमाम और धर्मात्माओं के मद्द से बनता है उसका हाल कई दका जाहिर हो चुका है।.....देखकर लोग उस पाठशाले के किते के मकानों की ख़ूबियाँ अक्सर बयान करते हैं और उनके बनने के खर्च की तजवीज करते हैं कि जमा से जियादा लगा होगा और हर तरह से लायक तारीक के हैं। सो यह सब दानाई साहब ममदृह की है।"

इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समम सकते थे ? श्रतः काशी से ही एक दूसरा पत्र "सुधाकर" बाबू तारामोहन मित्र श्रादि कई सज्जनों के उद्योग से संवत् १९०७ में निकला। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकरजी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिए ने यह पत्र दिया था ठीक उसी समय भीतर से उनके पास सुधाकरजी के उत्पन्न होने की खबर पहुँची थी। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुवरी हुई तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय के लगभग श्रार्थात् संवत् १९०९ में आगरे से किसी मुंशी सदासुखलाल के प्रबंध और संपादन में "बुद्धिप्रकाश" निकला जो कई वर्ष तक चलता

रहा। "बुद्धिप्रकाश" की भाषा उस समय को देखते हुए बहुत श्रच्छी होती थी। नमृना देखिए—

### ''कलकत्तं के समाचार

इस पश्चिमीय देश में बहुतों के प्रगट है कि बंगाले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन-मृत्यु रोगी के। गंगी-तट पर ले जाते हैं श्रीर यह ते। नहीं करते कि उस रोगी के श्रव्छे होने के लिये उपाय करने में काम करें और उसे यल से रचा में रक्खें बरन् उसके विपरीत रोगी के। जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं और 'हरो बोल, हरी बोल' कहकर उसका जीब लेते हैं।

## स्त्रियों की शिक्ता के विषय

स्त्रियों में संतोष श्रीर नम्नता और प्रीत यह सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए हैं, केवल विद्या की न्यूनता है, जा यह भी हा तो स्त्रियाँ श्रपने सारे श्रुग्ण से चुक सकती हैं श्रीर लड़कां का सिखाना-पढ़ाना जैसा उनसे बन सकता है वैसा दूसरों से नहीं। यह काम उन्हीं का है कि शिद्या के कारण बाल्यावस्था में लड़कां का भूलचूक से बचावें श्रीर सरल सरल विद्या उन्हें सिखावें।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि खदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम की २०वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी, उसमें पुस्तकें छपने लगीं, अखबार निकलने लगे। पद्य की भाषा अजभाषा ही बनी रही। अब आँगरेज सरकार का ध्यान देशी भाषाओं की शिचा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। हिंदी को खदालतों से निकलवान में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। अब वे इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिचा-क्रम में भी स्थान न मिले,

उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए। अतः सर्वसाधारण की शिचा के लिये सरकार की श्रोर से जब जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठो श्रोर सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिये श्रावश्यक रखा जाय तब प्रभावशाली मुसलमानों की श्रोर से गहरा विरोध खड़ा किया गया। यहाँ तक कि तंग श्राकर सरकार को श्रपना विचार छोड़ना पड़ा श्रीर उसने संवत् १९०५ (सन् १८४८) में यह सूचना निकाली—

"ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिये आवश्यक ठहराना जो मुल्क की सरकारी और दक्षरी जबान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी, जिनकी संख्या देहली कालेज में बड़ी है, इसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे।"

हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। संवत् १९११ के पीछे जब शिचा का पक्का प्रबंध होने लगा तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाक्युलर स्कूलों में हिंदी की शिचा जारी ही न होने पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद ऋहमद साहब जिनका ऋँगरेजों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को एक "गेंबारी बोली" बताकर ऋँगरेजों को उर्दू की छोर मुकाने की लगातार चेष्टा करते छा रहे थे। इस प्रांत के हिंदुआं में राजा शिवप्रसाद ऋँगरेजों के उसी ढंग के क्रपापात्र थे जिस ढंग के सर सैयद ऋहमद। अतः हिंदी की रचा के लिये उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस सबंध में यल्नशील रहे। इससे हिंदी-उद्के का भगड़ा बीसों वर्ष तक—भारतेंद्र के समय तक—चलता रहा।

गार्सा द तासी एक फरासीसी विद्वान थे जो पैरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के ऋष्यापक थे। उन्होंने संवत् १८९६ में 'हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास' लिखा था जिसमें उर्दू के कियों के साथ हिंदी के भी कुछ बहुत प्रसिद्ध किवयों का उल्लेख था। संवत् १९०९ (५ दिसंबर सन् १८५२) के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपद् सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी—

"उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उदू पिश्च-मोत्तर प्रदेश ( अब संयुक्त प्रांत ) की सरकारी भाषा नियत की गई है। यद्यपि हिंदी भी उदू के साथ साथ उसी तरह बनी है जिस तरह वह फारसी के साथ थी। बात यह है कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेकेटरी, जो हिंदी-नवीस कहलाता था और एक फारसी सेकेटरी, जिसको फारसी-नवीम कहते थे, रखा करते थे, जिसमें उनकी आज्ञाएँ दोनों भाषाओं में लिखी जायँ। इस प्रकार अँगरेज सरकार पश्चिमोत्तर-प्रदेश में हिंदू जनता के लाभ के लिये प्रायः सरकारी कानूनों का नागरी अच्छों में हिंदी-अनुवाद भी उद्दे कानुनी पुस्तकों के साथ साथ देती हैं"।

तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उद्दे के अदालती भाषा नियल हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरी अस्तरों में भी कानूनों और सरकारी आझाओं के हिंदी-अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उद्दे के पत्तपातियों का जोर जब यहा तब उनका छपना एक दम बंद हो गया। जैसा कि अभी कह आए हैं राजा शिवप्रसाद और भारतेंद्र के समय तक हिंदी- उद्दे का कगड़ा चलता रहा। गार्सा द तासी ने भी फांस में बैठे बैठे इस कगड़े में योग दिया। वे अरबी-फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी या उद्दे के अध्यापक थे। उस समय के अधिकाश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। यहाँ जब हिंदी-उद्दे का सवाल उठा तब सर सैयद आहमद, जो ऑगरेजों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही

थे, हिंदी-विरोध में श्रीर बल लाने के लिये मजहबी नुसखा भी काम में लाए। श्राँगरेजों को सुफाया गया कि हिंदी हिंदु श्रों की जवान है जो 'बुतपरस्त' हैं श्रीर उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ श्राँगरेजों का मजहबी रिश्ता है—दोनों 'सामी' या पैगंबरी मत को माननेवाले हैं।

जिस गार्सा द तासी ने संवत् १९०९ के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समका था और कभी कहा था कि —

"यद्यपि में ख़ुद उद्दिका बड़ा भारी पत्तपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं"।

वही गासी ँद तासी आगे चलकर, मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से, सर सैयद अहमद की भरपेट तारीक करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं—

"इस वक्त हिंदी की हैंसियत भी एक बोली (dialect) की सी रह गई है, जो हर गाँव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है।"

हिंदी-उद् का भगड़ा उठने पर आपने मजहबी रिश्ते के खयाल से उद् का पच महण किया और कहा—

"हिंदी में हिंदू-धर्म का श्राभास है—वह हिंदू-धर्म जिसके मूल में बुतपरस्ती श्रीर उसके श्रानुषंगिक विधान हैं। इसके विपरीत उर्दू में इसलामी संस्कृति श्रीर श्राचार-व्यवहार का संचय हैं। इसलाम भी 'सामी' मत है श्रीर एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है, इसलिये इसलामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएँ पाई जाती हैं"।

संवत् १९२७ के ऋपने व्याख्यान में गार्सी द तासी ने साफ़ खोल कर कहा— "मैं सैयद अहमद खाँ जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान् की तारीफ़ में श्रीर ज्यादा नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा श्रीर मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह काई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समक्तता हूँ कि मुसलमान लाग कुरान का तो श्रासमानो किताब मानते ही हैं, इंजील की शिचा का भी श्रस्वीकार नहीं करते; पर हिंदू लोग मूर्चिपूजक होने के कारण इंजील की शिचा नहीं मानते।"

परंपरा से चली श्राली हुई देश की भाषा का विरोध श्रीर उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है, यह दिखाने के लिये इतना बहुत हैं। विरोध प्रवल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित श्रम्भरों श्रीर वर्णभाला को छोड़ना श्रमंभव था वैसे ही परंपरा से चले श्राते हुए हिंदी-साहित्य को भी। श्रतः श्रदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिचा-विधान में देश की श्रमली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। काव्य-साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था। श्रतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींच-तान श्रारंभ हुई। इसी खींच-तान के समय में राजा लच्मणसिंह श्रीर राजा शिवप्रसाद मैदान में श्राए।

## प्रकरण २

# गद्य-साहित्य का आविर्भाव

किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अज़रों में उद्ही लिखी जाने लगी थी. इसकी चर्चा 'बनारस ऋखवार' के संबंध में कर द्याए हैं। संवत् १९१३ में द्यर्थात बलवे के एक वर्ष पहले राजा शिवप्रसाद शिचा-विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। उस समय श्रौर दूसरे विभागे। के समान शिचा-विभाग में भी मुसलमानों का जोर था जिनके मन में "भाखा-पन" का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नै।करी के लिये "भाखा", संस्कृत से लगाव रखनेवाली हिंदी, न सीखनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उद् के त्रातिरिक्त हिंदी की भी पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहनाथा कि जब अदालती कामें। में उद्दी काम में लाई जाती है तब एक श्रीर जबान का बाेफ डालाने से क्या लाभ ? 'भाखा' में हिंदुओं की कथा-वार्ता चादि कहते सन वे हिंदी के। हिंदुश्रों की मजहबी जबान कहने लगे थे। उनमें से कुछ लोग हिंदी का "गँवारी बाली" भी कहा करते थे। इस परिस्थित में राजा शिवप्रसाद की हिंदी की रज्ञा के लिये बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब श्राता तब मुसलमान उसे 'मुश्किल जबान' कहकर विरोध करते। श्रतः राजा साहब के लिये उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक है। सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाय जिसमें कुछ फारसी-श्ररबी के चलते शब्द भी श्राएँ। उस

समय साहित्य के के ार्स के लिये पुस्तकें नहीं थीं। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए, पंडित श्रीलाल श्रीर पंडित वंशीधर श्रादि श्रपने कई मित्रों के। भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम के उपयोगी कई कहानियाँ श्रादि लिखीं—जैसे, राजा भेज का सपना, वीरसिंह का वृत्तांत, श्रालिसयों के। के।इं।, इत्यादि। संवत् १९०९ श्रीर १९१९ के बीच शिच्चा-संबंधी श्रनंक पुस्तकें हिंदी में निकलीं जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है—

- पं० वंशीधर ने, जो श्रागरा नार्मल स्कूल के मुदर्रिस थे, हिंदी-उद्कि का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नाम "भारत-खंडामृत" श्रीर उद्कि कालम का नाम "श्रावेहवात" था। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम ये हैं—
- (१) पुष्पवादिका (गुलिस्ताँ के एक आशा का अनुवाद सं०१९०९)
  - (२) भारतवर्षीय इतिहास ( सं० १९१३ )
  - (३) जीविका-परिपाटी ( अर्थशास्त्र की पुस्तक सं० १९१३ )
  - (४) जगत वृत्तांत ( सं० १९१५ )
- पं० ग्रीलाल ने संवत् १९०९ में 'पत्रमालिका' बनाई। गार्सा द तासी ने इन्हें कई एक पुस्तकें। का लेखक कहा है।

बिहारीलाल ने गुलिस्ताँ के आठवें अध्याय का हिंदी-अनुवाद सं० १९१९ में किया।

पं० बद्रीलाल ने डाक्टर बैलंटाइन के परामर्श के अनुसार सं० १९१९ में 'हितापदेश' का अनुवाद किया जिसमें बहुत सी कथाएँ छाँट दी गई थीं। उसी वर्षे 'सिद्धात-सम्रह' (न्याय-शास्त्र) श्रीर 'उपदेश पुष्पवती' नाम की दे। श्रीर पुस्तकें निकली थीं।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखीं वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थीं, उनमें वह उद्पन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबें (इतिहास-तिमिरनाशक आदि) में दिखाई पड़ता है। उदा-हरण के लिये "राजा भोज का सपना" से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है—

"वह कीत सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो। उसकी मिहमा और कीर्त्ति तो सारे जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े मिहिपाल उसका नाम सुनते ही काँप उठते और बड़े बड़े भूपांत उसके पाँव पर अपना सिर नवाते। सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने-चाँदी और रह्नों की खान से भी दूना। उसके ज्ञान ने राजा कर्ण की लोगों के जी से मुलाया और उसके न्याय ने विक्रम की भी लजाया।"

अपने "मानवधर्मसार" की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत-गर्भित रखी है। इसका पता इस उद्धृत आंश से लगेगा—

"मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है। उसके। केाई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनुजी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिये श्रीषधि सममना; श्रीर बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों में मनुजी सबसे प्रधान श्रीर श्राति मान्य हैं क्यांकि उन्होंने श्रपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का ताल्पर्य लिखा है।  $\times \times \times \times$  खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के श्रपने मानव-धर्मशास्त्र के। न जाने श्रीर सारे कार्य उसके विरुद्ध करें ।"

"मानवधर्मसार" की भाषा राजा शिवप्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पद्मपाती थे जिसमें सर्व साधारण के बीच प्रचलित अरबी- फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने 'गुटका' में, जो साहित्य की पाठ्य-पुस्तक थी, उन्होंने थे। ही संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा, पर संवत् १९१७ के पीछे उनका भुकाव उद्दे की ओर होने लगा जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समिन । या तो यह किहए कि अधिकांश शिक्ति लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया अथवा अगरंज अधिकारियों का कल देखकर। अधिकार लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समभेंगे। जो हो; संवत् १९१७ के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तक राजा साहब ने लिखीं उनकी भाषा बिल्कुल उद्देपन लिए हैं। "इतिहासतिमिरनाशक" भाग २ की अगरेजी भूमिका में, जो सन् १८६४ की लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि "मैंने 'बैताल-पचीसी' की भाषा का अनुकरण किया है"—

"I may be pardoned for saying a few words here to those who always urge the exclusion of Persian words, even those which have become our household words, from our Hindi books and use in their stead Sanskrit words quite out of place and fashion or those coarse expressions which can be tolerated only among a rustic population  $\times$   $\times$   $\times$  I have adopted, to a certain extent, the language of the Baital Pachisi."

लल्ल्लालजी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि ''बैताल-पचीसी'' की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने ऋपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का ''भाषा का इतिहास'' नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है, श्रतः उसका कुछ श्रंश नीचे

"हम लोगों के। जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों के। लेना चाहिए कि जो आम-फहम श्रौर ख़ास-पसंद हें। अर्थात् जिनके। ज़ियादा श्रादमी समभ सकते हैं श्रौर जो यहाँ के पढ़े लिखे, आलिम फ़ाज़िल, पंडित, विद्वान् की बेल-चाल में छे। इे नहीं गए हैं, श्रौर जहाँ तक बन पड़े हम लोगों के। हिर्म ज़ ग़ैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिएँ और न संस्कृत की टकसाल क़ायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिएँ, जब तक कि हम लोगों के। उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाय अर्थात् यह कि उस श्रियं का के। ई शब्द हमारी ज़बान में नहीं है, या जो है श्रच्छा नहीं है, या कविताई की ज़रूरत या हल्मी ज़रूरत या कोई श्रीर ख़ास ज़रूरत साबित हो जाय।"

भाषा-संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक है, पाठक आप समक सकते हैं। 'आम-कहम' 'खास-पसंद' 'इल्मी जरूरत' जनता के बीच प्रचित्त राब्द कदापि नहीं हैं। फारसी के 'आलिम-फाजिल' चाहे ऐसे राब्द बेलिते हों पर संस्कृत हिंदी के 'पंडित बिद्धान' तो ऐसे राब्दों से केासों दूर हैं। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति-परंपरा से होता है। अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या राब्दों में जो सैंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रकृति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप-रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों के थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो हिचकर साहित्यक रूप हजारों

वर्ष से चला त्राता था उसके स्थान पर एक विदेशी रूप-रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति-विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लेगों के होगी, पर त्रमली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लह्मण्यिंह ही त्रागे बढ़े। उन्होंने संवत् १९१८ में "प्रजाहितैषी" नाम का एक पत्र त्रागरे से निकाला त्रौर १९१९ में "क्रभिज्ञान-शाकुंतल" का त्रमुवाद बहुत ही सरस त्रौर विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई त्रौर भाषा के संबंध में माना फिर से लेगों की त्रांख खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी—

"अनस्या—(है। वियंवदा से) सखी! मैं भी इसी सीच विचार में हूँ। अब इससे कुछ पूळूँगी। (प्रगट) महात्मा! तुम्हारे मधुर बचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूळुने के। चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण है। और किस देश की प्रजा के। विरह में ब्याकुल छै। इ यहाँ पधारे है। किया कारन है जिससे तुमने अपने के। मल गात के। किदन तपीवन में आकर पीड़ित किया है!"

यह भाषा ठेठ छोर सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रसिसद्ध शब्द लिए हुए है। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राक्षथन में राजा लद्दमणसिंहजी ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है—

"हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं श्रीर उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़ें हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं; उर्दू में श्रारबी पारसी के। परंतु कुछ श्रावश्य नहीं है कि श्रारबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाय श्रीर न हम उस भाषा के। हिंदी कहते हैं जिसमें श्रारबी, पारसी के शब्द भरे हों।"

श्रव भारत की देशभाषाओं के श्रध्ययन की श्रोर इँगलैंड के लेगों का भी ध्यान श्रच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो श्रध्य-यनशील श्रोर विवेकी थे, जो श्रखंड भारतीय साहित्य-परंपरा श्रोर भाषा-परंपरा से श्रभिज्ञ हो गए थे, उनपर श्रच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की श्रसली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। ऐसे श्रॉगरेज विद्वानों में फ्रेडिंटिक पिन्काट का स्मरण हिंदी-प्रेमियों के। सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म संवत् १८९३ में इँगलैंड में हुश्रा। उन्होंन प्रेस के कामों का बहुत श्रच्छा श्रनुभव श्राप्त किया श्रीर श्रंत में लंडन की प्रसिद्ध ऐलन ऐंड कंपनी (W. H. Allen & Co., 13 Waterloo Place, Pall Mall S. W.) के विशाल छापेखाने के मैनेजर हुए। वहीं वे श्रपने जीवन के श्रांतम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य श्रीर भारतीय जनहित के लिये बराबर उद्योग करते रहे।

संस्कृत की चर्चा पिन्काट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे, इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंगलैंड में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनें। भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छपाने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित-साधना में तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चल कर भारतेंदु-काल के भीतर की जायगी।

संवत् १९४७ में उन्होंने उपयु क ऐलन कंपनी से संबंध तीड़ा श्रीर गिलबर्ट ऐंड रिविंगटन ( Gilbert aud Rivington, Clerkenwell, London) नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री (Oriental adviser and expert) नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की छोर से एक व्यापारी पत्र "आईन: सौदा-गरी" उर्दू में निकलता था जिसका संपादन पिन्काट साहब करते थे। उन्होंन उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिये भी रखे। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के छतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होनेवाले हिंदी-समाचारपत्रों (जैसे, हिंदोस्तान, आर्थ्यद्पंण, भारतिमत्र) से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी-विभाग में रहते थे।

भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लहमण् सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, कार्तिकप्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी-लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र-व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिन्काट साहब के देा-चार पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और प्रंथकारों का परिचय इँगलैंडवालों के। वहाँ के पत्रों मं लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत् १९५० (नवं-बर सन् १८९५) में वे रीत्रा घास (जिसके रेशों से श्रच्छे कपड़े बनते थे) की खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में श्राप्, पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत (७ फरवरी १८९६) हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला।

संवत् १९१९ में जब राजा लच्मग्रासिंह ने 'शकुंतला नाटक' लिखा तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप-रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित सममते थे। अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अँगरेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है

जा उन्होंने बा० अथेध्याप्रसाद खत्री के 'खड़ी बाली का पद्य' की भूमिका के रूप में लिखा था। देखिए, उसमें वे क्या कहते हैं—

''फारसो-मिश्रित हिंदी (अर्थात् उदू या हिंदुस्तानी) के श्रदालती भाषा बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी है। गई। पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी, जिनकी यह भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिये विवश किए जाते हैं।"

पहले कहा जा चुका है कि राजा शिवप्रसाद ने उद्दे की आरे भुकाव हो जान पर भी साहित्य की पाठ्यपुस्तक "गुटका" में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा। उक्त गुटका में उन्होंने 'राजा भोज का सपना', 'रानी केतकी की कहानी' के साथ ही साथ राजा लहमग्रासिंह के "शकुंतला नाटक" का भी बहुत सा आंश रखा। पहला गुटका शायद संवत् १९२४ में प्रकाशित हुआ था।

संवत् १९१९ श्रौर १९२४ के बीच कई संवाद्पत्र हिंदी में निकले। 'प्रजाहितैषी' का उल्लेख हो चुका है। संवत् १९२० में 'लेकिमित्र' नाम का एक पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिये श्रागरे (सिकंदरे) से निकलता था जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो "श्रवध श्रखबार" (उद्) निकलने लगा था उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे।

जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिवप्रसाद शिला-विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रहा कर रहे थे उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीनचंद्र राय महाशय कर रहे थे। संवत १९२० और १९३० के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी-पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ के।स में रही। पंजाब में सी-शिला का प्रचार करनेवालों में ये मुख्य थे। शिचा-प्रचार के साथ साथ समाज-सुवार छादि के उद्योग में भी ये बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिखे किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म-समाज की स्थापना हुई थी और राजा राममोहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। नवीनचंद्र ने ब्रह्म-समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पित्रकाएँ भी निकालीँ। संवत् १९२४ (मार्च सन् १८६७) में उनकी 'ज्ञानप्रदायिनी पित्रका' निकली जिसमें शिचा-संबंधी तथा साधारण ज्ञान-विज्ञानपूर्ण लेख भी रहा करते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिचा-विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी-गद्य था। हिंदी की उद्दे के भमेले में पड़ने से ये सदा बचाते रहे।

हिंदी की रचा के लिये उन्हें उद्ं के पच-पातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिवप्रसाद के। विद्या की उन्नति के लिये लाहौर में 'श्र जुमन लाहौर' नाम की एक सभा स्थापित थी। संवत् १९२३ के उसके एक श्रधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खाँ न एक व्याख्यान दे कर उद्ं के। ही देश में प्रचलित होन के योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बावू ने खाँ साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हए कहा—

"उर्दू के प्रचित्त होने से देशवासियों का काई लाभ न होगा क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ बहुत से अरबी-फारसी के शब्द भर दिए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुश्रों का यह कर्तव्य है कि वे श्रापनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में श्राशिकी कविता के श्रातिरिक्त किसी गंभीर विषय के। व्यक्त करने की शिक्त ही नहीं है।" नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इसलामी तह जीव के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गार्सों द तासी फांस में बैठे बैठे बहुत मह्माए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पन्न-मंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। अब यह फरासीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा और बीम्स साहब (M. Beames) का हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक तूरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी; आर्थी ने आकर उसका नाश किया, और जो बचे-खुचे शब्द रह गए उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इसी तरह की बातें कहता।

सर सैयद ऋहमद का ऋँगरेज ऋधिकारियो पर कितना प्रभाव था, यह पहले कहा जा चुका है। संवत् १९२५ में इस प्रांत के शिज्ञा-विभाग के ऋध्यज्ञ हैवेल (M.S. Havell) साहब ने अपनी यह राय जाहिर की कि—

''यह ऋधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती न कि एक ऐसी 'बोली' में विचार प्रकट करने का ऋभ्यास कराया जाता जिसे ऋंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर भुकाना पड़ेगा।''

इस राय के। गार्सी द तासी ने बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया। इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टिट्यूट (Allahabad Institute) के एक अधिवेशन में (सं०१९२५) जब यह विवाद हुआ था कि 'देसी जवान' हिंदी का माने या उर्दू की, तब हिंदी के पत्त में कई वक्ता उठकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि श्रदालतों में उर्दू जारी होने का फल यह हुआ है कि श्रधि-कांश जनता—विशेषतः गाँवों की—जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित हैं, बहुत कष्ट उठाती है, इससे हिंदी का जारी होना बहुत आव-रयक है। बेलनेवालों में से किसी किसी ने कहा कि केवल आज्ञर नागरी के रहें और कुछ लोगों ने कहा कि माषा भी बदल कर सीधी सादी की जाय। इस पर भी गासी द तासी ने हिंदी के पद्म में बेलनेवालों का उपहास किया था।

उसी काल में इंडियन डेली न्यूज (Indian Daily News) के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए थे। 'अवध-अखबार' में जब एक बार हिंदी के पत्त में लेख छपा था तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी के। एक 'भदी बेली' कहा था जिसके अज्ञर भी देखने में सुडौल नहीं लगते।

शिका के आदीलन के साथ ही साथ इसाई मत का प्रचार रोकने के लिये मत-मतांतर-संबंधी आदेशलन देश के पच्छिमी भागों में भी चल पड़े। पैग़ंबरी एकेश्वरवाद की श्रोर नवशि-चित लेगों के खिँचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए श्रौर संवत् १५२० से उन्होंने श्रनेक नगरों में घम घम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की श्चावश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहत दर तक अचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामीजी ने अपना ''सत्यार्थ-प्रकाश" तो हिंदी या आर्ट्यभाषा में प्रकाशित ही किया, वेदें। के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामीजी के अन-यायी हिंदी की "श्वार्यभाषा" कहते थे। स्वामीजी ने संवत १९३२ में ऋार्य्यसमाज की स्थापना की श्रीर सब श्रार्घ्य-समाजियों के लिये हिंदी या श्रार्थ्यभाषा का पढ़ना श्रावश्यक ठहराया। युक्त प्रांत के पश्चिमी जिलें। श्रीर पंजाब में श्राय्ये-समाज के प्रभाव से हिंदी-गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बाली में लिखित साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क से

पंजाबवालों की लिखने-पढ़ने की भाषा चर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदौलत है।

संवत् १९२० के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में त्रारंभ हुई। जलंघर के पादरी गाकुलनाथ के व्याख्याना के प्रभाव से कपुरथला-नरेश महाराज रणधीरसिंह ईसाई मत की श्रोर भुक रहेथे। पंडित श्रद्धारामजी तुरंत संवत् १९२० में कपूरथले पहुँचे श्रीर उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रमधर्म का ऐसा सुदर निरूपण किया कि सब लोग मुख हो गए। पंजाब के सब छोटे-बड़े स्थाने। में घम-कर पंडित श्रद्धारामजी उपदेश श्रीर वक्तताएँ देते तथा रामायण. महाभारत आदि की कथाएँ सुनाते । उनकी कथाएँ सुनने के लिये बहुत दूर दूर से लोग श्राते श्रीर सहस्रों श्रादिमयों की भीड़ लगती थी। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्मसभाएँ स्थापित कीं स्त्रीर उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी स्त्रीर उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, पर श्रपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी हैं। श्रपना सिद्धांतन्त्रंथ "सत्यामृतप्रवाह" उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे श्रीर वेद-शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय के किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित सममते थे। इसी से स्वामी द्यानंद की बहुत सी बातें। का विरोध वे बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहत सी ऐसी बातें कह श्रीर लिख जाते थे जो कटर श्रंधविश्वासियों को खटक जाती शीं श्रीर कुछ लोग उन्हें नास्तिक तक कह देते थे पर जब तक वे जीवित रहे, सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समभते रहे।

पंडित श्रद्धारामजी कुछ पद्यरचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा श्रीर वे हिंदी भाषा के प्रचार में बरायर लगे रहे। संवत् १९२४ में उन्होंने ''श्रात्म-चिकित्मा'' नाम की एक श्रध्यात्म-संबंधी पुस्तक लिखी जिसे संवत् १९२८ में हिंदी में श्रद्धवाद करके छपाया। इसके पीछे 'तत्त्वदीपक', 'धर्मरत्ता', 'उपदेश-संग्रह' (ज्याख्यानों का संग्रह), 'शतोपदेश' (दोहे) इत्यादि धर्म-संबंधी पुस्तकों के श्रातिरिक्त उन्होंने श्रपना एक बड़ा जीवनचरित (१४०० पृष्ठ के लगभग) लिखा था जो कहीं खो गया। "भाग्यवती" नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत् १९३४ में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई।

श्रपने समय के वे एक सच्चे हिंदी-हितैषी श्रौर सिद्धहस्त लेखक थे। संवत् १९३८ में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुश्चा उस दिन उनके मुँह से सहसा निकला कि "भारत में भाषा के लेखक दो हैं—एक काशी में, दूसरा पंजाब में। परंतु श्चाज एक ही रह जायगा।" कहने की श्चावश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से श्चाभिष्ठाय हरिश्चंद्र से था।

राजा शिवप्रसाद "आम फहम" और "लास पसंद" भाषा का उपदेश ही देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुँचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था? जब कि बँगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था तब हिंदी-गद्य उर्दू के भमेले में पड़कर कब तक हका रहता? सामान्य संबंध-सूत्र को त्यागकर दूसरी

देश-भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी ? उनकी सगी बिहन होकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ वह कैसे चल सकती थी ? जब कि यूनानी और लैटिन के शब्द योरप की भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देश-भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं तब एक ही मूल से निकली हुई आर्थ-भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध-सूत्र के रूप में चली आ रही है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ?

कुछ श्राँगरेज विद्वान संस्कृतगर्भित हिंदी की हँसी उड़ाने के लिये किसी श्राँगरेजी वाक्य में उसी मात्रा में लैटिन के शब्द भर कर पेश करते हैं। उन्हें यह समम्मना चाहिए कि श्राँगरेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं हैं; पर हिंदी, बँगला, मराठी, गुजराती श्रादि भाषाएँ संस्कृत के ही कुटुंब की हैं—उसी के प्राकृत रूपों से निकली हैं। इन श्राय्येभाषाश्रों का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन श्राय्येभाषाश्रों का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाश्रों के साहित्य की परंपरा का भी संस्कृत-साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश-भाषा के साहित्य की उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत-साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं उसी प्रकार विचार श्रौर भावनाएँ भी मिली हैं। विचार श्रौर वाणी की इस धारा से हिंदी श्रपने का विक्छन कैसे कर सकती थी ?

राजा लदमणिसंह के समय में ही हिंदी गए। की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शिक्तसंपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिच्ति जनता की र्हाच के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थित में भारतेंद्र का उदय हुआ।

# ऋाधुनिक गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रवर्त्तन

#### प्रथम उत्थान

( संवत् १६२५-१६५० )

## सामान्य परिचय

भारतेंद हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा श्रीर साहित्य दोनें। पर बडा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा के। परि-मार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर श्रौर स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी-साहित्य की भी नए मार्ग पर लाकर खडा कर दिया। उनके भाषा-संस्कार की महत्ता के। सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया श्रौर वे वर्तमान हिंदी-गद्य के प्रवर्त्तक माने गए। मुंशी सदासुख की भाषा साधु होते हए भी पंडि-ताऊपन लिए थी, लल्लुलाल में व्रजभाषापन श्रीर सदल मिश्र मं पूरबीपन था। राजा शिवपसाद का उदूपन शब्दे तक ही परिमित न था, वाक्य-विन्यास तक में घुसा था। राजा लदमण-सिंह की भाषा विशुद्ध श्रौर मधुर ते। श्रवश्य थी, पर श्रागरे की बाल-चाल का पट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हन्ना शिष्ट-सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंद्र हरिश्चद्र ने पद्य की ब्रज-भाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों की हटाकर काव्य-भाषा में भी वे बहत कुछ चलतापन और सफाई लाए।

इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य की नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिचित जनता के साहचर्य में ले श्राए। नई शिचा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देशहित, समाज-हित आदि की नई उमगें उत्पन्न हो रही थीं। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति, शृंगार आदि की पुराने ढँग की कविताएँ ही होती चली आ रही थीं। बीच बीच में कुछ शिला-संबंधिनी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थीं पर देशकाल के अनुकूल साहित्य-निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। क्षंग देश में नए ढँग के नाटकों श्रीर उपन्यासी का सुत्रपात है। चुका था जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था। पर हिंदी-साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी श्रोर मोड़ कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की श्रोर प्रवृत्त करनेवाले हरिश्चंद्र ही हए।

उद् के कारण श्रव तक हिंदी-गद्य की भाषा का स्वरूप ही संसट में पड़ा था। राजा शिवप्रसाद श्रीर राजा लहमण्सिंह ने जो कुछ गद्य लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंद्र श्रपनी मँजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तब हिंदी बोलनेवाली जनता को गद्य के लिये खड़ी बोली का प्रकृत साहि- त्यिक रूप मिल गया श्रीर भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव-काल समाग्न हन्ना श्रीर भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ।

भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएँ आदि लच्चित होती हैं! भारतेंद्र के प्रभाव से उनके श्रालप जीवन-काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया जिसके भीतर पं प्रतापनारायण मिश्र. उपाध्याय बदरीनारायण चैाधरी, ठाक्कर जगमेहिनसिंह, पं० बाल-कृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकां की शैलियो में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लिचत हुई। भारतेंद्र में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है श्रीर तथ्य-निरूपण की दूसरी। भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छीटे छीट होते हैं छीर पदावली सरल बेालचाल की होती है जिसमें बहुत प्रचलित श्चरबी-फारसी के शब्द भी कभी कभी, पर बहुत कम, श्रा जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का श्रवकाश भी बीच बीच में छोडता है, वहाँ की भाषा कुछ ऋधिक साधु और गंभीर हाती है; वाक्य भी कुछ लंबे हाते हैं. पर उनका अन्वय जटिल नहीं हे।ता। तथ्य-निरूपण या सिंद्धात-कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई प्ड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। वस्तु-वर्णन या दृश्य-वर्णन में विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्णवाले संस्कृत शब्दों की योजना की, जो प्रायः समस्त और सानप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंद्र में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते।

पं० प्रतापनारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी अतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गांत से, बेालचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है। हास्य-विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्ट्यादा का श्रातिक्रमण करती, पूरबी कहावती और मुहावरों की बौछार छे।ड़ती भी चलती है। उपाध्याय बदरी-नारायण चौधरी 'प्रेमधन' के लेखों में गद्य-काव्य के पुराने ढंग

की मलक, रंगीन इबारत की चमक-दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य-खंडों की लिंड्यों से गुथे हुए उनके वाक्य ऋत्यंत लंबे होते थे—इतने लंबे कि उनका अन्वय कांठन होता था। पद-विन्यास में, तथा कहीं कहीं वाक्य के बीच विराम-स्थलों पर भी, अनुप्रास देख इंशा और लल्ल्लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो 'प्रेमधन' में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है।

पं० बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखें। में उनकी चिड़चिड़ाहट मलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन और पुरातन का वह संघर्ष काल था इससे भट्टजी की चिढ़ने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकृत पुरान बद्धमूल विचारों के। उखाड़ने और परिस्थित के अनुकृत नए विचारों के। जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चरपरी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी।

ठाकुर जगमाहनसिंह की शैली शब्द-शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण वैधियी बदरीनारायण की शैली से मिलती जुलती हैं पर उसमें लंबे लंबे वाक्यों की वह जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थिलयों के। मार्मिक ढंग से हृदय में जमानेवाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है।

हरिश्चंद्र-काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे ही शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृताभ्यासी ही परिचित होते हैं और जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचट में पड़कर ही करते थे।

उनकी लिखावट में न 'उड्डीयमान' श्रीर 'श्रवसाद' ऐसे शब्द मिलते हैं, न 'श्रीदार्यं', 'सौकर्यं', श्रीर 'मौर्ब्यं' ऐसे रूप।

भारतेंद्र के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी-लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय-चेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म-संबंधी विषयों पर लिखने-वालों (जैसे, पं० अंबिकादत्त व्यास) ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवादपत्रों ने राजनीतिक बातों का सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी की लगाया। सारांश यह कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारो-पयोगी रूप भी निखरा।

यहाँ तक तो भाषा श्रोर शैली की बात हुई। श्रब लेखकों का दृष्टि-चेत्र श्रोर उनका मानसिक श्रवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके सम-सामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लिचत होता है वह है सजीवता या जिंदः दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिवप्रसाद श्रोर राजा लद्मणसिंह भाषा पर श्रधिकार रखनेवाले पर संस्रदों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता श्रोर उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र-मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिच्चित समाज में संचित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े श्रनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया।

सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुष्ट्रों में पड़ने वाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते थे, परंपरा से चले आते हुए आमोद-प्रमोद के मेले उनमें कुतृहल जगाते और प्रफुक्षता

लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न नथा। विदेशी आंधड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं फोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुमाई ही न पड़ता। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मागे भी उन्हें सूमते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के आभिनय के। ही वे उन्नति का पर्य्याय नहीं सममते थे। प्राचीन और नवीन के संधि-स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्द्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर से लपेटी हुई वस्तु।

विलक्षण बात यह है कि श्राधुनिक गद्य-साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु के पहले 'नाटक' के नाम से जो दो-चार प्रंथ ब्रजभाषा में लिखे गए थे उनमें महाराज विश्वनाथसिंह के 'आन दरधुन दन नाटक' को छोड़ और किसी में नाटकत्व न था। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले 'विद्यासुंद्र नाटक' का बँगला से सुंद्र हिंदी में अनुवाद करके संवत् १९२५ में प्रकाशित किया। उसके पहले वे 'प्रवास नाटक' लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पं० प्रतापनारायण और बदरीनारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया।

खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की यह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। बा॰ रामकृष्ण वर्मा बंगभाषा के नाटकों का—जैसे वीर नारी, पद्मावती, कृष्णकुमारी—अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की और दिन दिन बढ़ती हुई ठिच के अतिरिक्त अभिनय शालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अभिनय द्वारा नाटकों की और ठिच बढ़ती है और उनका अच्छा प्रचार होता

है। नाटक दृश्य काव्य हैं। उनका बहुत कुछ आकर्षण श्रिम-नय पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलनेवाली जो व्यवसायी पारसी कंपनियाँ थीं वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने की तैयार न थीं। ऐसी दशा में नाटकों की श्रोर हिंदी-प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था ?

भारतेंदुजी, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। पं० शीतलाप्रसाद त्रिपाठी कृत 'जानकी मंगल नाटक' का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था उसमें भारतेंदुजी ने पार्ट लिया था। यह अभिनय देखने काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणितंह भी पधारे थे और इसका विवरण ८ मई १६६८ के इंडियन मेल (Indian Mail) में प्रकाशित हुआ था। प्रतापनारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिये मूँ छ मुँड़ाने की आज्ञा माँगना प्रसिद्ध ही है।

'काश्मीरकुसुम' (राजतरंगिणी का कुछ श्रंश) श्रौर 'बादशाहदर्पण' लिखकर इतिहास की पुस्तकों की श्रोर श्रौर जयदेव का जीवनवृत्त लिखकर जीवनचरित की पुस्तकों की श्रोर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए पर उस समय इन विषये। की श्रोर लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पडी।

पुस्तक-रचना के श्रातिरिक पत्रिकाश्रों में प्रकाशित श्रानेक प्रकार के फुटकल लेख श्रोर निवंध श्रानेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे, राजनीति, समाजदशा, देशदशा, ऋतु-छटा, पर्व-त्योहार, जीवनचरित, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत् श्रीर जीवन से संबंध रखनेवाले सामान्य विषय (जैसे, श्रात्म-निर्भरता, मनोयोग, कल्पना)। लेखें। श्रीर निवंधों की श्रानेकरूपता के। देखते उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाजदशा श्रीर देशदशा-संबंधों लेख कुछ विचारात्मक पर श्राधकांश में भावा-

त्मक मिलेंगे । जीवन-चरितों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्त के साथ भाव-व्यंजना भी गुंफित पाई जायगी। ऋतु-छटा और पर्व-त्योहारों पर अलकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने आते हैं । जगत् और जीवन से संबंध रखनेवाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरत्त विचार-खंड कुछ उक्ति-वैचित्र्य के साथ विखरे मिलेंगे। पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएँ थोड़ी बहुत सब लेखकों में पाई जायंगी।

जैसा कि कहा जा चुका है हास्य-विनोद की प्रयृत्ति इस काल के प्राय: सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के आलंबन दोनों पत्तों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप-दादों की दुहाई देनेवाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपानेवाले पुराने खूसट उनके विनोद के लह्य थे, उसी प्रकार पच्छिमी चाल-ढाल की ओर मुँह के बल गिरनेवाले फैशन के गुलाम भी।

नाटकों और निबंधों की ओर विशेष मुकाव रहने पर भी बंगभाषा की देखा-देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। ऋँगरेजी ढंग का मैालिक उपन्यास पहले-पहल हिंदी में लाला श्रीनिवासदास का 'परीचागुरु' ही निकला था। उसके पीछे बा० राधाकृष्णदास ने 'निस्सहाय हिंदू' और पं० बालकृष्ण भट्ट ने 'नूतन ब्रह्मचारी' तथा 'सा अजान और एक सुजान' नामक छे।टे छे।टे उपन्यास लिखे। उस समय तक वंगभाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीझ हटाने के लिए उनके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में वंगभाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा न कर सके थे। पर उनके समय में ही प्रतापनारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के

अनुवाद किए। तदन तर बा० गदाधर सिंह ने बंग-विजेता और दुर्गेशन दिनी का अनुवाद किया। संस्कृत की कादंबरी की कथा भी उन्होंने बँगला के आधार पर लिखी। पीछे तो बा० राधा-कृष्णदास, बा० कार्तिकप्रसाद खत्री, बा० रामकृष्ण वर्मा आदि ने बँगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश के सर्वसामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे।

प्रथम उत्थान के अंत होते होते तो अनूदित उपन्यासों का ताँता बँध गया। पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न था। अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा को ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बँगला के शब्द और मुहाबरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे—जैसे, "काँदना", "सिहरना", "धू धू करके आग जलना", "छल छल आँसू गिरना" इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई।

हिंदी-गद्य की सर्वतोमुखी गति का श्रमुमान इसी से हो सकता है कि पचीसों पत्र-पत्रिकाएँ हरिश्चंद्र के ही जीवन-काल में निकली जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं—

१ श्रतमोड़ा श्रखवार (संवत् १९२८; संपादक पं० सदान'द सत्तवात )

२ हिंदी दीप्ति-प्रकाश (कलकत्ता; १९२९; सं० कार्त्तिक-प्रसाद खत्री)

३ बिहार-बंधु ( १९२९; केशवराम भट्ट ) ४ सदादर्श ( दिल्ली १९३१; ला० श्रीनिवास दास )

```
५ काशी-पत्रिका ( १९३३; बाव कालेश्वरप्रसाद बीठ ए०,
शिचा-संबंधी मासिक )
    ६ भारत-बंधु ( १९३३; तोताराम; श्रालीगढ़ )।
    ७ भारत-भित्र ( कलकत्ता सं० १९३४; रुद्रदत्त )
    ८ भित्र-विलास ( लाहौर १९३४: कन्हैयालाल )
    ९ हिंदी-प्रदीप ( प्रयाग १९३४; पं० बालकृष्ण भट्ट; मासिक )
    १० ऋार्य-दर्पण ( शाहजहाँपुर १९३४; मुं० ब ख्तावर सिंह )
    ११ सार-स्थानिधि ( कलकत्ता १९३५; सदान द मिश्र )
    १२ उचितवका (कलकत्ता १९३५: दुर्गाप्रसाद मिश्र)
    १३ सज्जन-कीर्ति-सधाकर ( उदयपुर १९३६; वंशीधर )
    १४ भारत-सदशाप्रवर्त्तक ( फर्रु खाबाद १९३६: गर्ऐशप्रसाद )
    १५ स्थानंद-कादंबिनी ( मिरजापुर १९३८; उपाध्याय बद्री-
नारायण चौधरी: मासिक )
    १६ देश-हितैषी ( अजमेर १९३९ )
    १७ दिनकर-प्रकाश ( लखनऊ १९४०: रामदास वर्मा )
    १८ धर्म-दिवाकर ( कलकत्ता १६४०; देवीसहाय )
    १९ प्रयाग-समाचार ( १९४०; देवकीन दन त्रिपाठी )
    २० ब्राह्मण् (कानपुर १९४०: प्रतापनारायण् मिश्र )।
    २१ शुभचितक ( जबलपुर १९४०; सीताराम )
   २२ सदाचार-मार्त्तेड ( जयपुर १९४०; लालचंद शास्त्री )
    २३ हिंदोस्थान ( इँगलैंड १९४०: राजा रामपालसिंह, दैनिक )
    २४ पीयूष-प्रवाह ( काशो १९४१: ऋ'बिकादत्त व्यास )
    २५ भारत-जीवन (काशी १९४१; रामकृष्ण वर्मा)
    २६ भारतेंदु ( वृंदावन १९४१; राधाचरण गोस्वामी )
    २७ कविकुलकं ज-दिवाकर (बस्ती १९४१; रामनाथ शुक्त )
    इनमें से श्रिधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ तो थोड़े ही दिन चलकर
बंद हो गई', पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित-
```

साधन श्रोर हिंदी की सेवा की हैं, जैसे—विहारबंधु, भारत-मित्र, भारतजीवन, उचितवका, दैनिक हिंदोस्थान, श्रार्थ्यद्पेश, ब्राह्मश्, हिंदीप्रदीप। 'मित्र-विलास' सनातनधमें का समर्थक पत्र था जिसने पंजाब में हिंदी-प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया था। 'ब्राह्मश्', 'हिंदी-प्रदीप' श्रौर 'श्रान द-कादंबिनी' साहित्यिक पत्र थे जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य-प्रबंध श्रौर कविताएँ निकला करती थीं। इन पत्र-पत्रिकाश्रों को बराबर श्रार्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 'हिंदी-प्रदीप' को कई घार बंद होना पड़ा था। 'ब्राह्मश्' संपादक पं० प्रतापनारायण मिश्र को प्राहकों से चंदा माँगते माँगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी—

> आढ मास बीत, जजमान! अबती करी दिञ्छना-दान॥

बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री ने हिंदी संवादपत्रों के प्रचार के लिये बहुत उद्योग किया था। उन्होंने संवत् १९२ में ''हिंदी-दीप्ति-प्रकाश'' नाम का एक संवादपत्र और 'प्रेम-विलासिनी'' नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी-संवादपत्र पढ़नेवाले थे ही नहीं। पाठक उत्पन्न करने के लिये बाबू कार्त्तिकप्रसाद ने बहुत दैंाड़धूप की थी। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थें। इतना सामाहिक पत्र नहीं निकला था। अतः संवत् १९३४ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित छोद्दलाल मिश्र, पंडित सदान द मिश्र और बाबू जगन्नाथ खन्ना के उद्योग से कलकते में ''भारतिमत्र कमेटी'' बनी और ''भारतिमत्र'' पत्र बड़ी धूमधाम से निकला जो बहुत दिनों तक हिंदी-संवादपत्रों में एक ऊँचा स्थान ग्रहण किए रहा। प्रारंभ काल में जब पंडित

छे।दूलाल मिश्र इसके संपादक थे तब भारतेंदुजी भी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे।

उसी संवत् में लाहै।र से "मित्र-विलास" नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र न था। केवल "ज्ञानप्रदायिनी" नाम की एक पत्रिका उदूं-हिंदी में बाबू नवीनचंद्र द्वारा निकलती थी जिसमें शिक्षा और सुधार-संबंधी लेखों के ऋतिरिक्त ब्राह्मोमत की बातें रहा करती थीं। उसके पीछे जो "हिंदू-बांधव" निकला उसमें भी उदूं और हिंदी दोनों रहती थीं। केवल हिंदी का एक भी पत्र न था। 'कवि-वचन-सुधा' की मनेहर लेखशैली और भाषा पर मुख होकर ही पंडित गोपीनाथ ने 'मित्र-विलास' निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुद्धु और ऋोजस्विनी होती थी। भारतेंद्र के गोलेकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक-प्रकाश किया था और उनके नाम का संवत् चलाने का श्रांदोलन उठाया था।

इसके उपरांत संवत् १९३५ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र के संपादन में "उचितवक्ता" श्रीर पंडित सदान द मिश्र के संपादन में "सारसुधानिध" ये दो पत्र कलकत्ते से निकले । इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े श्रभाव की पूर्ति में योग दिया था। पीछे कालाकाँकर के मनस्वी श्रीर देशभक्त राजा रामपालसिंहजी श्रपनी मातृभाषा की सेवा के लिये खड़े हुए श्रीर संवत् १९४० में उन्होंने 'हिंदोस्थान' नामक पत्र हँगलेंड से निकाला जिसमें हिंदी श्रीर श्रॅगरेजी दोनों रहती थीं। भारतेंदु के गोलेक वास के पीछे संवत् १९४२ में यह हिंदी-दैनिक के रूप में निकला श्रीर बहुत दिनों तक चलना रहा। इसके संपादकों में देशपूज्य पंडित मदनमोहन मालवीय, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, बाबू बालमुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं।

बाबू हरिश्चंद्र के जीवनकाल में ही श्रर्थात् मार्च सन् १८८४ ई० में बाबू रामकृष्ण वर्म्मा ने काशी से "भारत-जीवन" पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेंदुजी ने ही किया था।

भारतेंदु हरिश्चंद्रका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य-कुल में भाद्र शुक्त ५ सं० १९०७ को त्रौर मृत्यु ३५ वर्ष की श्रवस्था में माघ कृष्ण ६ सं० १९४१ को हुई।

संवत १९२२ में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथजी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हत्या। उन्होंने बँगला में नए ढंग के सामाजिक, देश-देशांतर-संबंधी, ऐतिहासिक श्रीर पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संवत् १९२५ में उन्होंने 'विद्या-सुंदर नाटक' बँगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी-गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने ''कविवचनसुघा'' नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएँ छपा करती थीं पर पीछे गद्य-लेख भी रहने लगे। संवत् १९३० में उन्होंने ''हरिश्चंद्र मैग-जीन" नाम को मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम ८ संख्यात्रों के उपरांत "हरिश्चंद्र-चंद्रिका" हो गया। हिंदीगद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी "चंद्रिका" में प्रकट हुआ । जिस प्यारी हिंदी के। देश ने अपनी विभूति समका, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौडकर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने 'कालचक'' नाम की अपनी प्रस्तक में नोट किया है कि "हिंदी नई चाल में ढली, सन् १८७३ ई०"।

इस ''हरिश्चंद्री हिंदी" के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। 'चंद्रिका' में भारतेंद्रजी श्राप तो लिखते ही थे. बहुत से श्रीर लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बदरीनारायण चौधरी बाब हरिश्चंद्र के संपादन-कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिये लेख और नोट लिखते श्रीर मैटर को बड़े ढ़ंग से सजाते थे। हिंदी गद्य-साहित्य के इस आरंभ-काल में ध्यान देने की बात यह है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदुग्धता श्रौर मौलिकता थी श्रौर उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचाननेवाले थे। बँगला, मराठी, उर्द, ऋँगरेजी के अनुवाद का वह तुफान जो पचीस तीस वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बँगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अँगरेजी वाक्यों श्रीर महावरों का शब्द प्रति शब्द श्रनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में न 'दिक दिक श्रशांति' थी, न 'काँदना सिहरना और छल छल अश्रपात'; न 'जीवन-होड़' श्रीर 'कवि का संदेश' था. न "भाग लेना श्रीर **∓वार्थ लेना"** ।

मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का "पाँचवें पैगंबर", मुंशी ज्वालाप्रसाद का "कलिराज की सभा", बाबू तोताराम का "श्रद्धत श्रपूर्व स्वप्न", बा॰ कार्त्तिकप्रसाद का "रेल का विकट खेल" श्रादि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संवत् १९३१ में भारतेंदुजी ने स्त्रीशिचा के लिये "बालाबोधिनी" निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने तीन पत्रिकाएँ निकालीं। इसके षहले ही संवत् १९३० में उन्होंने श्रपना पहला मौलिक नाटक 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना के नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिवप्रसाद को लक्ष्य करके खुशामिदयों और केवल अपनी मानवृद्धि की फिक्र में रहनेवालों पर भी छीटे छोड़े। भारत के प्रम में मतवाले, देशहित की चिंता में व्यम, हरिश्चंद्रजी पर सरकार की जो कुहि हो गई थी उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही सममें जाते थे।

गद्य-रचना के आंतर्गत भारतेंद्र का ध्यान पहले नाटकों की आर ही गया। आपनी 'नाटक' नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले दो ही लिखे गए थे—महाराज विश्वनाथ सिंह का ''आनंद-रघुनंदन-नाटक'' और बाबू गोपालचंद का ''नहुष नाटक''। कहने की आवश्य-कता नहीं कि ये दोनों अजभाषा में थे। भारतेंद्र-प्राणीत नाटक ये हैं—

## (मौलिक)

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषस्य विषमीषधम्, भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, अधिर नगरी, प्रेम-जोगिनी, सती-प्रताप (अधूरा)।

## ( श्रदुवाद )

विद्यासुदर, पाखंड-विडंबन, धनंजय-विजय, कर्पूरमंजरी, मुद्राराचस, सत्य हरिश्चंद्र, भारतजननी ।

'सत्य हरिश्चंद्र' मौलिक समका जाता है, पर हमने एक पुराना बँगला-नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि 'भारत-जननी' उनके एक मित्र का किया हुआ बंगभाषा में लिखित 'भारतमाता' का अनुवाद था जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सब से पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई चेत्रों से ली है। 'चंद्रावली' में प्रेम का खादर्श है। 'नीलदेवी' पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। 'भारत दुर्दशा' में देश-दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। 'विषस्य विषमीषधम्' देशी रजवाड़ों की कुचकपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिये रचा गया है। 'प्रेमजोगिनी' में भारतेंदु ने वर्ष मान पाषंडमय धार्मिक खौर सामाजिक जीवन के बीच खपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है।

नाटकों की रचना-शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का श्रवलंबन किया। न तो वँगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एकबारगी छोड़ वे श्रॉगरेजी नाटकों की नकल पर चले श्रीर न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में श्रपने को फँसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। पताका-स्थानक श्रादि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे।

यद्यपि सब से अधिक रचना उन्होंने नाटकों ही की की, पर हिंदी-साहित्य के सर्वतोमुख विकास की ओर भी वे बराबर दस्तिच्त रहे। 'काश्मीरकुसुम', 'बादशाहदर्गण' आदि लिखकर उन्होंने इतिहास-रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे सिद्ध बाणी के अत्यंत सरसहृदय कि थे। इससे एक ओर तो उनकी लेखनी से शृंगार-रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक किचत्त-सवैए निकले कि उनके जीवन-काल में ही चारों ओर लोगों के मुँह से सुनाई पड़ने लगे और दूसरी ओर स्वदंश-प्रेम से भरी हुई उनकी किवताएँ चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूँकने लगीं।

श्रपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक श्रोर तो वे पद्माकर श्रीर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पढ़ते थे, दूसरी श्रोर वंगदेश के माइकेल श्रीर हेमचंद्र की श्रेगी में। एक श्रोर तो राधाकृष्ण की भाक में भूसते हुए नई भक्तमाल गूँथते दिखाई देते थे, दूसरी श्रोर मंदिरों के श्राधकारियों श्रीर टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हँसी उड़ाते श्रीर खीशिचा, समाजसुधार द्याद् पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन श्रीर नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्थ्य है। साहित्य के एक नवीन युग के श्रादि में प्रवर्त्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि वे श्रपने ही साहित्य के विकसित श्रंग से लगें। प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतल कला का संचार श्रपेचित था वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं।

हरिश्चंद्र के जीवन-काल में ही लेखकी और कियों का एक खासा मंडल चारों श्रोर तैयार हो गया था। उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चैाधरी, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, बाबू ते।ताराम, ठाकुर जगमाहनसिंह, लाला श्रीनिवासदास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित श्रांबकादत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी-साहित्य के इस नृतन विकास में योग दिया था। भारतेंदु का श्रम्त तो संवत् १९४१ में ही हो गया पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य-निर्माण करता रहा। श्रमेक प्रकार के गद्य-प्रबंध, नाटक, उपन्यास श्रादि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मैालिकता इन लेखकों में थी वह हितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। भारतेंदुजी में

हम दो प्रकार की रौलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावा-वेश की रौली दूसरी है और तथ्य-निरूपण की रौली दूसरी। भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बेल-चाल की होती है जिसमें बहुत प्रचलित साधारण कारसी-अरबी के शब्द भी कभी कभी, पर बहुत कम, आ जाते हैं। 'चंद्रावली नाटिका' से उद्धृत यह अंश देखिए—

"सूठे, सूठे, सूठे! सूठे ही नहीं विश्वासघातक। क्योँ इतना छाती ठेंक और हाथ उठा उठाकर लोगों के। विश्वास दिया ? आप ही सब मरते, चाहे जहन्तुम में पड़ते।...... भला क्या काम या कि इतना पचड़ा किया ? किसने इस उपद्रव और जाल करने के। कहा था ? कुछ न होता, तुम्हीं तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था। फिर क्यों यह विषमय संसार किया ? बखेड़िए! और इतने बड़े कारज़ाने पर बेह्याई परले सिरे की। नाम बिके, लोग सूठा कहें, अपने मारे फिरें, पर वाह रे शुद्ध बेह्याई—पूरी निर्लाण्यता ! लाज के। जूतों मार के, पीट पीट के निकाल दिया है। जिस मुहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय एक बार भी मुँह दिखा दिया हे।ता तो मतवाले मतवाले बने क्यों लड़ लड़कर सिर फोड़ते ? काहे के। ऐसे बेशरम मिलेंगे ? हुक्मी बेहया हो।"

जहाँ चित्त के किसी स्थायी चोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिये कुछ अवकाश है वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं, पर अन्वय जटिल नहीं है, जैसे 'प्रेमयोगिनी' में सूत्रधार के इस भाषण में —

"क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और इम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का एक मात्र हित, हिंदी का एक मात्र जनक, भाषा-नाटकें। का एक मात्र जीवनदाता, हरिश्चंद्र ही दुःखी हे। १ ( नेत्र में जल भरकर ) हा सजनशिरोमणे ! कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो उसे सुख हो मानना। ×× × भित्र ! तुम तो दूसरों का ऋपकार ऋौर अपना उपकार दोनों भूल जाते हो, तुम्हें इनकी निंदा से क्या ! इतना चित्त क्यों सुब्ध करते हे। १ स्मरण रक्खों, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लें। क-बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे। ''

तथ्य-निरूपण या वस्तु-वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत-पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सब से बढ़ा-चढ़ा उदाहरण 'नीलदेवी' के वक्तव्य में मिलता है। देखिए—

"श्राज बड़ा दिन है, किस्तान लेगों के इससे बढ़कर कोई श्रानंद का दिन नहीं है। किंतु मुक्तको श्राज उलटा और दुल है। इसका कारण मनुष्य-स्वभाव-सुलभ ईपा मात्र है। मैं केाई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। जब मुक्त ॲगरेज़ीरमणी लेगा मेदसिंचित केशराशि, कृत्रिम कुंतलजुट, मिध्या रलाभरण, विविध-वर्ण वसन से भृषित, त्लीण कटिदेश कसं, निज निज पितगण के साथ प्रसन्नवदन इधर से उधर फर फर कल की पुतली की भाँति फिरती हुई दिख्लाई पड़ती हैं तब इस देश की सीधी सादी खियों की हीन श्रवस्था मुक्तको स्मरण श्राती है श्रीर यही बात मेरे दु:ख का कारण होता है"।

पर यह भारतेंद्र की श्रमली भाषा नहीं। उनकी श्रमली भाषा का रूप पहले दो श्रवतरणों में ही समभना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढेंग की हो उनके वाक्यों का श्रन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग्वैचित्र्य या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं।

यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। 'प्रेमचन' श्रादि श्रौर लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति श्रौर सुधार पाते हैं। सं० १९३८ की 'श्रान दकादंबिनी' का कोई लेख लेकर १० वर्ष पश्चात् के किसी लेख से मिलान किया जाय तो बहुत श्र तर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना श्र तर नहीं पाया जाता। 'इच्छा किया', 'श्राज्ञा किया' ऐसे व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग श्रवश्य कहीं कहीं मिलते हैं।

प्रतापनारायण मिश्र के पिता उन्नाव से त्राकर कानपुर में बस गए थे जहाँ प्रतापनारायणजी का जन्म सं० १९१३
में त्रीर मृत्यु सं० १९५१ में हुई। ये इतने मन-मौजी थे कि
त्राधुनिक सभ्यता त्रीर शिष्टता की कम परवा करते थे। कभी
लावनी-बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों त्रीर
तमाशों में बंद इक्के पर बैठे जाते दिखाई देते थे।

प्रतापनारायण मिश्र यद्यपि लेखन-कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे पर उनकी रौली में भारतेंदु की रौली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लिच्चत होती है। प्रतापनारायणजी में विनोद-प्रियता विरोष थी इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिये वे पूरबीपन की परवा न करके अपने बैसवारे की प्राम्य कहावतें और शब्द भी कभी कभी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो, वे उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री हूँ द लेते थे। अपना 'ब्राह्मण' पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्यप्रबंध लिखने के लिये ही निकाला था। लेख हर तरह के निकलते थे। देशदशा, समाज-सुधार, नागरी-हिंदी-प्रचार, साधारण मनारंजन आदि सब विषयों पर मिश्रजी की लेखनी चलती थी। शीषकें के नामों से ही विषयों की अनेकक्षपता का पता चलेगा जैसे,

"घूरे क लत्ता विनैं, कनातन क डौल बाँधें", "समभदार की मैत है", "बात", "मनायाग", "वृद्ध", "भैां"। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य-विनाद की स्रोर ही स्रधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत स्रोर साधु भाषा का ज्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं—

"सममदार की मैात है

सच है "सब तें भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्यापै जगतगित"।

मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामिदियों से गप मारा

करना, जो कोई तिथ-त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धो
आना, गंगापुत्र को चार पैसे देकर सेंत-मेत में धरम-मूरत,
धरम-श्रीतार का खिताब पाना; संसार परमार्थ दोनों तो बन
गए, अब काहे की है है और काहे की खै खै? आकत तो बेचारे
जिदादिलों की है जिन्हें न यो कल न वों कल; जब स्वदेशी भाषा
का पूर्ण प्रचार था तब के विद्वान कहते थे "गीर्वाणवाणीषु
विशालबुद्धिस्तथान्यभाषा-रसलोलुपोहम्"। अब आज अन्य
भाषा वरंच अन्य भाषाओं का करकट ( उदू ) छाती का पीपल
हो रही है; अब यह चिता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल.
से पीछा छूटे।

### मनायाग

शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है वहीं उत्तमता के साथ होते हैं श्रीर जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य्य भी हो किंतु भले प्रकार पूर्ण रीति से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही यथे। चित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर-रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। र्याद् स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। यदि रोका न जाय तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन की व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है।"

प्रतापनार।यण्जी ने फुटकल गद्यप्रबंधों के श्रितिरिक्त कई नाटक भी लिखे। 'कलिकौतुक रूपक' में पाखंडियों और दुरा-चारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया हैं। 'संगीत शाकुंतल' लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बाली में पद्मबद्ध शकुंतला नाटक है। भारतेंद्र के श्रमुकरण पर मिश्रजी ने 'भारतदुर्दशा' नाम का नाटक भी लिखा था। 'हठी हम्मीर' रण्थं भौर पर श्रलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। 'गोसंकट नाटक' और 'कलि-प्रभाव नाटक' के श्रतिरक्त 'जुश्रारी खुश्रारी' नामक उनका एक प्रहसन भी है।

पं० वालकुष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में सं० १९०१ में और परलेकिवास सं० १९७१ में हुआ। वे प्रयाग के 'कायस्थ-पाठशाला-कालेज' में संस्कृत के अध्यापक थे।

उन्होंने संवत् १९३३ में अपना "हिंदी-प्रदीप" गद्य-साहित्य का दर्श निकालने के लिये ही निकाला था। सामाजिक, साहि-त्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्यप्रबंध वे अपने पत्र में तीस-बत्तीस वर्ष तक निकालते रहे। उनके लिखने का दुँग पंडित प्रतापनारायण के ढूँग से मिलता जुलता है। मिश्र जी के समान भट्टजी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका मुकाव मुहावरों की आर कुछ अधिक रहा है। व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्टजी ने भी नहीं किया है। पूरबी प्रयोग बराबर मिलते हैं। "सममा बुमाकर" के स्थान पर "सममाय बुमाय" वे प्रायः लिख जाते थे। उनके लिखने के ढँग से यह जान पड़ता है कि वे अँग-रेजी पढ़े-लिखे नविशास्तित लोगों को हिंदी की ओर आकिषत करने के लिये लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर बैकेट में घिरे "Education," "Society," "National vigour and strength," "Standard," "Character" इत्यादि अँगरेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी-अरबी के लफ्ज ही नहीं बड़े बड़े फिकरे तक भट्टजी अपनी मीज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन मलकता है। प्रतापनारायण के हास्यविनोद से भट्टजी के हास्यविनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पदिवन्यास भी कभी उनका बहुत ही चोखा और अनुठा होता था।

श्चनेक प्रकार के गद्य-प्रबंध भट़जी ने लिखे हैं. पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। महावरों की सम उनकी बहत अच्छी थी। "आँख", "कान", "नाक" आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढँग के साथ मुहावरों की मड़ी बाँध दी है। एक बार वे मेरे घर पधारेथे। मेरा छोटा भाई आँखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा "भैया! श्रांख में क्या हक्रा है ?" उत्तर मिला "आँख आई है।" वे चट बोल उठे "भैया ! यह आँख बड़ी बला है; इसका आना, जाना, उठना, बैठना सब बरा है।" श्रनेक विषयों पर गद्य-प्रबंध लिखने के श्रतिरिक्त ''हिंदी-प्रदीप" द्वारा भट्जी संस्कृत-साहित्य श्रीर संस्कृत के कवियों का परिचय भी ऋपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रतापनारायण मिश्र श्रीर पंडित बाल-कृष्ण भट ने हिंदी गद्य-साहित्य में वही काम किया है जो भ्राँग-रेजी गद्य-साहित्य में एडीसन श्रीर स्टील ने किया था। भट्नी की लिखावट के दो नमने देखिए—

#### "कल्पना

× × यावत् मिथ्या और दरोग्न की किवलेगाह इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं त्रोर छोर किसी ने पाया है? श्रमुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि 'गोतम' हो गये। कणाद तिनका खा खाकर किनका बीनने लगे पर मन की मन-भायनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे पवीस तत्त्वों की कल्पना करते करते 'कपिल' त्रर्थात् पीले पड़ गये। व्यास ने इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस मूतनी के पीछे दौड़ता फिरे, यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यन्त देख मुन सकते हैं सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशा-वान त्रौर न्याभंगुर है, त्रात्यव हेय है।

### श्रात्म-निर्भरता

इधर पचास साठ वर्षों से आँगरेजी राज्य के अमनचैन का कायदा पाय हमारे देशवाले किसी भलाई की ओर न भुके वरन दस वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहिले से ड्योढ़ी दृनी: सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जन-संख्या अवश्य. घटनी चाहिए। × × × × आत्म-निभरता में दृढ़, अपने कुथते-बाजू पर भरोसा रखनेवाला, पृष्टवीच्यं, पृष्ट-बल, भाग्य-वान एक संतान अच्छा। 'कूकर स्कर से' निकम्मे, रग रग में दास-भाव से पूर्ण, परभाग्योपजीवी दस किस काम के ?"

निबंधों के श्रांतिरिक्त भट्टजी ने कई छोटे-मोटे नाटक भी लिखे हैं जो कमशः उनके हिंदी-प्रदीप में छपे हैं, जैसे—कितराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल-विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त के 'पद्मावती' श्रीर 'शर्मिष्ठा' नामक बंगभाषा के दो नाटकों के श्रानुवाद भी निकाले थे।

सं० १९४३ में भट्टजी ने लाला श्रीनिवास दास के 'संयोगता-स्वयंवर' नाटक की 'संबी समालोचना' भी, श्रीर पत्रों में उसकी. प्रशंसा ही प्रशंसा देख कर, की थी। उसी वर्ष उपाध्याय पंठ बदरीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना श्रपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक् श्रालोचना का हिंदी में सुत्रपात करनेवाले इन्हीं दो लेखकों के सममृता चाहिए।

उपाध्याय पं० बदरीनारायण चौधरी का जनम पिरजापुर के एक अभिजात ब्राह्मण्-वंश में भाद्र कृष्ण ६ सं० १९१२ के। और मृत्यु फाल्गुन शुक्त १४ सं० १९७९ को हुई। उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अन्ठा था। कभी कभी बहुत ही स्पुंदर वक्रता-पूर्ण वाक्य उनके मुँह से निकलते थे। लेखन-कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का-सा रखते थे

उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चैाधरी (प्रेमघन) की शैली सबसे विलच्छा थी। वे गद्य-रचना की एक कला के रूप में प्रहण करनेवाले—कलम की कारीगरी समभनेवाले—लेखक थे खौर कभी कभी ऐसे पंचीले मजमून बाँधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कालम के लंबे वाक्य में उलभा रह जाता था। खनुप्रास और अनुठे पदिवन्यास की और भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात की साधारण ढंग से कह जाने की ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और माजन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे! भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे पर लिखने में उनके "उतावलेपन" की शिकायत अकसर किया करते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। एक बार

उन्होंने मुक्तसे कांग्रेस के दो दल हो जाने पर एक नाट लिखने का कहा। मैंने जब लिखकर दिया तब उसके किसी वाक्य के। पढ़कर वे कहने लगे कि इसे यों कर दीजिए—"दोनां दलों की दलादली में दलपित का विचार भी दलदल में फँसा रहा।" भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद-विन्यास व्यर्थ के आइंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूद्दम-विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था।

वैधिरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं। 'भारत-सौभाग्य' कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिये सन् १८८८ में लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण हैं। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समिभए। भाषा भी रंग-विरंगी है—पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, वैसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथावस्तु है बद-एक बाल-हिंद की प्रेरणा से सन् १८५७ का गदर, अगरेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ के हश्यों में लच्मी, सरस्वती और दुर्गों का भारत से प्रस्थान भारतेंदु के "पै धन-बिदेस चिल जात यहै अति ख्वारी" से अधिक काव्योचित और मार्मिक है।

'प्रयाग-रामागमन' नाटक में राम का भरहाज आश्रम में पहुँच कर आतिथ्य प्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। 'वारांगना-रहस्य महानाटक (अथवा वेश्याविनोद महाफाटक)' दुर्व्यसन-प्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिये उन्होंने सं० १९४३ से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी 'आन द-कादंबिनी' में निकालते रहे, पर पूरा न कर सके। इसमें जगह जगह शृंगाररस के श्लोक, किवत्त-सवैये, गज़ल, शेर इत्यादि रखे गए हैं।

विनेादपूर्ण प्रहसन ते। अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे।

सच पूछिए तो "आनंद-कादंबिनी" प्रेमघनजी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों के आ कि करने के लिये निकाली थी। और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदुजी ने उनसे एक बार कहा था कि "जनाब! यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही इरकाम फरमाया करते हैं, बिल्क अखबार है कि जिसमें अनेक जन-लिखित लेख होना आवश्यक है; और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिक्खाड़ हों।" अपनी पित्रका में किस शैली की भाषा लेकर चैाधरी साहब मैदान में आए इसे दिखाने के लिये हम उसके प्रारंभ काल संवत् १९३८ की एक संख्या से कुछ अश नीचे देते हैं—

# ''परिपूर्ण पावस

जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है तद्र प्रावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा; भूमि हरी-भरी होकर नाना प्रकार की घासों से सुशोभित भई, माने। मारे मेाद के रोमांच की अवस्था के। प्राप्त भई। सुंदर हरित पत्राविलयों से भरित तरुगनों की सुहावनी लताएँ लिपट लिपट माने। सुख मयंकमुखियों के। अपने प्रियतमों के अनुरागालिंगन की विधि बतलातीं। इनसे युक्त पर्वतों के शृंगों के नीचे सुंदरी-दरी-समूह से स्वच्छ श्वेत जल-प्रवाह ने माने। पारा की धारा और बिल्लार की ढार के। तुच्छ कर युगल पार्श्व की हरी-भरी भूमि के, कि जा मारे हरेपन के श्यामता की फलक दे अलक की शोभा लाई है, बीचाबीच माँग सी काढ़ मन माँग लिया और पत्थर की चट्टानों पर सुंबुल अर्थात् हंसराज की। जटाओं का फैलना बिथरी हुई लटों के लावस्य का लाना है।"

कादंबिनी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। संवत् १९४२ की संख्या का एक ''स्थानिक संवाद्'' देखिए—

"दिज्यदेवी श्री महाराणी बड़हर लाख मां मट मेल श्रीर चिर-काल पर्यात बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुःख के दिन सकेल, श्रचल 'कार्ट' का पहाड़ ढकेल, फिर गद्दी पर बैठ गईं। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुःख की रेलपेल और कभी उसी पर सुख की कुलेल हैं"।

पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र "नागरीनीरद" निकला उसके शीषक भी वर्षा के खासे रूप हुए; जैसे, "संपादकीय-सम्मति-समीर", ''प्रेरित-कलापि-कलरव", ''हास्य-हरिताक्कर", ''वृत्तात-बलाकाविल", ''काब्याभृत-वर्षां', "विज्ञापन-वीर-बहू-टियां", ''नियम-निर्धोष'।

समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्टजी श्रौर चौधरी साहब ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का श्रच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण-दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। बाबू गदाधरसिंह ने "वंगविजेता" का जो श्रनुवाद किया था उसकी श्रालोचना कादंबिनी में पाँच पृष्ठों में हुई थी। लाला श्रीनिवासदास के "संयोगता स्वयंवर" की बड़ी विस्तृत श्रौर कठोर समालोचना चौधरी नी ने कादंबिनी के २१ पृष्ठों में निकाली थी। उसका कुछ श्रंश नमूने के लियं नीचे दिया जाता है—

"यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इसके समा-लोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की द्यावश्यकता जान पड़ती है, क्येंकि जब इम इस नाटक की समालोचना द्यपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं, तो द्यपनी ओर से जहाँ तक खुशामद श्रीर चाय्लूसी का केई दरजा पाते हैं, शेष छे।इते नहीं दिखाते।

x x x x

नाट्य-रचना के बहुतेरे दोष हिंदी-प्रदीप' ने अपनी 'सची समा-लोचना' में दिखलाए हैं। अप्रतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते; हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जे। प्रधान और विशेष हैं। तो जानना चाहिए कि यदि यह संयोगता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें काई दृश्य स्वयंवर का न रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्षानीय विषय है।

 $\mathbf{x}$  × × ×

नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं, एक गँवार भी जानता हागा कि स्थान परिवर्त्तन के कारण गर्भांक की आवश्यकता होती है, अर्थात् स्थान के बदलने में परदा बदला जाता है और इसी पर्दे के बदलने के। दूसरा गर्भांक मानते हैं, सी आपने एक ही गर्भांक में तीन स्थान बदल डाले।

× × × ×

गर्जे कि इस सफ़ाहे की कुल स्पीचे 'मरचेंट आफ़ वेनिस' से ली गई'। पहिलो तो में यह पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्त्तन की रीति इस देश की नहीं, बिलक यूरोप की (है)। मैंने माना कि आप शकुंतला की दुष्यत के मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्त्तन स्था किंतु महाराज ने अपना स्मारक चिह्न दिया था।'

लाला श्रीनिवासदास क पिता लाला मंगलीलाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लच्मीचंद के मुनीम क्या मैनेजर थे जो दिल्ली में रहा करते थे। वहीं श्रीनिवासदास का जन्म संवत् १९०८ में और मृत्यु सं० १९४४ में हुई। भारतेंदु के सम-सामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। उन्होंन कई नाटक लिखे हैं। "प्रह्लाद-चरित्र" ११ दृश्यों का एक बड़ा नाटक हैं, पर उसके संवाद श्रादि रोचक नहीं, भाषा भी श्रच्छी नहीं। "तप्ता-संवरण नाटक" सम् १८७४ के 'हरिश्चंद्र मैगजीन' में छपा था, पीछे सन् १८८३ ई० में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम-कथा है। संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गैतम सुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाय। फिर सदय होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि श्रांग-स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जायगा।

लालाजी के "रगाधीर और प्रेम मेाहिनी" नाटक की उस समय श्रिधिक चर्चा हुई थी। पहले पहल यह नाटक सं० १९३४ में प्रकाशित हुआ था और इसके साथ एक मूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें खाँगरेजी नाटकों पर दृष्टि रख कर लिखी गई थीं। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने ऋँगरेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। 'रराधीर ऋौर प्रेममोहिनी' नाम ही ''रोमिया ऐंड जुलियट" की श्रोर ध्यान ले जाता है। कथा-वस्तु भी इसकी सामान्य प्रथानुसार भौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है। पर यह वस्तु-कल्पना मध्ययुग के राजकुमार-राजकुमारियों के चेत्र के भीतर ही हुई है—पाटन का राजकुमार है और सुरत की राजकुमारी। पर दृश्यो में देश कालानुसार सामाजिक परि-स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाते हैं, कुछ मध्ययुग का श्रौर कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयंवर की प्रया प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयक्ष में मुंशोजी की भाषा इतनी

घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिंदी-पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समक्त सकता। कहाँ स्वयंवर, कहाँ ये मुंशी जी!

जैसा ऊपर कहा गया है, यह नाटक ऋँगरेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है। इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह कि यह दु:खांत है। भारतीय कृपक केन्न में दु:खांत नाटकों का चलन न था। इसकी ऋधिक चर्चा का एक कारण यह भी था।

लालाजी का "संयोगता-स्वयंवर" नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगता-हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है।

श्रीनिवासदास ने ''परीज्ञागुरु'' नाम का एक शिज्ञाप्रद उपन्यास भी लिखा। वे खड़ी बोली की बोलचाल के शब्द श्रीर मुहावरे श्रच्छ लाते थे। उपर्युक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाजा श्रीनिवासदास व्यवहार में दच श्रीर सेंसार का ऊँचा-नीचा समभनेवाले पुरुष थे। श्रातः उनकी भाषा संयत श्रीर साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोहेश्य होती थी। 'परीज्ञा-गुरु' से कुछ श्राश नीचे दिया जाता है—

"मुक्ते आपकी यह बात विलक्कल अनेखी मालूम होती है। भला, परोपकारादि शुभ कामी का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है ?" पंडित पुरुषोत्तमदास ने कहा।

"जैसे अन प्राणाधार है परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है" लाला वजिकशोर कहने लगे "दोखए, परोपकार की इच्छा अत्यत उपकारी है परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूलखर्ची समभी जायगी और अपने कुटुंब परिवारादि का मुख नष्ट हो जायगा। जो आलसो अथवा अधिमयों की सहायता की, तो उससे संसार में आलस्य और पाप की दृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में मिक्क होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जायगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों के समान रखनेवाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, ज्ञा नहीं रहती। जब बुद्धिवृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जायगा तो और जानने लायक पदार्थों को अज्ञानता बनी रहेगी। आनुषंगिक प्रवृत्ति के प्रवृत्त होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाया करेगा।"

अपर के उद्धरण में आँगरेजी उपन्यासों के ढँग पर भाषण के बीच में या अंत म "आमुक ने कहा", "आमुक कहने लगे" ध्यान देने योग्य है। खैरियत हुई कि इस प्रथा का आनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ।

भारतेंद्जी के मित्रों में, कई बातों में उन्हीं की-सी तबीयत रखनेवाले, विजयराधवगढ़ ( मध्य प्रदेश ) के राजकुमार ठाकुर जगमोहनसिंहजी थे। उनका जन्म श्रावण शुक्त १४ सं० १९१४ के। श्रौर मृत्यू सं० १९५६ (मार्च सन् १८९९) में हुई। वे शिचा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे जहाँ उनका भारतेंद्र के साथ मेल-जाल हुआ। वे संस्कृत-साहित्य और अँगरेजी के श्रच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम-पाथक कांब श्रीर माधुटर्य-पूर्ण गद्य-लेखक थे। प्राचीन संस्कृत-साहित्य के अभ्यास और विध्यादवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध-भाव-मयी प्रकृति कं रूप-माधुर्घ्य की जैसो सन्नी परख, जैसी सन्नी अनुभूति, उनमें थी वैसी उस काल के किसी हिंदी-कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। ऋब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई उनके हृद्य में इस भूखंड की रूपमाधुरी के प्रति कोई सचा प्रेम-संस्कार न था। परंपरा-पालन के लिये चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो पर वहाँ उनका हृदय नहीं मिलता। श्चपने इदय पर श्चांकित भारतीय प्राम्य-जीवन के साधुर्य्य का जो संस्कार ठाकर साहब ने श्रपने "श्यामा-स्वप्न" में व्यक्त किया है उसकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण आदि किवयां और लेखकों की दृष्टि और हृद्य की पहुँच मानव चेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपर चेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमाहनसिंहजी ने नरचेत्र के सौंदर्ध्य को प्रकृति के और चेत्रों के सौंदर्ध्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत-साहित्य के रुचि-संस्कार के साथ भारतभूमि की प्यारी रूप-रेखा को मन में बसानवाले वे पहले हिंदी लेखक थे, यहाँ पर बस इतना ही कहकर हम उनके "श्यामास्वप्र" का एक दृश्य-खंड नीचे देते हैं—

''नर्मदा के दिस्ण दंडका श्य का एक देश दिस्या के शिल नाम से प्रसिद्ध है—

> याही मग हैं के गए दंडकवन श्री राम। तासी पावन देस वह विध्याटवी ललाम॥

में कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करू ै...... जहाँ की निर्भारिणी— जिनके तीर वानीर से मिरं, मदकल-कृजित विदंगमी से शोभित हैं, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे के श्याम जंबू के निकुंज फलभार से निमत जनाते हैं— शब्दायमान होकर भरती हैं। ×××× जहाँ के शल्लकी-बृज्ञों की छाल में हाथी अपना बदन रगड़ रगड़ खुजली मिटाते हैं और उनमें से निकला चीर सब वन के शीतल समीर के। सुर्भित करता है। मंजु वंजुलकी लता और नील निचुल के निकुज जिनके पत्ते ऐसे सघन जे। सूर्य की किरनों के। भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोभित हैं।

ऐसे दंडकारस्थ के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जा नीलोत्पलां की भाड़ियां और मनेहर पहाड़ियां के बीच है कर बहती है, कंकगृद्ध नामक पर्वत से निकल अनेक दुर्गम, विपम और असम भूमि के ऊपर से, बहुत से तीर्थों और नगरों के। अपने पुण्य-जल से पावन करती, पूर्व समुद्र में गिरती हैं। इसी नदी के तीर अनेक जंगली गाँव बसे हैं। सेरा ग्राम इन सभों से उत्कृष्ट और शिष्ट जनें। से पूरित है। इसके नाम ही की सुनकर तुम जानेगे कि यह कैसा सुंदर ग्राम है। ××× हस पावन अभिराम ग्राम का नाम श्यामापुर है। यहाँ ग्राम के ग्राराम पथिकों और पिवत्र यात्रियों का विश्राम और आराम देते हैं। ×× × पुराने टूटे-फूटे देवाले इस ग्राम की प्राचीनता के साद्ती हैं। ग्राम के सीमांत के भाड़, जहाँ भुंड के भुंड की वे और बगुले बमरा लेते हैं, गवाई की शाभा बताते हैं। पी फटते श्रीर गोधूली के समय गैयों के खुरों से उड़ा धूल ऐसी गिलियों में छा जाती है मानों कुहिरा गिरता हो। ××× ऐसा सुंदर ग्राम, जिसमें श्याम-सुंदर स्वयं विराजमान हैं, मेरा जन्म-स्थान था।"

किंवयों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्याविल की सामने रखने का मूक समर्थन ते। इन्होंने किया ही है, साथ ही माव की प्रवलता से प्रेरत कल्पना के विप्लव और विदेष की अंकित करनेवाली एक प्रकार की प्रलापशैली भी इन्होंने निकाली जिसमें रूपविधान का वैलद्ध्य प्रधान था, न कि शब्दविधान का। क्या अच्छा होता यदि इस शैली का हिंदी में स्वतंत्र रूप से विकास होता। तब ते। बंग-साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्दप्रधान रूप, जो हिंदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काञ्यदेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी विषय-निरूपक निबंधों तक का अर्थमास करने दौडता है, शायद जगह न पाता।

बाबू ते। ताराम — ये जाति के कायस्थ थे। इनका जनम सं० १९०४ में श्रौर मृत्यु दिसंबर १९०२ में हुई। बी० ए० पास करके ये हेडमास्टर हुए पर श्रांत में नै। करी छोड़ कर श्रालीगढ़ में प्रेस खोलकर 'भारतबंधु' पत्र निकालने लगे। हिंदी का हर एक प्रकार से हितसाधन करने के लिये जब भारतें दुजी खड़े हुए थे उस समय उनका साथ देनेवालों में ये भी थे। इन्होंने "भाषा-संवर्द्धिनी" नाम की एक सभा स्थापित की थी। ये हरिश्चंद्र-चंद्रिका के लेखकों में से थे। उममें 'कीर्तिकेत' नामका इनका एक नाटक भी निकला था। ये जब तक रहे, हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुम्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अपित की थीं—जैमे 'केटोक्नतांन नाटक' (अँगरेजी का अनुवाद , स्त्रीमुबेर्धिनी। भाषा इनकी साधारण अर्थान् विशेषता-रहित है। इनके 'कीर्तिकेत' नाटक का एक भाषण देखिए—

"यह कीन नहीं जानता ? परंतु इम नीच संमार के आगे कीर्ति-केतु विचारे की क्या चलती है ? जो पराधीन होने ही से प्रमन्न रहता है श्रीर सिमुमार की सरन जा गिरने का जिसे चाव है. हमारा पिता अत्रिपुर में वैठा हुन्ना तृथा रमावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाए हैं । नवपुर की निवल सेना और एक रीति थोथी समा. जो निष्कल युद्धों से शेष रह गई है. वह उसके संग है । हे ईश्वर !"

भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नात में योग देनेवालों में नीचे लिखे महानुभाव भी िशेष उल्लेख योग्य हैं—

पं० केशवराम भट्ट महाराष्ट्र बाह्मण थे जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। उनका जन्म सं० १९११ और मृत्यु सं० १९६१ में हुई। उनका संबंध शिल्ला-विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के श्रांतिरिक्त उन्होंने 'सज्जाद-सुंबुल' और 'शमशाद-सौसन' नामक दो नाटक भी लिखे जिनकी भाषा उर्दू ही सभिक्षए। इन दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि ये वर्त्तमान जीवन को लेकर लिखे गए हैं। इनमें हिंदू, मुसलमान, श्रॉगर्जि, लुटेरे, लफगे, मुकदमेबाज, मारपीट करनेवाले, रूपया हजम करनेवाले इत्यादि श्रमेक ढंग के पात्र आए हैं। सं० १९२९ में उन्होंने 'विहारबंधु' निकाला था और १९३१ में 'विहारबंधु प्रेस' खोला था।

पं० राधाचरण गोस्वामी का जन्म बृंदावन में सं० १९१५ में हुआ और मृत्यु सं० १९८२ (दिसंबर सन १९२५) में हुई। ये संरक्षत के बहुत अच्छे विद्वान थे। 'हरिश्चंद्र मेंगजिन' को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज-सुधार के भाव जगे थे। साहित्य-सेवा के विचार से इन्होंने 'भारतेंटु' नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक बृंदावन से निकाला था। अनेक सभा-समाजों में सम्मिल्ति होने और समाज-सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म-समाज की और आकर्षित हुए थे और उसके पद्म में 'हिंदू बांधव' में कई लेख भी लिखे थे। भाषा इनकी गठी हुई होती थी।

इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं जैसे,
मुद्दामा-नाटक, सनी चंद्रावली, अमरिमंह राठौर, तन-मन-धन
श्री गोसाईजी के अपिए। इनमें से 'सती चंद्रावली' और
'अमरिमंह राठौर' बड़े नाटक हैं। 'सती चंद्रावली' की कथा-वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होनेवाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिये बड़ी निपुएता के साथ कल्पित की गई है। अमरिसंह राठौर ऐतिहासिक है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने 'विरजा', 'जावित्री' और 'मृएमयी' नामक उपन्यासों के अनुवाद भी बंगभाषा से किए हैं।

पंडित स्रंबिकाद्त ध्यास का जन्म सं० १९१५ श्रीर मृत्यु सं० १९५७ में हुई। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के श्रच्छे किव श्रीर सनातन धर्म के बढ़े उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म-संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। "श्रवन्तार-मीमामा" श्रादि धर्म-संबंधी पुस्तकों के श्रातिरिक्त इन्होंने विहारी के देहों के भाव को विस्तृत करने के लिये "विहारी-विहार" नाम का एक बड़ा काव्य-प्रंथ लिखा। गद्य-रचना का भी विवेचन इन्होंने श्रच्छा किया है। पुरानी चाल की किवता

(जैसे, पावस-पचासा) के ऋतिरिक्त इन्होंने 'गद्यकाव्य मीमांसा' आदि श्रनेक गद्य की पुस्तकों भी लिखीं। 'इन्होंने', 'उन्होंने' के स्थान पर ये 'इनने', 'उनने' लिखते थे।

व्रजभाषा की अच्छी किवता ये बाल्यावस्था से ही करते थे जिससे बहुत शीघ रचना करने का इन्हें अभ्याम हुआ। कृष्ण-लीला को लेकर इन्होंने व्रजभाषा में एक 'लिलता नाटिका' लिखी थी। भारतें दु के कहने से इन्होंने 'गी-संकट नाटक' लिखा जिसमें हिंदुओं के बीच अस तोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथा-वस्तु रखी गई है।

पंडित मेहिनलाल विष्णुलाल पंड्या-इन्होंने गिरती दशा में "हरिश्चंद्र-चंद्रिका" के सँभाला था और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। इनके रंग ढँग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समभते थे। कविराजा श्यामलदानजी ने जब अपने "पृथ्वीराज-चरित्र" प्रंथ में "पृथ्वीराजरासी" के जाली ठहराया था तब इन्होंने "रासो-संरच्या" लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयन्न किया था।

पंडित भी मसेन शर्मा-ये पहले स्वामी दयान दली के दहने हाथ थे। संवत् १९४० और १९४२ के बीच इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखीं और कई संस्कृत अंथों के हिंदी भाष्य भी निकाले। इन्होंने "आर्य-सिद्धात" नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। "संस्कृत भाषा की अद्भुत शिक्त" नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी-फारसी शब्दों के। भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जीर शोर से दी थी—जैसे दुश्मन के। "दुःशमन", सिकारिश के। "चिप्राशिष", चश्मा के। "चहमा", शिकायत के। "शिक्षायत्न" इत्यादि।

काशीनाथ खन्नी—इनका जन्म सं०१९०६ में श्रागरे के माईथान मुहल्ले में श्रीर परलेकिवास सिरसा (जिला, इलाहावाद) में, जहाँ ये पहले अध्यापक रह चुके थे और अंतिम हिनों में श्राकर बस गए थे, सं०१९४५ (९ जनवरी १८९१) में हुआ। कुछ दिन गवन मेण्ट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर का काम कर के पीछे ये लाट साहब के दक्षर के पुस्तकाध्यन्न नियुक्त हो गए थे। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति, कर्न्तव्यपालन, स्वदेशिहत ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तके लिखने की श्रोर इनकी क्वियों। शुद्ध साहित्य-कांटि में श्रानेवाली रचनाएँ इनकी बहुत कम हैं। ये तीन पुस्तकें उल्लेख-येग्य हैं— (१) प्रामप्ताठशाला श्रीर निकृष्ट नौकरी नाटक, (२) तीन इतिहासिक (१) कृपक श्रीर (३) बाल-विधवा संताप नाटक।

तीन ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो है ''सिंधुदेश की राज-कुमारियाँ' जो सिंध में अरबों की चढ़ाईवाली घटना लेकर लिखा गया; दूसरा है 'गुन्नौर की रानी' जिसमें भूपाल के सुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का वृत्त हैं; तीसरा है 'लव जी का स्वप्न' जा रघुवंश की एक कथा के आधार पर है।

काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई आँगरेजी पुम्तकों, लेखें। और व्याख्यानें। के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे—शेक्सिपयर के मनाहर नाटकों के आख्यानें। (लैंब कृत) का अनुवाद; नीत्युपदेश (ब्लैकी के Self culture का अनुवाद); इंडियन नेशनल कांभेस ( ह्यू म के व्याख्यान का अनुवाद ); देश की दिरद्रता और आँगरेजी राजनीति ( दादाभाई नौरोजी के व्याख्यान का अनुवाद ); भारत त्रिकालिक दशा ( कर्नल अलकाट के व्याख्यान का अनुवाद ) इत्यादि। अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने 'भारतवर्ष की विख्यात

िस्रयों के चरित्र'. 'यूरोपियन धर्मशीना स्त्रियों के चरित्र', 'मातृ-भाषा की उन्नति किस किश्व करना योग्य है' इत्यादि श्रानेक छे।टी छे।टी पुस्तकें श्रीर लेख लिखे।

राधाकुष्णदास भारतेंद्र हरिश्चंद्र के फुकेरे भाई थे। इनका जन्म सं० १९२२ श्रीर मृत्यु सं० १९६४ में हुई। इन्होंने भारतेंद्र का श्रध्या छोड़ा हश्या नाटक 'सती प्रताप' प्रा किया था। इन्होंने पहले पहल 'द्ःविनी वाला' नामक एक छोटा सा क्ष्यक लिखा था जो 'हरिश्चंद्र चंद्रिका श्रीर मीहन चंद्रिका' में प्रकाशित हुश्रा था। इसमें जन्मपत्री-मिलान, वालविवाह, श्रपव्यय श्रादि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। इनका दूसरा नाटक है 'महारानी पद्मावती श्रथवा मेवाइ कमिनली' जिसकी रचना चित्तीड़ पर श्रलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी-वाली घटना को लेकर हुई है। इनका सब से उत्कृष्ट श्रीर बड़ा नाटक 'महाराणा प्रताप' (या राजस्थान केसरी) है जो सं० १९५४ में समाप्त हुश्रा था। यह नाटक वहुत ही लोकिय हुश्रा श्रीर इसका श्रभिनय कई बार कई जगह हुश्रा।

भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सब पात्र भी आदर्श के माँचों में ढले हुए हैं। कथोपकथन यद्यपि चमस्कारपूरा नहीं, पर पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त हैं; उनमें कहीं कहीं आंज भी पूरा है। वस्तु-योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस नाटक में अकवर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उसकी कूटनीति के रूप में प्रदर्शित है। यह बात चाहे कुछ लोगों को पसंद न हो।

नाटकों के श्रातिरिक्त इन्होंने 'निस्प्रहाय हिंदू' नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। बँगला के कई उपन्यासे। के श्रानुवाद इन्होंने किए हैं—जैसे, स्वर्णलता, मरता क्या न करता।

कार्त्तिकमसाद खर्जी — (जन्म सं० १९०८, मृत्यु १९६१) ये श्रासाम, बंगाल श्रादि कई स्थानों में रहे। हिंदी का प्रेम इनमें इतना श्रिधिक था कि २० वर्ष की श्रवस्था में ही इन्होंने कलकत्ते से हिंदी की पत्र-पित्रकाएँ निकालने का उद्योग किया था। ''रेल का विकट खेल'' नामका एक नाटक १५ अप्रैल सन् १८७४ ई० की संख्या से 'हरिश्चंद्र मैगजीन' में छपने लगा था, पर पूरा न हुआ। 'इला'. 'प्रमील।', 'जया', 'मधुमालती' इत्यादि श्रनंक वँगला उपन्यासों के इनके किए हुए श्रनुवाद काशी के 'भारत जीवन' प्रेस से निकले।

फ़्रेडरिक पिन्काट का उल्लेख पहले हो चुका है श्रीर यह कहा जा चुका है कि वे इँग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख श्रीर पुस्तकें लिखते श्रीर हिंदी-लेखकों के साथ पत्र-व्यवहार भी हिंदी में ही करते थे। उन्होंने दो पुस्तकें हिंदी में लिखी हैं—

१ बालदीपक ४ भाग (नागरी श्रीर कैथी श्रन्तरों में ), २ विक्टोरिया-चरित्र ।

यं दोनों पुस्तकें खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, में छपी थीं। 'वालदीपक' बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसके एक पाठ का कुछ स्र'श भाषा के नमृते के लिये दिया जाता है—

'हे लड़का ! तुमका चाहिए कि अपनी पायो का बहुत सँभाल कर रक्खो । मैली न होने पाव, विगड़े नहीं, और जब उसे खोलां चौकसाई से खोलों कि उसका पन्ना श्रॅंगुली के तले दबकर फट न जावे ''।

'विक्टोरिया-चरित्र' १३६ पृष्ठों की पुस्तक हैं । इसकी भाषा उनके पत्रों की भाषा की ऋषेत्रा ऋधिक मुहावरेदार है ।

उनके विचार उनके लंबे लंबे पत्रों में मिलते हैं। बाबू कार्त्तिकप्रसाद खत्री को सं० १९४३ के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं—

"श्चापका तुखद पत्र मुभै मिला और उससे मुभको परम आनन्द हुआ। आपकी समक्त में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर-पश्चिम-वासियों के लिए सबसे भारी बात है। मैं भी संपूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी देश में निज भाषा श्रीर अद्धर सरकारी श्रीर व्यवहार-संबंधी कामों में नहीं प्रवृत्त होते हैं तब तक उस देश का परम नौभाष्य हो नहीं सकता। इसलिये मैंने बार बार हिंदी भाषा के प्रचलित करने का उद्योग किया है।

देखा, अस्ता बरस हुए बंगालो भाषा निरी श्रापश्चंश भाषा थी। पहले पहल याड़ी थाड़ी सरकृत बातें उसमें मिली थां। परंतु श्राय कम करके सँबारने से निषट अच्छी भाषा हो गई। इसी तरह चाहिए कि इन दिनों में पंडित लोग हिंदी भाषा में थाड़ी थाड़ी संस्कृत बातें मिलावें। इस पर भा स्मरण की जिए कि उत्तर-पश्चिम में हज़ार यरस तक फ़ारसी बोलनेवाले लेगि राज करते थे। इसी कारण उस देश के लोग बहुत फ़ारसी बातों का जानते हैं। उन फ़ारसी बातों को भाषा से निकाल देना श्रासंभव है। इसलिये उनका निकाल देन का उद्योग मूर्खता का काम है।"

हिंदुस्तानी पुलिस की करतूरों को सुनकर आपने बार कार्त्तिकप्रसाद को लिखा था—

"कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के पुलिस के ज़ुल्म की ऐसी तसवीर खेंची कि में हैरान हो गया। मैंने एक चिट्ठी लाहै।र नगर के 'ट्रीव्यून' नामी समाचार पत्र के। लिखी। उस चिट्ठी के छुपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्ठियां भेजीं जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का ज़ुल्म उससे भी ज़्यादा है जितना मेंने सुना था। अब मेने पक्का हरादा कर लिया है कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही न हो जावे जैसे कि हमारे हॅगलिस्तान में है, मैं इस बात का पीछा न छोड़ गा।"

भारतेंद्र हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिन्काट माहब ने ब्रजभाषा-पद्य में लिखी थी जो नीचे दी जाती है— ''वैस-वंस-अवतस, श्रीवाब् हरिचद जू। छीर नीर कलहंस, टुक उत्तर लिखि देव मे।हिँ॥

पर उपकार में उदार श्रवनी में एक, भाषत श्रनेक यह राजा हरिचंद है। विभव बड़ाई वपु वसन विलास लखि कहत यहाँ के लोग वाबू हरिचंद है। चंद वैसा श्रामिय श्रानंदकर श्रारत का, कहत कविंद यह भारत का चंद है। कैसे अब देख, का बताब, कहाँ गावै ? हाय, कैसे वहाँ श्रावें, हम काई मतिमंद हैं॥

> श्रीयुत सकल-कविंद-कुल-नुत बाबू हिन्चद। भारत-हृदय-सतार-नभ उदय रही जनु चद॥"

## प्रचार-कार्य

भारतेंदु के समय से साहित्य-निर्माण का कार्य्य ते। धूम-धाम में चल पड़ा पर उस साहित्य के सम्यक् प्रचार में कई प्रकार की वाधाएँ थीं। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उदू चली आ रही थी इससे आधकतर बालकों के। अँगरेजी के साथ या अकेले उद्दे की ही शिचा दी जाती थी। शिचा का उद्देश्य अधिकतर मरकारी नौकरियों के येग्य बनाना ही समभा जाता रहा है। इससे चारों और उदू पढ़े-लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। एसी अवस्था में साहित्य-निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चद्र के। हिंदी भाषा और नागरी अचरों की उपयोगिता समभाने के लिखे बहुत में नगरों में ज्याख्यान देने के लिखे जाना पड़ता था। उन्होंने इस मंबंध में कई पैंफलेट भी लिखे। हिंदी-प्रचार के लिखे बलिया में बड़ी भारी सभा हुई थी जिसमें भारते दु का बड़ा मार्मिक ज्याख्यान हुआ था। वे जहाँ जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे—

निज भाषा-उन्नति ऋहै, सब उन्नति के। मूल । बिनु निज भाषा झान के, मिटत न हिय को सूल ॥

इसी प्रकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र भी 'हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान" का राग श्रलापते फिरते थे। कई स्थाने पर हिंदी-प्रचार के लिये सभाएँ स्थापित हुई। वाबू तोताराम द्वारा स्थापित श्रलीगढ़ की 'भाषा संबद्धिनी' सभा का उल्लेख हो चुका है। ऐसी ही एक सभा सन १८५४ में 'हिंदी-उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य-सभा" के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी। सरकारी दृष्टारों में नागरी के प्रवेश के लिये बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया था। सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकां की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे श्रपनी बहुत कुछ शक्ति प्रचार के काम में भी लगानी पड़ी।

भारतेंद्र के अस्त होने के उपरांत ज्यां ज्यां हिंदी-गद्य-साहित्य की वृद्धि होती गई त्यां त्यां प्रचार की आवश्यकता भी आधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने से नव-शिचितों की अधिक संख्या उर्दू पढ़नेवालों की थी जिससे हिंदी-पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। इस साहित्य-संकट के अतिरिक्त नागरी का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भो सामने था। अतः संवत् १९५० में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्याम-सुंदरदास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमारसिंह मुख्य थे, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्त्ति बाबू श्याम-सुंदरदासजी के त्याग और सत्तत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अत तक इसके प्राण-स्वरूप स्थित होकर बराबर इसे अनेक बड़े उद्योगों में तत्पर करते रहे। इसके प्रथम सभा- पित भारतेंदुजी के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्णदास हुए। इसके सहायके में भारतेंदु के सहयोगियों में से कई सज्जन थे, जैसे—रायबहादुर पंडित लक्षीशंकर मिश्र एम० ए०, खड़ विलास प्रेस के स्वामी बाबू रामदीनसिंह, 'भारतजीवन' के अध्यत्त बाबू रामकृष्ण वर्मा, बाबू गदाधरसिंह, बाबू कार्त्तिकप्रसाद खत्री इत्यादि। इस सभा के उद्देश्य दो हुए—नागरी अन्तरों का प्रचार और हिंदी-साहित्य की समृद्धि।

उक्त दो उद्देश्यों में सं यद्याप प्रथम का प्रत्यत्त संबंध हिंदी-साहित्य के इतिहास से नहीं जान पड़ता, पर परोत्त संबंध श्रवश्य है। पहले कह श्राए हैं कि सरकारी दफ्तरों श्रादि में नागरी का प्रवेश न होने से नविशित्तितों में हिंदी पढ़नेवालों की पर्य्याप्त संख्या नहीं थी। इससे नृतन साहित्य के निर्माण श्रीर प्रकाशन में पूरा उत्साह नहीं बना रहने पाता था। पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साह हो जाते थे श्रीर लेखक भी। ऐसी परिस्थिति में नागरीप्रचार के श्रादोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध मान हम संस्रेप में उसका उल्लेख कर देना श्रावश्यक समभते हैं।

बाबू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में अपनी चंद्रिका में लेख छापा करते और जगह जगह घूमकर बक्ता दिया करते थे, यह हम पहले कह आए हैं। वे जब बिलया के हिंदी-प्रेमी कलक्टर के निमंत्रण पर वहाँ गए थे तब कई दिनों तक बड़ी धूम रही। हिंदी भाषा और नागरी अचरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा ज्याख्यान तो हुआ ही था, साथ ही 'सत्यहरिश्चंद्र', 'अ घेरनगरी' और 'देवाचरचरित्र' के अभिनय भी हुए थे। "देवाचरचरित्र" पंडित रिवद्त्त शुक्त का लिखा हुआ एक प्रहसन था जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे।

भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी-प्रचार का मंडा पंडित गौरीदत्तजी ने उठाया। ये मेरठ के रहनेवाले सार-स्वत ब्राह्मण थे और मुदर्रिमी करते थे। अपनी धुन के ऐसे पक्षे थे कि चालीस वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी-प्रचार के लिये लिखकर रजिस्टरी करा दी और आप संन्यासी होकर 'नागरी-प्रचार' का मंडा हाथ में लिए चारों ओर घूमने लगे। इनके व्याख्यानों के प्रभाव से न जाने कितने देवनागरी-स्कूल मेरठ के आस पास खुले। शिचा-संबंधिनी कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखीं। प्रसिद्ध "गौरी-नागरी-कोश" इन्हीं का है। जहाँ कहीं कोई मेला तमाशा होता वहाँ पंडित गौरीदत्तजी लड़कों की खासी भीड़ पीछे लगाए नागरी का मंडा हाथ में लिए दिखाई देते थे। मिलने पर 'प्रणाम', 'जयराम' आदि के स्थान पर लोग इनसे ''जय नागरी की'' कहा करते थे। इन्होंने संवत् १९५१ में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिये एक मेमोरियल भी भेजा था।

नागरी-प्रचारिणी सभा अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों पीछे दबाई हुई नागरी के उद्धार के उद्योग में लग गई। संवत् १९५२ में जब इस प्रदेश के छोटे लाट सर ऐंटनी (पीछे लार्ड) मैकडानल काशी में आए तब सभा ने एक आवेदन-पत्र उनकें। दिया और सरकारी दक्षरों से नागरी के दूर रखने से जनता की जो कठिनाइयाँ हो रही थीं और शिद्धा के सम्यक् प्रचार में जो बाधाएँ पड़ रही थीं, उन्हें सामने रखा। जब उन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने के वचन दिया तब से बराबर सभा व्याख्यानों और परचें। द्वारा जनता के उत्साह की जामत करती रही। न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन मेजे गए और हिंदी भाषा और नागरी अच्हों की उपयोगिता की ओर व्यान आकर्षित किया गया। भिन्न भिन्न नगरों में सभा की शाखाएँ स्थापित

हुई । संवत् १९५५ में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन—जिसमें श्रयोध्या-नरेश महाराज प्रतापनारायणसिंह, माँडा के राजा रामप्रसादिसह, श्रावागढ़ के राजा बलवंतसिंह, डाक्टर सुद्र लाल और पंडित मदनमेहिन मालवीय ऐसे मान्य और प्रतिष्ठित लाग थे—लाट साहब से मिला और नागरी का मेमोरियल श्रिति किया।

उक्त मेमोरियल की सफलता के लिये कितना भीषण उद्योग प्रांत भर में किया गया था, यह बहुत लेगों के स्मरण होगा। समा की खोर से न जाने कितने सज्जन सब नगरों में जनता के हस्ताचर लेने के लिये भेजे गए जिन्होंने दिन को दिन और रात का रात नहीं समका। इस खांदोलन के प्रधान नायक देशपूज्य श्रीमान पंडित मदनमाहन मालवीयजी थे। उन्होंने "अदालती लिपि और प्राइमरी शिचा" नाम की एक बड़ी खाँगरेजी पुस्तक, जिसमें नागरी को दूर रखने के दुष्परिणामों की बड़ी ही विस्तृत और अनुसंधान पूर्ण मीमासा थी, लिखकर प्रकाशित की। खंत में सबत् १९५७ में भारतेंदु के समय से ही चले खाते हुए इस उद्योग का फल प्रकट हुआ और कचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई।

सभा के साहित्यिक आयोजनी के भीतर हम बराबर हिंदी-प्रेमियों की सामान्य आकांचाओं और प्रवृत्तियों का परिचय पाते आ रहे हैं। पहले ही वर्ष "नागरीदास का जीवनावरित्र" नामक जो लेख पढ़ा गया वह कवियों के विषय में बढ़ती हुई लोकजिज्ञासा का पता देता है। हिंदी के पुराने कवियों का कुछ इतिवृत्त-संग्रह पहले पहल संवत् १८९६ में गासों द तासी ने अपने "हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास" में किया, फिर सं० १९४० में ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने अपने "शिवसिंह-सरोज" में किया। उसके पीछे प्रसिद्ध भाषावेत्ता हाक्टर (अब सर) प्रियसन ने संवत

१९४६ में Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan प्रकाशित किया । कवियों का वृत्त भी साहित्य का एक श्रंग है। श्रतः सभा ने श्रागे चलकर हिंदी पुस्तकों की खोज का काम भी अपने हाथ में लिया जिससे बहुत से गुपा और श्राप्रकाशित रह्यों के मिलने की पूरी श्राशा के साथ साथ कवियों का बहुत कुछ बृत्तांत प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी। संवत् १९५६ में सभा को गवर्मेंट से ४००) वार्षिक सहायता इस काम के लिये प्राप्त हुई और खोज धूमधाम से आरंभ हुई। यह बार्षिक सहायता ज्यों ज्यों बढती गई त्यों त्यों काम भी ऋषिक विस्तृत रूप में होता गया। इसी खाज का फल है कि आज कई सौ ऐसे किवयों की कृतियों का परिचय हमें प्राप्त है जिनका पहले पतान था। कुछ कियों के संबंध में बहुत सी बातों की नई जानकारी भी हुई। "सभा की प्रथमाला" में कई पुराने कवियों के ऋच्छे ऋच्छे अप्रकाशित प्रंथ छपे। सारांश यह कि इस खोज के द्वारा हिंदी-साहित्य का इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई जिसकी सहायता से दो एक अच्छे कविवृत्त-संग्रह भी हिंदी में निकले।

हिंदी भाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिज्ञा की व्यवस्था का विवार भी लोगों के जित्त में अब उठ रहा था। पर बड़ी भारी कठिनता पारिभाषिक शब्दों के लंबंध में थी। इससे अनक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से संवत् १९६३ में सभा ने अनैविज्ञानिक काश" प्रकाशित किया। भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखाकर प्रकाशित करने का काम तो तब से अब तक बराबर चल ही रहा है। स्थापना के तीन वर्ष पीछे ही सभा ने अपनी पित्रका (ना० प्र० पित्रका) निकाली जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतहा सक, दार्शनिक सब प्रकार के लेख आरंभ ही से निकलने लगे थे और जो आज भी

साहित्य से संबंध रखनेवाले अनुसंधान और पर्थ्यालाचन का उद्देश्य रखकर चल रही है। 'छत्रप्रकाश', 'सुजान-चरित्र', 'जंगनामा', 'पृथ्वीराज रासो', 'परमाल रासो' आदि पुराने ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त तुलसी, जायमी, भूषण, देव ऐसे प्रसिद्ध कविथों की प्रंथाविलयों के भी बहुत सुंदर संस्करण सभा ने निकाले हैं। ''मनोरंजन पुस्तक-माला' में ५० सं ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकें निकल चुकी हैं। हिंदी का सब से बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण तथा कोश (हिंदी शब्दसागर) इस सभा के चिर-स्थायी कार्यों में गिने जायों।

इस सभा ने ऋपने ३५ वर्ष के जीवन में हिंदी-साहित्य के "वर्तमान काल" की तीनों अवस्थाएँ देखी हैं। जिस समय यह स्थापित हुई थी उस समय भारतेंदु द्वारा प्रवर्त्तित प्रथम उत्थान की ही परंपरा चली आ रही थी। वह प्रचार-काल था। नागरी अचरों और हिंदी-साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएँ थीं। 'नागरी-प्रचारिगी-पत्रिका' की प्रारंभिक संख्याओं के याद हम निकालकर देखें तो उनमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएँ भी मिल जायँगी जैसी श्रीयुत पंडिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'नागरी तेरी यह दशा!"

नूतन हिंदी-साहित्य का वह प्रथम उत्थान कैमा हेंसता खेलता सामने आया था, भारतेंदु के सहयोगी लेखकों का वह मंडल किस जेश और जिंदः दिली के साथ और कैसी चहल-पहल के बीच अपना काम कर गया, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सभा की स्थापना के पीछ घर सँभालने की चिंता और व्यमता के से कुछ चिह्न हिंदी-सेवक मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे। भारतेंदुजी के सहयोगी अपने ढरें पर कुछ न कुछ लिखते तो जा रहे थे, पर उनमें वह तत्परता और वह उत्साह नहीं रह गया था। बाबू हरिश्चंद्र के गोलोकवास के कुछ आगे-पीछे जिन लोगों ने साहित्य-सेवा महण की थी वे ही अब प्रौढ़ता प्राप्त करके काल की गति परखते हुए अपने कार्य में तत्पर दिखाई देते थे। उनके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान में धीरे धीरे उतर रहे थे। यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था जिसके आरंभ में 'सरस्वती' पत्रिका के दशन हुए।

### प्रकरण ३

# गद्य-साहित्य का प्रसार

## द्वितीय उत्थान

१९५0--- १९७५

## सामान्य परिचय

इस उत्थान का आरंभ हम संवत् १९५० से मान सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी विताओं और आकांचाओं का आमास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था। भारतेंदु-मंडल मने। रंजक साहित्य-निर्माण द्वारा हिंदी-गद्य-साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा। अब यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और शिच्तित समाज को अपने इस नए गद्य-साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि आँगरेजी की ऊँची शिचा पाए हुए बड़े बड़े डिप्रीधारी लोग हिंदी-साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं। दितीय उत्थान में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुई। उश्व-शिचा-प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे—पर अधिकतर यह कहते हुए कि "मुक्ते तो हिंदी आती नहीं"। इधर से जवाब मिलता था "तो क्या हुआ ? आ न जायगी। कुछ काम तो शुक्त कीजिए।" अतः

बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया। उनकी भाषा में जो दोष रहते थे, वे उनकी खातिर से दर गुजर कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुकते थे—दो चार चीजें लिख चुकते थे—तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी अने न आने की परवा क्यों होने लगी?

इस काल-खंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ़ में प्रायः यही कहा-सुना जाता रहा कि ये संस्कृत बहुत श्रच्छी जानते हैं, वे श्ररबी-फारसी के पूरे विद्वान हैं, ये श्रॅगरेजी के श्रच्छे पंडित हैं। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं समभी जाती थी कि ये हिंदी बहुत श्रच्छी जानते हैं। यह माल्म ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज है। परिणाम यह हुआ कि बहुत में हिंदी के प्रौढ़ श्रीर श्रच्छे लेखक भी श्रपने लेखों में फारसीदानी, श्रॅगरेजीदानी, संस्कृतदानी श्रादि का कुछ प्रमाण देना जहरी समभन लगे थे।

भाषा बिगड़ने का एक और सामान दूसरी और खड़ा हो गया था। हिंदी के पाठकों का अब बैसा अकाल नहीं था— विशेषतः उपन्यास पढ़नेवालों का। बँगला-उपन्यासों के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिये केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही आवश्यक सममते थे जो बँगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। यह जानकारी थोड़ी बहत होते ही वे बँगला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगत थे। अतः एक ओर तो अँगरेजी दानों की ओर से "स्वार्थ लेना", "जीवन होड़", "किव का संदेश", "दृष्टिकोण्" आदि आने लगे; दूसरी ओर बंगभाषाश्रित लोगों की आर से 'सिहरना', 'काँदना', 'बसंत रोग' आदि। इतना अवश्य था कि पिछले केंड़े के लोगों की लिखावट उतनी अजनबी नहीं लगती थी जितनी पहले केंड़ेवालों की। बंगभाषा

फिर भी अपने देश की और हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः बंगभाषा की ओर जो कुकाव रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद-विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है।

पर "श्राँगरेजी में विचार करनेवाले" जब श्रापटे का श्राँगरेजी-संस्कृत कोश लेकर श्रपन विचारों का शाब्दिक श्रनुवाद करने बैठते थे तब तो हिंदी बेचारी कोमों दूर जा खड़ी होती थी। वे हिंदी श्रीर संस्कृत के शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य श्राँगरेजी भाषा की भावभंगी से परिचित लोग ही समक सकते थे, केवल हिंदी या संस्कृत जाननेवाले नहीं।

यह पहले कहा जा चुका है कि भारतेंद्जी श्रौर उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर श्रच्छी तरह जभी नहीं थी। वे "इच्छा किया", "श्राशा किया" ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे श्रौर वाक्यविन्याम की सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थी। पर दिनीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता श्रौर भाषा की रूपहानि दोनों साथ साथ दिखाई पडती रहीं। व्याकरण के व्यतिक्रम श्रौर भाषा की श्रिक्शरता पर ते। थोड़े ही दिनों में कोपदृष्टि पड़ी, पर भाषा की श्रुप्तिन की श्रोर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो कुछ हुश्रा वही बहुत हुश्रा श्रौर उसके लिये हमारा हिंदी-साहित्य पंडिन महावीरप्रमाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता श्रौर भाषा की सफाई के प्रवर्त्तक द्विवेदीजी ही थे। 'सरस्वतती' के संपादक

के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखा दिखाकर लेखकों के बहुत कुछ मावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बना कर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्वितेदीजी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिये शुद्धता आवश्यक समभी जायगी तब तक बना रहेगा।

व्याकरण की श्रोर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण-संबंधिनी बातों की चर्चा भी पत्रों में श्रच्छी चली। विभक्तियाँ शब्दों से मिलाकर लिखी जानी चाहिएँ या श्रलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन-मंडन के लेख जोर-शोर से निकले। इस श्रादोलन के नायक हुए थे—पंडित गोविंद-नारायणजी मिश्र, जिन्होंने "विभक्ति-विचार" नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियाँ बता कर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी।

इस द्वितीय उत्थान में जैसे श्राधिक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत दृष्टि के भीतर श्राए वैसे ही शैली की श्रानेकरूपता का श्राधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की विशिष्टता रहती थी, जिनकी लिखावट को परख कर लाग कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। साथ ही वाक्य-विन्यास में श्राधिक सफाई और व्यवस्था श्राई। विराम-चिह्नों का श्रावश्यक प्रयोग होने लगा। श्रॉग-रेजी श्रादि श्रन्य समुझत भाषाश्रों की उन्न विचारधारा से परि-चित और श्रपनी भाषा पर भी यथेष्ट श्राधकार रखनेवाले कुछ लेखकों की कुपा से हिंदी की श्रार्थोद्घाटिनी शक्ति की श्रच्छी वृद्धि श्रीर श्रिभव्यंजन-प्रणाली का भी श्रच्छा प्रसार हुआ। सघन और गुंफित विचारसृत्रों को व्यक्त करनेवाली तथा सूद्रम और गूढ़ भावों को भलकानेवाली भाषा हिंदी-साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डौल भी बहुत कुछ ऊँचा हुन्त्रा। बँगला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से किच परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलस्म ऐयारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सबे साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया।

नाटक के जेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाब राधाकृष्णदास के 'महाराणा प्रताप'' ( या राजस्थान केसरी ) की कुछ दिन धूम रही और उसका श्रमिनय भी बहुत बार हुआ । राय देवीप्रसादजी पूर्ण ने ''चंद्रकला भानुकुमार'' नामक एक बहुत बड़े डीलडील का नाटक लिखा पर वह साहित्य के विविध अंगों से पूर्ण होने पर भी वस्तु वैचिन्य के अभाव तथा भाषगों की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका। बँगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे पर उतनी ऋधिकता से नहीं जितनी श्रिधिकता से उपन्यासों के। इससे नाटक की गति बहुत मंद हिंदी-प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग श्रीर काशी की नाटक-मंडलियों (जैसे, भारतेंदु नाटक-मंडली) के लिये रंगशाला के अनुकूल दो एक छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके। प्रयाग में पंडित माधव शुक्कजी श्रौर काशी में पंडित दुगवेकरजी श्रपनी रच-नात्रों और श्रनूठे श्रमिनयों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे। इसके उपरांत बँगला में श्री द्विजेंद्रलाल राय के नाटकों की धूम हुई श्रौर उनके श्रनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए। इसी प्रकार रवींद्र बाबू के कुछ नाटक भी हिंदी

रूप में लाए गए। द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की अवस्था यही रही।

निबंधों की ओर यद्यपि बहत कम ध्यान दिया गया और उसकी परंपरा ऐसी न चली कि हम १-७ उच्च कोटि के निबंध-लेखकों को उसी प्रकार मह से छाँटकर बता सके जिस प्रकार श्चाँगरेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं, फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक-पत्रिकाओं में दिग्वाई पडते रहे। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक आधा को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में ऋा जानी चाहिए थी वैसी विशिष्टता न आ पाई। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपना कर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई टी। बहत में लेखकों का यह हाल रहा कि कभी अखबार-नवीसी करते. कभी उपन्यास लिखते. कभी नाटक में दखल देते. कभी कविता की आलोचना करने लगते और कभी इतिहास और परातन्व की बातें लेकर सामने आते। ऐसी अवस्था में भाषा की पर्णे शक्ति प्रदर्शित करनेवाले गृह, गंभीर निबंध-लेखक कहाँ से तैयार होते ? फिर भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रदशित करने-वाले कई श्रव्हे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है वह महत्त्व का है।

समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंद्र के जीवनकाल में ही कुछ न कुछ हो गया था पर उसका कुछ श्रिषक वैभव इम द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ा। श्रीयुत पंडित महावीर-प्रसादजी द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। फिर मिश्रबंधुओं और पंडित पद्मसिंह शम्मी ने श्रपने हँग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए। पर यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग वातों तक ही रही। भाषा के गुणदोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता,

इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुँची। स्थायी साहित्य में परिगिर्णित होनेवाली समालोचना जिसमें किसी कवि की श्रांत-र्युत्ति का सूदम व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएँ दिखाई जाती हैं, बहुत ही कम दिखाई पड़ी।

साहित्यिक मूल्य रखनेवाले तीन जीवनचरित महत्त्व के निकले पंडित माधवप्रसाद मिश्र की "विशुद्ध चरितावली" (स्वामी विशुद्धानंद का जीवनचरित) तथा बाबू शिवनंदन सहाय लिखित "बाबू हरिश्चंद्र का जीवनचरित", "गोस्वामी तुलसीदासजी का जीवनचरित" श्रीर चैतन्य महाप्रभु का जीवनचरित।

द्वितीय उत्थान के भीतर गय-साहित्य का निर्माण इतने परि-माण में श्रौर इतने रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं। सुभीते के लिये हम चार विभाग करते हैं—नाटक, उपन्यास-कहानियाँ, निबंध श्रौर समालोचना।

#### नाटक

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतेंदु के पीछे नाटकों की खोर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। नाम लेने येग्य श्रन्छे मैं। लिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े। अनुवादों की परंपरा अलबत चलती रही।

वंगभाषा के अनुवाद—बाठ रामकृष्ण वर्मा द्वारा वीर-नारी, कृष्णकुमारी और पद्मावती नाटकों के अनुवाद का उल्लेख पहले हो चुका है। संठ १९५० के पीछे गहमर (जिठ गाजीपुर) के बाबू गोपालराम ने 'वनवीर', 'वश्चवाहन', 'देशदशा', 'विद्याविनाद' और रवींद्र बाबू के 'चित्रागदा' का अनुवाद किया।

द्वितीय उत्थान के ऋंतिम भाग में पं० रूपनारायण पांडे ने गिरीश बाबू के 'पतिव्रता', चीरोद्शसाद विद्या-विनोद के 'खान-जहाँ', रवींद्र बाबू के 'श्रवलायतन' तथा द्विजेंद्रलाल राय के 'उस पार', 'शाहजहाँ', 'दुर्गादास', 'ताराबाई' श्रादि कई नाटकों के श्रवुवाद प्रस्तुत किए। श्रवुवादों की भाषा श्रच्छी खासी हिंदी है शौर मूल के भावों को ठीक ठीक व्यक्त करती है। इन नाटकों के संबंध में यह समक रखना चाहिए कि इनमें बंग-वासियों की श्रावेशशोल प्रकृति का श्रारोप श्रनेक पात्रों में पाया

जाता है जिससे बहुत से इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तियों के चोभपूर्ण लंबे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते। प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति श्रौर परिस्थित का सम्यक श्रध्ययन नहीं प्रकट होता।

श्रारेजी के अनुवाद—जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम ०ए० ने सं० १९५० के कुछ श्रागे पीछे शेक्सपियर के इन तीन नाटकों के श्रनुवाद किए—रोमियो जुलियट ('प्रेमलीला' के नाम से), ऐज यू लाइक इट श्रीर वेनिस का बैपारी। उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी के छाटे भाई पं० मथुराप्रसाद चौधरी ने सं० १९५० में 'मैकबेथ' का बहुत श्रन्छा श्रनुवाद 'साहसेन्द्र साहस' के नाम से प्रकाशित किया। इसके उपरांत सं० १९६७ के लगभग 'हैमलेट' का एक श्रनुवाद 'जयंत' के नाम से निकला जो वास्तव में मराठी श्रनुवाद का हिंदी श्रनुवाद था।

संस्कृत के अनुवाद — संस्कृत के नाटकों के अनुवाद के लिये राय बहादुर लाला सीताराम बीठ एठ सदा आदर के साथ स्मरणा किए जायंगे। भारतेंद्र की मृत्यु से दो वर्ष पहले ही उन्होंने संस्कृत काच्यों के अनुवाद में लग्गा लगाया और सं० १९४० में मेघदूत का अनुवाद धनाचरी छंदों में प्रकाशित किया। इसके उपरांत वे बराबर किसी न किसी काच्य, नाटक का अनुवाद करते रहे। सं० १९४४ में उनका 'नागान द' का अनुवाद निकला। फिर तो धीरे धीरे उन्होंने मृच्छकटिक, महावीरचित, उत्तर-रामचरित, मालतीमाधव, मालविकामिमित्र का भी अनुवाद कर डाला। यद्यपि पद्यभाग के अनुवाद में लाला साहब को वैसी सफलता नहीं हुई पर उनकी हिंदी बहुत सीधी सादी, सरल और आडंबर-शून्य है। संस्कृत का भाव उसमें इस ढेंग से लाया गया है कि कहीं संस्कृतपन या जटिलता नहीं आने पाई है।

भारतेंदु के समय में वे काशी के कींस-कालेज-स्कूल के सेकंड मास्टर थे। पीछे डिपटी कलक्टर हुए श्रौर श्रांत में शांति-पूर्वक प्रयाग में श्रा रहे जहाँ २ जनवरी १९३७ को उनका साकेतवास हुआ।

संस्कृत के अनेक पुराण-अंथों के अनुवादक, रामचरित-मानस, बिहारी सतसई के टीकाकार, सनातन धर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता मुरादाबाद के पंज ज्वालाश्रसाद मिश्र ने 'वेणीसंहार' और 'अभिज्ञान शाकुंतल' के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए। संस्कृत की 'रत्नावली नाटिका' हरिश्चन्द्र को बहुत पसंद थी और उसके कुछ आंश का अनुवाद भी उन्होंने किया था, पर पूरा न कर सके थे। भारत-मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्ध-हस्त लेखक बाज बालमुकुंद गुप्त ने उक्त नाटिका का पूरा अनुवाद अत्यंत सफलतापूर्वक किया।

संवत् १९७० में पंडित सत्यनारायण किवरत ने भवभूति के 'उत्तरामचिरत' का श्रौर पीछे 'मालतीमाधव' का श्रमुवाद किया। किवरत्नजी के ये दोनों श्रमुवाद बहुत ही सरस हुए जिनमें मूल के भावों की रचा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पद्य श्रधिकतर बजभाण के सवैयों में हैं जो पढ़ने में बहुत मधुर हैं। इन पद्यों में खटकनेवाली केवल दो बातें कहीं कहीं मिलती हैं। पहली बात तो यह है कि अजभाण-साहित्य में स्वीकृत शब्दों के श्रातिरक्त वे कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द भी लाए हैं जो एक भूभाग तक ही (चाहे वह अजमंडल के श्रांतमंत ही क्यों न हो) परिमित हैं। शिष्ट साहित्य में अजमंडल के भीतर बोले जानेवाले सब शब्द नहीं प्रहण किए हैं। अजभाषा देश की सामान्य काव्यभाषा रही है। श्रांत काव्यों में उसके वे ही शब्द लिए गए हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं श्रौर थोड़े बहुत सब स्थानों में समक लिए जाते हैं। उदाहरण के लिये 'सिद्रौसी'

शब्द लीजिए जो खास मथुरा-वृंदावन में बोला जाता है, पर साहित्य में नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि, कहीं कहीं रलोकों का पूरा भाव लाने के प्रयत्न में भाषा दुरूह श्रौर श्रब्यव-स्थित हो गई है।

मोलिक नाटक काशी-निवासी पं० किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में दो नाटक लिखे थे— 'चौपट-चपेट' और 'मयंक मंजरी'। इनमें से प्रथम तो एक प्रहसन था जिसमें चरित्रहीन और छलकपट से भरी कियों तथा लुचों लफंगों आदि के बीभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए गए थे। दूसरा पाँच आंकों का नाटक था जो शृंगार रस की दृष्टि से सं० १९४ में लिखा गया था। यह भी साहित्य में कोई विशेष स्थान न प्राप्त कर सका और लोक-विस्मृत हो गया। हिंदी के विख्यात कवि पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने की ओर भी हुई थी और उन्होंने 'किक्मणी-परिण्य' और 'प्रयुम्न-विजय व्यायोग' नाम के दो नाटक लिखे थे। ये दोनों नाटक उपाध्यायजी ने हाथ आजमाने के लिये लिखे थे। आगे उन्होंने इस और कोई प्रयत्न नहीं किया।

पं० ब्वालाप्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के श्रातिरिक्त 'सीता-वनवास' नामका एक नाटक लिखा भी था जिसमें भवभूति के 'उत्तर-रामचरित' की कुछ मलक थी। उनके भाई पं० बलदेवप्रसाद मिश्र ने तीन श्रच्छे रूपक लिखे। 'प्रभास-मिलन' ब्रज के न द, यशोदा, गोप-गोपियों श्रादि की प्रभास-चेत्र में वसुदेव, कृष्ण, बलराम श्रादि से भेंट होने का मार्मिक प्रसंग लेकर बड़ी सहद्येता के साथ रचा गया। 'मीराबाई नाटक' भिक्त-भाव जगानेवाला उत्तम नाटक है। 'लक्षा बाबू' समाज का एक छोटा सा खंड-चित्र दिखानेवाला श्रच्छा प्रहसन है।

भारतेंदु का बृहत् जीवनचरित लिखनवाले बा० शिवन दन सहाय का 'सुदामा नाटक' भी उल्लेख-योग्य है ।

इन मैं। लिक रूपकों की सूची देखने से यह लिचत हो जाता है कि नाटक की कथा-वस्तु के लिये लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर ही गया है। वर्त्त-मान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविध उलमें हुए पत्तों का सूच्मता के साथ निरीत्तण करके उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करनेवाली उद्भावना उनमें नहीं पाई जाती। इस द्वितीय उत्थान के बीच किल्पत कथा-वस्तु लेकर लिखा जानेवाला बहुत बड़ा मौलिक नाटक कानपुर के प्रसिद्ध किव राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' का 'चंद्रकला-भानुकुमार' है। पर वह भी इतिहास के मध्ययुग के राजकुमारों और राजकुमारियों का जीवन सामने लाता है।

"पूर्णजी" अजभापा के एक बड़े ही सिद्धहस्त किन थे, साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्यक उद्देश्य से ही लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से नहीं। यस्तु-विन्यास में कुतूहल उत्पन्न करनेवाला जो वैचित्र्य होता है उसके न रहने से कम ही लोगों के हाथ में यह नाटक पड़ा। लिलत और अलंकत भाषण के बीच बीच में मधुर पद्य पढ़ने की उतकंठा रखनेवाले पाठकों ही ने अधिकतर इसे पढ़ा।

#### उपन्यास

इस द्वितीय उत्थान में श्रालस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा किसी श्रीर वर्ग के हिंदी-लेखकों में नहीं। श्रनुवाद भी खूब हुए श्रीर मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तक धड़ाधड़ निकले—किस प्रकार के, यह श्रागे प्रकट किया जायगा। पहले श्रनुवादों की बात खतम कर देनी चाहिए। अनुवाद—सं० १९५१ तक बा० रामकृष्ण वर्मा उर्दू और अँगरेजी से भी कुछ अनुवरद कर चुके थे, जैसे —'ठगवृत्तात-माला' (सं० १९४६), पुलिस वृत्तांतमाला (१९४०), अकबर (१९४=), अमलावृत्तांतमाला (१९५१)। 'वित्तौरचातकी' का वंगभाषा से अनुवाद उन्होंने सं० १९५२ में किया। यह पुस्तक चित्तौर के राजवंश की मर्थ्यादा के विरुद्ध समको गई और इसके विरोध में यहाँ तक आंदोलन हुआ कि सब कापियाँ गंगा में फेंक दी गई। फिर बाबू कार्त्तिकप्रसाद खत्री ने 'इला' (१९५२) और 'प्रमीला' (१९५३) का अनुवाद किया। 'जया' और 'मधुमालती' के अनुवाद दो एक बरस पीछे निकले।

भारतेंदु-प्रवर्त्तित प्रथम उत्थान के अनुवादकों में भारतेंदुकाल की हिंदी की विशेषता बनी रही। उपर्युक्त तीनों लेखकों की भाषा बहुत ही साधु और संयत रही। यद्यपि उसमें चटपटापन न था पर हिंदीपन पूरा पूरा था। फारसी-अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते हैं, साथ ही संस्कृत के शब्द भी ऐसे ही आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं उत्पन्न करते। मारांश यह कि उन्होंने 'शूरता', 'चपलता', 'लघुता', 'मूर्खता', 'सहायता', 'दीर्घता', 'मुदुता' ऐसी संस्कृत का सहारा लिया है; 'शौटर्य', 'चापल्य', 'लाघव', 'मौर्क्य', 'साहाय्य', 'दैर्घ्य' और 'मादव' ऐसी संस्कृत का नहीं।

दितीय उत्थान के आरंभ में हमें बाबू गोपालराम (गहमर) बंगभाषा के गाईम्ध्य उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान (सं० १९५७) के पूर्व लिखे गए—जैसे चतुर चंचला (१९५०), भानमती (१९५१), नए बाबू (१९५१)—और बहुत से इसके आरंभ में, जैसे 'बड़ा भाई' (१९५७), देवरानी जेठानी (१९५८), दो बहिन (१९५९), तीन पतोहू (१९६१) और सास-पतोहू। भाषा उनकी चटपटी

श्रीर वक्रतापूर्ण है। ये गुण लान के लिये कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों श्रीर मुहावरों का भी बेधड़क प्रयोग किया है। उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है। इसी काल के श्रारंभ में गाजीपुर के मुंशी उदितनारायण लाल के भी कुछ श्रमुवाद निकले जिनमें मुख्य "दीपनिर्वाण" नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें पृथ्वीराज के समय का चित्र है।

इस उत्थान के भीतर बंकिमचंद्र, रमेशचंद्र दत्त, हाराणचंद्र रित्तत, चंडीचरण सेन, शरत वाद्र, चार्रचंद्र इत्यादि बंगभाषा के प्रायः सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए, रवींद्र वाब्रू के भी 'आंख की किरिकरी' आदि कई उपन्यास हिंदी रूप में दिखाई पड़े जिनके प्रभाव से इस उत्थान के आंत में आविभृत होनेवाले हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श बहुत कुछ ऊँचा हुआ। इस अनुवाद-विधान में योग देनेवालों में पंडित ईश्वरीप्रसाद शर्मा और पंडित रूपनारायण पांडेय विशेष उल्लेख योग्य हैं। बंगभाषा के अतिरिक्त उद्रू, मराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में हुए पर बँगला की अपेत्ता बहुत कम। काशी के बाव गंगाप्रसाद गुप्त ने 'पूना में हलचल', आदि कई उपन्यास उद्रू से अनुवाद करके निकाले। मराठी से अनुदित उपन्यासों में बाव रामचंद्र वर्मी का 'छत्रसाल' बहुत उत्कृष्ट है।

श्राँगरेजी के दो ही चार उपन्यासों के श्रानुवाद देखने में श्राए—जैसे, रेनल्ड्स कृत 'लैला' श्रीर 'लंडन रहस्य'। श्राँगरेजी के प्रसिद्ध उपन्यास 'टाम काका की कुटिया' का भी श्रानुवाद हुआ।

श्रानुवादों की चर्चा यहीं समाप्त कर श्राब हम मौलिक उपन्यासों को लेने हैं।

पहले मौलिक उपन्यास-लेखक, जिनके उपन्यासों की सर्व-साधारण में घूम हुई, काशी के बाबू देवकीनंदन खची थे। द्वितीय उत्थान-काल के पहले ही ये नरेंद्रमोहिनी, क्रसम• कुमारी, वीरेंद्रवीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। काल के आरंभ में तो 'चंद्रकांता' और 'चंद्रकांता संतित' नामक इनके ऐयारी के उपन्यासों की चर्चा चारों स्रोर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढते थे वे भी इन नामों से परि-चित हो गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लच्य केवल घटना-वैचित्र्य रहाः रससंचार, भाव-विभृति या चरत्रचित्रण नहीं। ये वास्तव में घटना-प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पत्तों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य-कोटि में नहीं त्राते। पर हिंदी-साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीन दन का स्मरण इस बात के लिये सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतन श्रौर किसी संथकार ने नहीं। चंद्रकाता पढ़ने के लिये ही न जाने कितने उद्-जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे "चंद्रकांता की किस्म की कोई किताव" ढूँढ़ने में परेशान रहते थे। शुरू शुरू में 'चंद्रकांता' श्रौर 'चंद्रकांता संतित' पढ़कर न जाने कितन नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। 'चंद्रकांता' पढकर वे हिंदी की श्रीर प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ चले श्रीर श्रभ्यास हो जाने पर कुछ .लिखने भी लगे।

बाबू देवकीन दन के प्रभाव से "तिलस्म" और "ऐयारी" के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही और शायद अभी तक यह शौक बिल्कुल ठंढा नहीं हुआ है। बाबू देवकी-न दन के तिलस्मी रास्ते पर चलनेवालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख योग्य हैं।

बाबू देवकीन दन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का ज्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू पढ़े लोग भी समम लें। कुछ लोगों का यह समभना, कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद वाली उस पिछली 'आमफहम' भाषा का बिलकुल अनुसरण किया जो एक दम उर्दू की ओर मुक गई थी, ठीक नहीं। कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिस्वकर "हिंदुस्तानी" लिस्वी, जो केवल इसी प्रकार की हलकी रचनाओं में काम दे सकती है।

उपन्यासों का ढेर लगा देनेवाले दूसरे मीलिक उपन्यासकार पंडित किथोरीलाल गास्वामी (जन्म सं० १९२२--मृत्यु १९८९) हैं, जिनकी रचनाएँ साहित्य-कोटि में आती हैं। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनात्रों के रूप-रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र-चित्रण भी श्रवश्य पाया जाता है। गोस्वामीजी संस्कृत के श्रक्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुरान किंव और लेखक थे। संवत् १९५५ में उन्होंने ''उपन्यास" मासिक पत्र निकाला ऋौर इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर ६५ छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं। ऋगैर लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर वे वास्तव में उपन्यासकार न थे। श्रौर चीजें लिखते लिखते वे उपन्यास की ऋोर भी जा पड़ते थे। पर गोस्वामीजी वहीं घर करके बैठ गए। एक चेत्र उन्होंने अपने लिये चुन लिया श्रीर उसी में रम गए। यह दृसरी बात है कि उनके बहुत से **उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों** पर बुरा पड़ सकता है, उनमें उच वासनाएँ व्यक्त करनेवाले दृश्यों की अपेचा निम्न कोटि की

वासनाएँ प्रकाशित करनेवाले दृश्य श्रधिक भी हैं श्रीर चटकीले भी। इस बात की शिकायत 'चपला' के संबंध में श्रधिक हुई थी।

एक श्रौर बात जरा खटकती है। वह है उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे इन्हें उद् लिखने का शौक हुआ। उद्भी ऐसी वैसी नहीं, उर्द-ए-मुखला। इस शौक के कुछ आगे पीछं उन्होंने राजा शिवप्रसाद का जीवनचरित लिखा जो 'सरस्वती' के त्रारंभ के ३ त्रांकों में ( भाग १ संख्या २, ३, ४ ) निकला। उद्जाबान और शेर-सखुन की बेढंगी नकल से. जो असल से कभी कभी साफ अलग हो जाती है, उनके बहत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव घट गया है। रालत या रालत मानी में लाए हुए शब्द भाषा को शिष्टता के दरजे से गिरा देते हैं। ख़ैरियत यह हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने यह मेंगनी का लिबास नहीं पहनाया। 'मल्लिका देवी या बंग-सरोजिनी' में संस्कृतप्राय समास-बहला भाषा काम में लाई गई है। इन दोनों प्रकार की लिखावटों को देखकर कोई विदेशी चकपकाकर पूछ सकता है कि "क्या दोनों हिंदी हैं ?" यह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं" इस हौसले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने न दिया, वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ डाँवाडोल रखा. कोई एक टेढा-सीधा रास्ता पकडने न दिया ।

गोस्वामीजो के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृति के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। कहीं कहीं तो कालदोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं—जैसे वहाँ जहाँ अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम ये हैं—तारा, चपला, तहण्-तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, हृद्यहारिणी, हीराबाई, लख-नऊ की कन्न इत्यादि इत्यादि ।

प्रसिद्ध कवि और गद्यलेखक पंडित श्रयांध्यासिंहजी उपा-ध्याय ने भी दो उपन्यास ठेठ हिंदी में लिखे—ठेठ हिंदी का ठाट (सं०१९५६) ऋौर ऋधिखला फल (१९६४)। पर ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गईं, श्रीपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक "वेनिस का बाँका" में जैसे भाषा संस्कृतपन की सीमा पर पहुँची हुई थी वैसे ही इन दोनों पुस्तकों में ठेठपन की हुद दिखाई देती है। इन तीनों पुस्तकों को सामने रखने पर पहला खयाल यही पैदा होता है कि उपाध्यायजी क्लिष्ट संस्कृतप्राय भाषा भी लिख सकते हैं और सरल से सरल ठेठ हिंदी भी । अधिकतर इसी भाषा-वैचित्र्य पर खयाल जमकर रह जाता है। उपाध्यायजी के साथ पंडित लज्जाराम मेहता का भी स्मरण आता है जो श्रखबार-नवीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू-मर्ग्यादा, हिंदुधर्म श्रौर हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की संदरता श्रौर समीचीनता दिखाने के लिये छोटे बड़े उपन्यास भी लिखा करते थे । उपन्यासों में मुख्य ये हैं—'धूर्त रसिकलाल' (सं० १९५६), हिंदू गृहस्थ, श्रादर्श दंपति ( १९६१ ), विगड़े का सुधार (१९६४) श्रीर श्रादर्श हिंद (१९७२)। ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं। उपाध्यायजी कवि हैं और मेहताजी पुराने श्रखबार-नवीस।

काव्य-कोटि में आनेवाले भावप्रधान उपन्यास, जिनमें भावों या मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लच्य प्रधान हो—चरित्र-चित्रण या घटना-वैचित्र्य का लच्य नहीं—हिंदी में न देख, और बंगभाषा में काफी देख, बाबू अजन दन सहाय बी० ए० ने दो उपन्यास इस ढँग के प्रस्तुत किए—"सौंदर्योपासक" और "राधाकांत" (सं० १९६९)।

# छोटी कहानियाँ

जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के श्रांतगत है उसी प्रकार कथा-कहानी कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य-श्रसभ्य सब जातियों में चला श्रा रहा है। सब जगह उनका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर भी हुआ है। घटना-प्रधान और मार्मिक, उनके ये दो स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण भी। बृहत्कथा, बैताल-पचीसी, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटनाचक्र में रमानेवाली कथाओं की पुरानी पोथियाँ हैं। कादंबरी, माधवानल काम-कंदला, सीत-बसंत इत्यादि वृत्त-वैचित्र्य-पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमानेवाले भाव-प्रधान श्राख्यान हैं। इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्त का प्रवाह मात्र अपेत्तित होता है; पर दूसरी केटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यचीकरण भी पाया जाता है।

श्राधुनिक ढंग के उपन्यासों श्रौर कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। इस स्वरूप के विकास के लिये कुछ बातें नाटकों की ली गई, जैसे—कथोप-कथन, घटनाश्रों का विन्यास-वैचित्र्य, बाह्य श्रौर श्राभ्यंतर परिस्थित का चित्रण तथा उसके श्रनुरूप भाव-व्यंजना। इति-वृत्त का प्रवाह तो उसका मृल रूप था ही; वह तो बना ही रहेगा। उसमें श्र'तर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा-कहानियों में कथा का प्रवाह श्रखंड गति से एक श्रोर चला चलता था जिसमें घटनाएँ पूर्वापर क्रम से जुड़ती सीधी चली जाती थीं। पर योरप में जो नए ढंग के कथानक नावेल के नाम से चले श्रीर बंगभाषा में श्राकर 'उपन्यास' कहलाए

(मराठी में वे 'कादंबरी' कहलाने लगे) वे कथा के भीतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रख कर चल सकते हैं और उनमें घटनाओं की शृंखला लगातार सीधी न जाकर इधर उधर और शृंखलाओं से गुंफित होती चलती है और आंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। घटनाओं के विन्यास की यही वक्रता या वैचित्र्य उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की वह प्रत्यच्च विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा-कहानियों से अलग करती है।

उपर्युक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो इंशा की रानी केतकी की बड़ी कहानी न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, न राजा शिवप्रसाद का 'राजा भोज का सपना' या 'वीरसिंह का वृत्तात' आधुनिक छोटी कहानी के अंतर्गत।

श्रारंजी की मासिक पित्रकाश्रों में जैसी छोटी छोटी श्राख्यायिकाएँ या कहानियाँ निकला करती हैं वैसी कहानियों की रचना 'गल्प' के नाम से बंगभाषा में चल पड़ी थी। ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक श्रीर भाव-व्यंजक खंड-चित्रों के रूप में होती थीं। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का श्राभास लेकर प्रकट होनेवाली 'सरस्वती' पित्रका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। 'सरस्वती' के प्रथम वर्ष (सं० १९५७) में ही पं० किशोरीलाल गोस्वामी की "इंदुमती" नाम की कहानी छपी जो मौलिक जान पड़ती है। इसके उपरांत तो उसमें कहानियाँ बराबर निकलती रहीं पर वे श्रधिकतर बंगभाषा से श्रनृदित या छाया लेकर लिखी होती थीं। बंगभाषा से श्रनुवाद करनेवालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बा० गिरिजा-कुमार घोष, जो हिंदी-कहानियों में श्रपना नाम 'लाला पार्वती-नंदन' देते थे, विशेष उल्लेख योग्य हैं। उसके उपरांत 'बंग-महिला' का स्थान है जो मिरजापुर-निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन

बार रामप्रसन्न घोष की पुत्री और बार पूर्णचन्द्र की धर्मपत्नी थीं। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बँगला से अनुवाद तो किया ही, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियाँ भी लिखीं जिनमें से एक थी "दुलाईवाली" जो संर १९६४ की 'सरस्वती' (भाग ८, संख्या ५) में प्रकाशित हुई।

कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए, यह देखने के लिये 'सरस्वती' में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम वर्षक्रम से नीचे दिए जाते हैं—

इंदुमती ( किशोरीलाल गोस्वामी ) सं० १९५७ गुलबहार ( ,, ,, ) सं० १९५९ प्लेग की चुड़ेल (मास्टर भगवानदास, मिरजापुर) १९५९ ग्यारह वर्ष का समय ( रामचंद्र शुक्त ) १९६० पंडित और पंडितानी ( गिरिजादत्त वाजपेयी ) १९६० दुलाईवाली ( वंग-महिला ) १९६४

इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव-प्रधान कहानियों को चुनें तो तीन मिलती हैं—'इंदुमती', 'ग्यारह वर्ष का समय' श्रीर 'दुलाईवाली'। यदि 'इंदुमती' किसी बँगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उप-रांत 'ग्यारह वर्ष का समय', फिर 'दुलाईवाली' का न'बर श्राता है।

ऐसी कहानियों की श्रोर लोग बहुत श्राकर्षित हुए श्रौर वे इस काल के भीतर की प्रायः सब मासिक पित्रकाश्रों में बीच बीच में निकलती रहीं। सं० १९६८ में कल्पना और भावुकता के कोश बा० जयशंकर 'प्रसाद' की 'प्राम' नाम की कहानी उनके मासिक पत्र 'इन्दु' में निकली। उसके उपरांत तो उन्होंने 'श्राकाशदीप', 'बिसाती', 'प्रतिष्वनि', 'स्वर्ग के खेँडहर', 'चित्र-मंदिर' इत्यादि श्रनेक कहानियाँ लिखीं जो तृतीय उत्थान के भीतर श्राती हैं। हास्यरस की कहानियाँ लिखनेवाले जी० पी० श्रीवास्तव की पहली कहानी भी 'इंदु' में सं० १९६ में ही निकली थी। इसी समय के श्रास पास श्राज कल के प्रसिद्ध कहानी-लेखक पं० विश्वंभरनाथ शम्मां 'कौशिक' ने भी कहानी लिखना श्रारंभ किया। उनकी पहली कहानी 'रज्ञा-बंधन' सन् १९१३ की 'सरस्वती' में छपी। सूर्य्यपुरा के राजा राधिकारमण-प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक श्रत्यंत भावुक श्रौर भाषा की शक्तियों पर श्रद्धुत श्रिधकार रखनेवाले पुराने लेखक हैं। उनकी एक श्रत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी "कानों में कँगना" सं० १९७० में 'इंदु' में निकली थी। उसके पीछे श्रापने 'बिजली' श्रादि कुछ श्रौर सुंदर कहानियाँ भी लिखीं। पं० ज्वालादत्त शम्मां ने सं० १९७१ से कहानी लिखना श्रारंभ किया श्रीर उनकी पहली कहानी सन् १९१४ की 'सरस्वती' में निकली। चतुरसेन शास्त्री भी उसी वर्ष कहानी लिखने की श्रोर मुके।

संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी "उसने कहा था" सं० १९७२ अर्थात सन् १९१५ की 'सरस्वती' में छपी थी। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्थ्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित हैं। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती हैं; पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप माँक रहा है, निलंजाता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निलंजा प्रगल्भता, वेदना की बीभत्स विवृति नहीं हैं। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुँचता। इसकी घटनाएँ ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेन्ना नहीं।

हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद जी की छोटी कहा-नियाँ भी सं०१९७३ से ही निकलने लगी। इस प्रकार द्वितीय उत्थान-काल के श्र'तिम भाग में ही श्राधुनिक कहानियाँ का श्रारंभ हम पाते हैं जिनका पूर्ण विकास तृतीय उत्थान में हुआ ।

### निबंध

यदि नद्य किवयों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शिक्त का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। इसी लिये गद्यशैली के विवेचक उदाहरणों के लिये अधिकतर निबंध ही चुना करते हैं। निवंध या गद्यविधान कई प्रकार के हो सकते हैं—विचारा-त्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक। प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बड़ा सुंदर मेल भी करते हैं। लच्यभेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है। जैसे, विचारात्मक निबंधों में व्यास और समास की रीति, भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विद्येप की रीति। इसी विद्यंप के भीतर वह 'प्रलाप शैली' आएगी जिसका बँगला की देखा-देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ रहा है। शैलियों के अनुसार गुण-दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं।

श्राधुनिक पाश्चात्य लच्नगों के श्रमुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व श्रशीत् व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह से समभी जाय। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिये विचारों की श्रंखला रखी ही न जाय या जान-बूमकर जगह जगह से तोड़ दी जाय, भावों की विचित्रता दिखाने के लिये ऐसी श्रर्थयोजना की जाय जो उनकी श्रमुति के प्रकृत या लोकसामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे श्रथवा भाषा से सरकसवालों की-सी कसरतें या हठयोगियों के से श्रासन कराए जायें जिनका लच्च तमाशा दिखाने के सिवा श्रीर कुछ न हो।

संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है। अपने अपने मानसिक संघटन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध-सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये संबंध-सूत्र एक दूसरे से नथे हुए, पत्तों के भीतर की नसों के समान, चारों छोर एक जाल के रूप में फैले हैं। तक्त्व-चिंतक या दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिये उपयोगी कुछ संबंध-सूत्रों का पकड़कर किसी और सीधा चलता है और बीच के द्यारों में कहीं नहीं फँसता। पर निबंध-लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र-शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ-संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ-संबंध-सूत्रों की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ ही भिन्न भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध-सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है।

तत्त्वचितंतक या वैज्ञानिक से निबंध-लेखक की भिन्नता इस वात में भी है कि निबंध-लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात् बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। जो कहरण प्रकृति के हैं उनका मन किसी वात को लेकर, अर्थ-संबंध-सूत्र पकड़े हुए, कहरण स्थलों की और मुकता और गंभीर वेदना का अनुभव करता चलता है। जो विनोदशील हैं उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसके ऐसे पत्नों की और दौड़ती हैं जिन्हें सामन पाकर कोई हँसे बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार कुछ बातों के संबंध में लोगों की बंधी हुई धारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद मिलेगा वह उन बातों के ऐसे पत्नों पर वैचित्र्य के साथ विचरेगा जो उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे।

उदाहरण के लिये आलिसयों और लोभियों को लीजिए, जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली आ रही हैं। कोई लेखक अपने निबंध में उनके अनेक गुणों को विनोदपूर्वक सामने रखता हुआ उनकी प्रशंसा का वैचित्र्यपूर्ण आनंद ले और दे सकता है। इसी प्रकार वस्तु के नान। सूदम ब्योरों पर दृष्टि गड़ानेवाला लेखक किसी छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ, बात को भी गंभीर विषय का सा रूप देकर, पांडित्यपूर्ण भाषा की पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है। पर सब अवस्थाओं में कोई बात अवश्य चाहिए।

इस श्रर्थगत विशेषता के श्राधार पर हो भाषा श्रीर श्रभि-व्यंजन-प्रणाली की विशेषता—शैली की विशेषता—खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना श्रर्थ-संबंधों का वैचित्र्य नहीं, जहाँ गतिशील श्रर्थ की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी तरह तरह की मुद्रा श्रीर उछल-कूद दिखाती हुई भाषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी।

भारतेंदुजी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही। पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्थायी विषयों पर निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो गई। उसके साथ ही वर्णनात्मक निबंध-पद्धति पर सामियक घटनात्रों, देश श्रीर समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या श्रादि का चित्रण भी बहुत कम हो गया। इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उन्न कोटि के स्थायी गद्य-साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था, न हुआ। श्राधकांश लेखक ऐसे ही कामों में लगे जिनमें बुद्धि को अम कम पड़े। फल यह हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिंदी की ऊँची शिक्षा का विधान हो जाने पर उन्न कोटि के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों श्रोर हुआ।

भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवन-चर्या, ऋतु-चर्या, पर्व-त्योहार ऋदि पर भी साहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे। उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंब रहा करता था। होली, विजया-दशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर उनके लिखे प्रबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा रहता था। इसके लिये वे वर्णनात्मक और भावात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुंदर मेल करते थे। यह सामाजिक सजीवता भी दितीय उत्थान के लेखकों में वैसी न रही।

इस उत्थानकाल के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखानेवाले दो अनुवादमंथ प्रकाशित हुए "वेकन-विचाररक्षावली" (अँगरेजी के बहुत पुराने क्या पहले निबंध-लेखक लार्ड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद) और "निबंधमालादर्श" (चिपल्णकर कं मराठी निबंधों का अनुवाद)। पहली पुस्तक पंडित महावीर-प्रसादजी द्विवेदी की थी और दूसरी पंडित गंगाप्रसाद आमिहोत्री की। उस समय यह आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे ये दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक निबंध लिखने में हाथ लगाएँ। पर ऐसा न हुआ। मासिक पत्रिकाएँ इस द्वितीय उत्थानकाल के भीतर बहुत सी निकलीं पर उनमें आधिकतर लेख "बातों के संग्रह" के रूप में ही रहते थे; लेखकों के आत्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं। इस काल के भीतर जिनकी कुछ कृतियाँ निबंध-काटि में आ सकती हैं उनका संचेप में उल्लेख किया जाता है।

पं० भहावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर (जि० रायबरेली) में वैशाख शुक्त ४ सं० १९२७ को और देहावसान पौष कृष्ण ३० सं० १९९५ की हुआ। डिवेदीजी ने सन १९०३ में "सरस्वती" के संपादन का भार लिया। तब से अपना सारा समय उन्होंने लिखने में ही लगाया। लिखने की सफलता वे इस बात में मानते थे कि कठिन से कठिन विषय भी ऐमे सरल रूप में रख दिया जाय कि साधारण सममवाले पाठक भी उसे बहुत कुछ समम जाये। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकल लेख भी बहुत लिखे। पर इन लेखों में अधिकतर लेख 'बातों के संपह' के रूप में ही हैं। भाषा के नूतन शक्ति-चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना-वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं। स्थायी निबंधों की अग्री में दो ही चार लेख जैसे, 'कवि और कविता', 'प्रतिभा' आदि आ सकते हैं। पर ये लेखनकला या सूच्म विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। 'कवि और कविता' कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं। पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं, जैने

"इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वरदत्त होती है। जो चीज ईश्वरदत्त है वह अवश्य लाभदायक होगी। वह निरर्थक नहीं हो सकती। उससे समाज को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुँचता है।

कि विता यदि यथार्थ में कि विता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कि विता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए हैं।  $\times \times \times \times$  कि विता में कुछ न कुछ भूठ का आंश जरूर रहता है। आसभ्य अथवा आर्द्ध मभ्य लोगों को यह आंश कम खटकता है, शिक्ति और सभ्य लोगों को बहुत।  $\times \times \times$  संसार में जो बात जैसी देख पड़े कि वि को उसे वैसी ही वर्णन करना चाहिए।"

कहने की श्रावश्यकता नहीं कि द्विवेदीजी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेगी में आएँगे। पर विचारों की वह गूढ़-गुंफित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचारपद्धित पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराप्राफ में विचार दबा दबाकर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार-खंड को लिए हा। द्विवेदीजी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी श्रक्त के पाठकों के लिए लिख रहा है। एक एक सीधी बात कुछ हेर-फेर — कहीं कहीं केवल शब्दों के ही — के साथ पाँच छः तरह से पाँच छः वाक्यों में कही हुई मिलती है। उनकी यही प्रवृत्ति उनकी गद्य-शैली निर्धारित करती है। उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग श्रिधक मिलता है। नपे-तुले वाक्य को कई बार शब्दों के कुछ हेर-फेर के साथ कहने का ढँग वही हैं जो वाद या संवाद में बहुत शांत होकर सममाने बुमाने के काम में लाया जाता है। उनकी यह व्यास-शैली विपत्ती को कायल करने के प्रयक्ष में बड़े काम की है।

इस बात के उनके दो लेख "क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं" (सरस्वती सन् १९१३) और "आर्थसमाज का कोप" (सरस्वती १९१४) श्रच्छे उदाहरण हैं। उनके कुछ श्रांश नीचे दिए जाते हैं—

(१) आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी और उसे मरे तीन सौ वर्ष हुए। इस पर प्रार्थना है कि न वह कभी मरो और न उसके मरने के कोई लच्चा ही दिखाई देते हैं। यदि श्राप कभी श्रागरा, मथुरा, फर्क खाबाद, मैनपुरी और इटावे तशरीफ ले जायँ तो कृपा करके वहाँ के एक श्राध श्रपर प्राइमरो और मिडिल स्कूल का मुश्राइना न सही तो मुलाहज़ा श्रवश्य ही करें। ऐसा करने से श्रापको मालूम हो जाएगा कि जिसे श्राप मुर्दा समक्त रहे हैं, वह श्रव तक इन जिलों में बोली जाती है। अगर आपको इस 'भाखा' नामक भाषा को मरे तीन सी वर्ष हुए तो कृपा करके यह बताइए कि श्रीमान् ही के सधमों कार्जिम ग्राली ग्रादि कवियों ने किस भाषा में कविता की है। १७०० ईसवी से लेकर ऐसे अनेक मुसल-मान कवि हो चुके हैं जिन्होंने 'भाखा' में बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हैं। हिंदू कवियों की आप खबर न रखतें ती कोई विशेष आचेप की बात न थी।

× × × ×

यानरेवल असगरअलीखाँ की पाँचवीं उक्ति यह है कि उदूं वा हिंदुस्तानी हो यहाँ की सार्वदेशिक भाषा है। आपके इस कथन की सचाई की जाँच सहज ही में हो सकती है। ऊपर हाली साहब के दीवान और दूसरे साहित्य-सम्मेलन के सभापति के भाषण से जो अवतरण दिए गए हैं उन्हें खाँ साहब बारी बारी से एक बंगाली, एक मदरासी, एक गुजराती और एक महाराष्ट्र को, जो इस प्रांत के निवासी न हों, दिखावें और उनसे यह कहें कि इनका मतलब हमें समका दीजिए। बस तत्काल ही आपको मालूम हो जायगा कि दो में से कीन भाषा अन्य प्रांतवासी अधिक समकते हैं।

श्रीयुत असगरश्रलीखाँ के इस कथन से कि "Urdu or Hindustani is the lingua franca of the country" एक भेद की बात खुल गई। वह यह कि श्राप लोगों की राय में यह हिंदुस्तानी और कुछ नहीं, उद्देश का एक दूसरा नाम है। श्रतएव समम्मना चाहिए कि जब हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है तब "हिंदुस्तानी" नाम की श्राइ में उद्देश का पच्च लिया जाता है श्रीर वेचारी हिंदी के बहिष्कार की चेष्टा की जाती है।

(२) जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को ऋपने दोषों पर धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हें "नेक मलाह" देने का ग्राधिकार है उसके बड़ों श्रीर विदानों के पराक्रम की सीमा कीन निर्देष्ट कर सकेगा ?

× × × ×

हमारे पास इससे भी बढ़कर कुत्हलजनक पत्र स्थाए हैं। बना-वटी या सच्चा नाम देकर बी॰ सिंह नाम के एक महाराय ने स्थागरे से एक पोस्टकाई हमें उद्दे में भेजा है। उसमें स्थानेक दुर्वचनों और स्थाभिशापों के स्थान तर इस बात पर दुःख प्रकट किया गया है कि राज्य स्थागरेजी है, स्थान्यशा हमारा सिर धड़ से स्थालग कर दिया जाता। भाई सिंह ! दुःख मत करो। स्थान्यसमाज की धर्मोक्रिति होती हो तो —

" कर कुठार, आगे यह सीसा "

पं० साधवप्रसाद सिय का जन्म पंजाब के हिमार जिले में भिवानी के पास कूँगड़ नामक प्राप्त में भाद शुक्त १३ संवत् १९२८ की छौर परलोकवास उसी प्राप्त में प्लेग से चैत्र कृष्ण ४ सं० १९६४ को हुआ। ये बड़े तेजस्वी, सनातनधर्म के कट्टर समर्थक, भरतीय संस्कृति की रचा के सतत श्रिभलाषी विद्वान् थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे, इससे इनकी शैली बहुत प्रगत्भ होती थी। गौड़ होने के कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था श्रीर उनके समाज का सुधार ये इत्य से चाहते थे, इसी से 'वैश्योपकारक" पत्र का संपादन-भार कुछ दिन इन्होंने श्रपने ऊपर लिया था। जिस वर्ष "सरस्वती" निकली (सं० १९५७) उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बा० देवकीन दन लत्री की सहायता से काशी से इन्होंने 'सुदर्शन' नामक एक मासिकपत्र निकलवाया जो सवा दो वर्ष चलकर बंद हो गया। इसके संपादन-काल में इन्होंन साहित्य-सबंधी

बहुत से लेख, सभी चाएँ श्रीर निबंध लिखे। जोश में श्राने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। 'समालोचक'-संपादक पं० चंद्रधर शम्मा गुनेरी जी ने इमी से एक बार लिखा था कि—

"मिश्र जी बिना किसी श्रामिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रक्खा करें"।

इसमें संदेह नहीं कि जहाँ किसी ने कहीं कोई ऐसी बात लिखी जो इन्हें सनातनधर्म के संस्कारों के विरुद्ध श्रथवा प्राचीन ग्रंथकारों स्प्रौर कवियों के गौरव को कम करनेवाली लगी कि इनकी लेखनी चल पड़ती थी। पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विशन जो कुछ कबा-पक्का मत यहाँ के वेद, प्राया, साहित्य स्नादि के संबंध में प्रकट किया करते थे वे इन्हें खल जाते थे श्रीर उनका विरोध ये इट कर करते थे। उस विरोध में तर्क, आवेश और भावकता सब का एक ऋद्भत मिश्रए रहता था। 'बेबर का भ्रम' इसी भोंक में लिखा गया था। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने त्रपनी 'नैषध-चरित·चर्चा' में नैषध के कई एक बढ़ी दूर की सुभवाले अत्यक्तिपूर्ण पद्यों के अस्वाभाविक और सुरुचि विकद्ध कह दिया। फिर क्या था. ये एकबार नी फिर पड़े और उनकी बातों का श्रपने ढंग पर उत्तर देते हुए लगे हाथों पं० श्रीधर पाठक के 'गुनवंत हेमंत' नाम की एक कविता की, जिसकी द्विवेदीजी ने बड़ी प्रशंसा की थी, नीरसता श्रौर इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई। यह विवाद कुछ दिन चला था।

मिश्रजी का स्वदेश-प्रेम भी बहुत गंभीर था। ये संस्कृत के चौर पंडितों के समान देशदशा के अनुभव से दूर रहनेवाले व्यक्ति निथे। राजनीतिक चांदोलनों के साथ इनका हृद्य बराबर रहता था। जब देशपूज्य मालवीयजी ने छात्रों को राजनीतिक श्रान्दोलनों से दूर रहने की सलाह दी थी तब इन्होंने एक अत्यंत चोभ-पूर्ण "खुली चिट्ठी" उनके नाम छापी थी। देशदशा की इस तीव्र अनुभूति के कारण इन्हें श्रीधर पाठक की किविताओं में एक बात बहुत खटकी। पाठकजी ने जहाँ ऋतु-शोभा या देशछटा का वर्णन किया है वहाँ केवल सुख, आनंद और प्रफुल्लता के पच्च पर ही उनकी दृष्टि पड़ी है, देश के असंख्य दीन-दुखियों के पेट की ज्वाला और कंकालवत् शरीर पर नहीं।

मिश्रजी ने स्वामी विशुद्धान दजी के बड़े जीवन-चरित के अतिरिक्त और भी बीमो व्यक्तियों के छंटे छोटे जीवनचरित लिखे जिनमें कुछ संस्कृत के पुराने ढाँचे के विद्वान तथा सनातनधर्म के सहायक सेठ साहूकार आदि हैं। 'सुदर्शन' में इनके लेख प्रायः सब विषयों पर निकलते थे, जैसे—पर्व-त्योहार, उत्सव, तीर्थस्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि । पर्व-त्योहारों तथा भिन्न मिन्न ऋतुओं में पड़नेवाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेंदु के सहयोगियों ने चलाई थी वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त हो गई। हाँ, संवाद-पत्रों के होली, दीवाली के आकों में उसका आभास बना रहा। लोक-सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्रजी के केवल दो लेख मिलते हैं—'घृति' और 'चमा'।

द्वितीय उत्थान के आरंभकाल में इस प्रभावशाली लेखक के उद्यं की उड़्ज्वल आमा हिंदी-साहित्य-गगन में कुछ समय के लिये दिखाई पड़ी, पर खेद है कि अकाल ही विलीन हो गई। पंडित माधवप्रसाद मिश्र के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा उनके हृदय में उनकी मधुर स्पृति अवश्य बनी होगी। उनके निबंध अधिकतर मावात्मक होते थे और धारा-शैली पर चलते थे। उनमें बहुत सुंदर ममंपथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा लगातार चली चलती थी। इनके गद्य के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

- (क) "आर्थ-वंश के धर्म, कर्म श्रीर मिक-माव का वह प्रवल प्रवाह, जिसने एक दिन जगत् के बड़े बड़े सन्मार्ग-विरोधी भूधरों का दर्प दलन कर उन्हें रज में पिरिणत कर दिया था और इस परम पिवत्र वंश का वह विश्वव्यापक प्रकाश जिसने एक समय जगत् में अंधकार का नाम तक न छोड़ा था, अब कहाँ है शहर गूढ़ एवं मर्मरपर्शी प्रक्ष का यही उत्तर मिलता है कि सब भगवान महाकाल के पेट में समा गया। ×× जहाँ महा महा महीधर जुड़क जाते थे श्रीर अगाध अतलस्पर्शो जल था वहाँ श्रव पत्थरों में दबी हुई एक छे।टी सी किंतु मुशीतल वारिधारा वह रही है। जहाँ के महा प्रकाश से दिग्दिगंत उद्घासित है। रहे थे वहाँ श्रव एक अंधकार से धिरा हुश्रा स्नेहस्त्य प्रदीप टिमटिमा रहा है जिससे कभी कभी यह भूभाग प्रकाशित है। जाता है। ×× × भारतवर्ष की सुखशांति श्रीर भारतवर्ष का प्रकाश श्रव केवल 'राम नाम' पर श्रटक रहा है। × × पर जो प्रदीप स्नेह से परिपूर्ण नहीं है तथा जिसकी रज्ञा का केाई उपाय नहीं है, वह कब तक सुरिज्ञत रहेगा है'
- (ख) श्रव रही श्रापके जानने की वात; से। जहाँ तक श्राप जानते हैं वहाँ तक तो सब सफाई है। आप जहाँ तक जानते हैं, महाकिव श्रीहर्ष के काव्य में 'सर्वत्र गाँठै' ही गाँठै' हैं और पं० श्रीधरजी को किवता 'सर्वतो भाव से प्रशंसित' है। श्राप जहाँ तक जानते हैं, आप संस्कृत, हिंदी, बँगला श्रादि हम देश की सब भाषाएँ जानते हैं और हम वेवर साहब की करत्त से भी श्रानभित्र हैं। आप जहाँ तक जानते हैं, श्रीहर्ष 'लाल बुफकड़ को भी मात करता है' और वेवर साहब याज्ञवल्क्य के समान उहरता है। आप जहाँ तक जानते हैं, हमारे तत्त्वदशीं पंडितों ने कुछ न लिखा और श्रांगरेजों ने इतना लिखा कि भारतवासी उनके श्रम्णी हैं। आप जहाँ तक जानते हैं, नैषध की प्रशंसा ते। सव पद्मपाती पंडितों ने की है श्रीर निंदा दुरा- श्रह-रहित पुरुषों ने की है। आप जहाँ तक जानते हैं डाक्टर बूलर,

हाल श्रादि साहबें ने जा कुछ लिखा है युक्ति पूर्वक लिखा है श्रीर मिश्र राधाक न्या ने युक्ति शून्य। आप जहाँ तक जानते हैं, प्रफ़ेसर वेबर की पुस्तकों का श्रामी तक अनुवाद नहीं हुआ और वेबर साहब का ज्ञान हमें 'नैपध-चरित-चर्चा' से हुश्रा है।

(ग, लोग केवल घर ही के नष्ट होने पर 'मिटी है। गया' नहीं कहते हैं श्रोर और जगह भी इसका प्रयोग करते हैं। किसी का बड़ा भारी श्रम जब विफल है। जाय तब कहेंगे कि 'सब मिटी है। गया'। किसी का धन खा जाय, मान-मर्थ्यादा भग है। जाय, प्रभुता श्रीर समता चली जाय ता कहेंगे 'सब मिटी है। गया'। इससे जाना गया कि नष्ट होना ही मिटी होना है। किंतु मिटी की इतना बदनाम क्यों किया जाता है ? श्रकेली मिटी ही इस दुर्नाम की क्यों धारण करती है ? क्या सचमुच मिटी इतनी निकृष्ट है ? और क्या केवल मिटी ही निकृष्ट है, इम निकृष्ट नहीं हैं ? भगवती वसु धरे ! तुम्हारा 'सर्वसहा' नाम यथार्थ है।

अच्छा, मा ! यह ते। कहा तुम्हारा नाम 'वसुंधरा' किसने क्खा ! यह नाम तो उस समय का है। यह नाम व्यास, वाल्मीकि, पाणिनि, कात्यायन आदि सुसंतानें। का दिया हुआ है। जाने वे तुम्हारे सुपुत्र कितने आदर से, कतनी श्नावा से और कितनी अद्धा से तुम्हें पुकारते थे।

उपन्यासों से कुछ छुट्टी पाकर **बाबू गोपालराम** गहमर निवासी। पत्र-पात्रकाओं में कभी कभी लेख श्रीर निबंध भी दिया करते थे। उनके लेखों श्रीर निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ श्रीर मनारंजक होती थी। विलत्तण रूप खड़ा करना उनके निबंधों का विशेषता है। किसी श्रमुभूत बात का चरम दृश्य दिखानेवाले ऐसं विलत्त्तण श्रीर कुतृहलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का-सा आनंद आता है। उनके "ऋदि और सिद्धि" नामक निवंध का थोड़ा सा श्रंश उद्धृत किया जाता है –

'अर्थ या धन अलाउद्दोन का चिनाग है। यदि यह हाथ में है तो तुम जो चाहा सी पा सकते हो। यदि अर्थ के अधिपति हो तो वज्र मूर्ख होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डी॰ एल॰ की उपाधि देकर अपने तई धन्य समभेगा। ×× वरहे पर चलनेवाला नट हाथ में बाँस लिए हुए बरहे पर दौड़ते समय, 'हाय पैसा, हाय पैसा' करके चिल्लाया करता है। दुनिया के सभी आदमी वैसे ही नट हैं। में दिव्य हण्टि से देखता हूँ कि खुद पृथ्वो भी अपने रास्ते पर 'हाय पैसा, हाय पैसा करती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है।

कालमाहात्म्य और दिनों के फेर से ऐश्वय्यंशाली भगवान् ने ते। अब स्वर्ग से उतरकर दिरद्र के घर शरणा ली है और उनके सिंहासन पर अर्थ जा बैठा है।  $\times \times \times$  अर्थ ही इस युग का परब्रह्म है। इस ब्रह्म वस्तु के बिना विश्व-संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। यही चकाकार चैतन्यरूप कैशवाक्स में प्रवेश करके संसार के। चलाया करते हैं।  $\times \times \times$  साधकों के हित के लिये अर्थनीति-शास्त्र में इसकी उपासना की विधि लिखी है।  $\times \times \times$  बच्चों की पहली पोधी में लिखा है—"बिना पूछे दूमरे का माल लेना चोरी कहलाता हैं।" लेकिन कहकर जोर से दूसरे का धन इड़प कर लेने से क्या कहलाता है, यह उसमें नहीं लिखा है। "मेरी राय में यही कर्मनेयोग का मार्ग है।"

कहने की आवश्यकता नहीं कि उद्धृत आशा में बंगभाषा के प्रसिद्ध प्रंथकार बंकिमचंद्र की शैली का पूरा आमास है।

बा० बालमुकुंद गुप्त का जन्म पंजाब के रोहतक जिले के गुरवानी गाँव में सं० १९२२ में श्रीर मृत्यु सं० १९६४ में हुई। ये श्रपने समय के सब से श्रनुभवी श्रीर कुशल संपादक थे। पहले इन्होंने दो उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवादपत्र 'वंगवामी' के संपादक हो गए। 'वंगवासी' को छोड़ते ही ये 'भागतिमत्र' के प्रधान संपादक बनाए गए। ये बहुत ही चलते पुरजे श्रीर विनोद्शील लेखक थे श्रातः कभी कभी छेडछाड़ भी कर बैठते थे। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने जब 'सरस्वती' (भाग ६ संख्या ११) के श्राप्ते प्रसिद्ध 'भाषा श्रीर व्याकरण' शीर्षक लेख में 'श्रान्स्थरता' शब्द का प्रयोग कर दिया तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया श्रीर इन्होंने 'श्रात्माराम' के नाम से द्विवेदीजी के कुछ प्रयोगों की श्रालोचना करते हुए एक लेखमाला निकाली जिसमें चुहलबाजी का पुट पूरा था। द्विवेदीजी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के श्रातिरक्त इनकी विनोदपूर्ण विगहरणा के लिये "सरगौ नरक ठेकाना नाहिं" शीर्षक देकर बहुत फवता हुश्रा श्राल्हा 'कल्लू श्रल्हइत' के नाम से लिखना पड़ा।

पत्र-संपादन-काल में इन्होंने कई विषयों पर श्रच्छे निबंध भी लिखे जिनका एक संग्रह गुप्त-निबंधावली के नाम से छप चुका है। इनके 'रत्नावली नाटिका' के सु'द्र श्रनुवाद का उल्लेख हो चुका है।

गुप्तजी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थित को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं जिनमें "शिवशंभु का चिट्ठा" बहुत प्रसिद्ध है। गुप्तजी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोद-पूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्तजी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उद्दे के एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी ढ़िंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेटकर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के

भीतर विचार श्रौर भाव लुके-छिपे से रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। "शिवशंभु का चिट्ठा" से थोड़ा-सा श्र श नमूने के लिये दिया जाता है—

"इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं। चीलें नीचे उतर रही हैं। तबीयत भुरभुरा उठी। इधर मंग, उधर घटा—वहार में यहार। इतने में वा यु का वेग बढ़ा, चीलें अहश्य हुईं। अधिरा छाया, बूँदें गिरने लगीं; साथ ही तड़-तड़ घड़-घड़ होने लगो। देखा ओले गिर रहे हैं। श्रोले थमें; कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई। 'बमभोला' कहकर शर्माजी ने एक लोटा मर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल-डिग्गी पर बड़े लाट मिंटो ने बंगदेश के भ्तपूर्व छोटे लाट लाट उडवर्न की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह दो आवश्यक काम हुए। मेद इतना ही था कि शिवशांभु शर्मा के बरामदे की छत पर बूँदें गिरती थीं और लाड़ मिटों के सिर या छाते पर।

भंग छानकर महाराजजी ने खटिया पर लंबी तानी श्रीर कुछ काल सुषुप्ति के श्रानंद में निमग्न रहे।  $\times \times \times \times$  हाथ-पाँव सुख में; पर विचार के घोड़ों को विश्राम न था। वह श्रोलों की चोट से वाजुश्रों को बचाता हुश्रा परिंदों की तरह इधर-उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशे में विचारों का तार बँधा कि बड़े लाट फुरती से श्रपनी कोठी में घुस गए होंगे श्रीर दूसरे अमीर भी श्रपने श्रपने घरों में चले गए होंगे। पर वह चील कहाँ गई होगी?  $\times \times \times \times$  हा! शिवशंभु को इन पिंद्यों की चिंता है, पर वह यह नहीं जानता कि इन अभ्रस्पर्शी अष्टालिकाश्रों से परिपूरित महानगर में सहस्रों श्रमागे रात विताने को भोपड़ी भी नहीं रखते।

यद्याप पं० गोविंदनारायण मिश्र हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदान द मिश्र के 'सारस्र्या-निधि' पत्र में कुछ सामयिक श्रीर

कुछ साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी साहित्य में परिगिणित न हो सके। अपनी गद्यरीली का निर्दिष्ट रूप इस दिनीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने
पूर्णनया प्रकाशित किया। इनकी लेखरीली का पता इनके
सम्मेलन कं भाषण और 'किव और चित्रकार' नामक लेख
से लगता है। गद्य कं संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के
"गद्य काव्य" की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी
इनके ध्यान में यहा करते थे। पर यह प्रसिद्ध बात है कि
संस्कृत-माहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाण
और दंडी का गद्य काव्य-ऋलंकार की छटा दिखानेबाला गद्य
था; विचारों को उत्तेजना देनेवाला, भाषा की शक्ति का प्रसार
करनेवाला गद्य नहीं। विचारपद्धित को उन्नत करनेवाले गद्य का
अच्छा और उपयोगी विकास योरपीय भाषाओं में ही हुआ।
गद्यकाव्य की पुरानी रूढ़ि के अनुसरण से शिक्तशाली गद्य का

पंडित गे। विदनारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुँथे शब्दगुच्छों का एक श्रदाला समिक्तए! जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं वहाँ भी पदच्छटा ही ऊपर दिखाई पड़ता है। शब्दावलि दोनों प्रकार को रहती है —संस्कृत की भी श्रीर ब्रजभाषा काव्य की भी। एक श्रोर 'प्रगलभप्रतिभास्नात से समुत्पन्न शब्द-कल्पना-कलित श्राभनव भावमाधुरी' है ता दूसरी श्रार 'तम-तोम सटकाती मुकाती पूरनचंद की सकलमन-भाई छिटकी जुन्हाई' है। यद्याप यह गद्य एक क्रीड़ा-कौतुक मात्र है पर इसकी भी थोडी सी मलक देख लेनी चाहिए—

#### ( सधारण गद्य का नमूना )

"परंतु मंदमित अरिनकों के अयोग्य, मिलन अथवा कुशाम्रबुद्धि चतुरों के स्वच्छ मलहीन मन को भी यथोचित शिचा से उपयुक्त बना लिए बिना उनपर किन की परम रसीली उक्ति छिन-छुबीली का आलंकृत नख-सिख लैं। स्वच्छ सर्वाग-सुंदर अनुरूप यथायं प्रतिबिंब कभी न पड़ेगा।  $\times \times \times$  स्वच्छ दर्पण पर ही अनुरूप, यथायं, सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है। उससे साम्हना होते ही आपनी ही प्रतिबिंबित प्रतिकृति मानों समता की स्पर्दों में आ, उसी समय साम्हना करने आमने-सामने आ खड़ी होती है।"

#### (काव्यमय गद्य का नमूना)

"सरद पूनो के समुदित पूरनचंद की छिटकी जुन्हाई सकल-मन-भाई के भी मुँह मिस मल, पूजनीय ऋलौकिक पदनखचंद्रिका की चमक के आगे तेजहीन मलीन और कलंकित कर दरसाती, लजाती, सरस-सुधा-घौली अलौकिक सुप्रभा फैलाती, ऋशेष मोह-जड़ता-प्रगाढ़-तम-तोम सटकाती. मुकाती, निज मक्जन-मनबांछित वराभय मुक्ति सुक्ति सुचार चारों मुक्त हाथों से मुक्ती लुटाती × × × मुक्ता-हारी नीर-द्वीर-विचार-सुचतुर-किन-कोविद-राजराजिह्य-सिंहासन-निवा-सिनी मंदहासिनी, त्रिलोक-प्रकाशिनी सम्स्वती माता के अति दुलारे, प्राणों से प्यारे पुत्रों की ऋनुपम अनोखी ऋतुल बलवाली परम प्रभाव-शाली सुजन-मन-मोहनी नवरस-भरी सरस सुखद विचित्र वचन-रचना का नाम ही साहित्य है।"

भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्रायः 'उचित', 'उत्पन्न'. 'उच्च-रित', 'नव' श्रादि से ही संतोष करते थे पर मिश्रजी ऐसे लेखकों ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला जोड़ जनता के इन जाने-बूसे शब्दों को भी—'समुचित', 'समुत्पन्न' 'समुचिरत', 'श्राभनव' करके— श्रजनबी बना दिया। 'मृदुता', 'कुटिलता', 'सुकरता', 'समीपता, 'श्रुजुता' श्रादि के स्थान पर 'मार्दव' 'कौटिल्य', 'सौकर्यं', 'सामीप्य', 'श्राजंव' श्रादि ऐसे ही लोगों की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे। बाबू प्रयामसुंद्रदासजी नागरी-प्रचारिणी सभा के स्थापनकाल सं लेकर बराबर हिंदी भाषा, किवयों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए हैं। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता के लिये बहुत दिनों से प्रसिद्ध हैं कि उसमें अरबी-फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा-पढ़ी के ढँग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनों ने बहुत कुछ योग दिया है।

बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिये सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास, किवयों के चिरत और उन पर प्रबंध आदि लिखने का बहुत सा मसाला इक्ट्रा करके रख दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संज्ञिप्त जीवन-वृत्त 'हिंदी-को वद-रत्नमाला' के दो भागों में आपने संगृहीत किए हैं। शिक्षोपयोगी तीन पुस्तकों — भाषा-विज्ञान, हिंदी भाषा और माहित्य तथा साहित्यालोचन — भी आपने लिखी या संकलित की हैं।

हास्य-विनोद-पूर्ण लेख लिखनेवालों में कलकत्ते के **पं**० जगतायप्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी बराबर लिया जाता है। पर उनके ऋधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं।

पं० चंद्रधर गुलेरी का जन्म जयपुर में एक विख्यात पंडित घराने में २५ आषाढ़ संवत १९४० में हुआ। था। इनके पूर्वज काँगड़े के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। पं० चंद्रधरजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान् और आँगरेजी की उच्च-शिद्दा से संपन्न व्यक्ति थे। जीवन के आंतिम वर्षी के पहले से

बराबर श्रजमेर के मेथा कालेज में श्रध्यापक रहे। पीछे काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय के श्रोरियंटल कालेज के प्रिंसिपल होकर श्राए। पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में सं० १९७७ में इनका परलोकवास हो गया। ये जैसे घुरंघर पंडित थे वैसे ही सरल श्रौर विनोदशील प्रकृति के थे।

गुलेरीजी ने 'सरस्वती' के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में ही जयपुर से 'समालोचक' नामक एक मासिक पन्न अपने संपादकत्व में निकलवाया था। उक्त पत्र द्वारा गुलेरीजी एक बहुत ही अन्ठो लेख-शैली लेकर साहित्य-चेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्य-पूर्ण हास, जैसा इनके लेखों में रहता था, और कहीं देखने में न आया। अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषयों तथा कथा-प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई इनकी वाणी चलती थी। इसी प्रसंग-गर्भत्व (Allusiveness) के कारण इनकी चुटिकयों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखनेवाले पाठकों को ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरण ऐसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे।

यह वेथड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगिन वकता गुलेरीजी में मिलती है, वह और किसी लेखक में नहीं। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविध चेत्रों से ली गई है। अतः इनके लेखों का पूरा आनन्द उन्हीं के मिल सकता है जो वहुज्ञ या कम से कम बहुश्रुत हैं। इनके "कछुआ धरम" और "मारेसि मे।हिं कुठाऊं" नामक लेखों से उद्धरण दिए जाते हैं—

(१) मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या असत् कथा हा रही हा वहाँ पर भले आदमी का चाहिए कि कान यंद कर ले या और कहीं उठकर चला जाय। मनु महाराज ने न सुनने जीग गुरु की कलंक-कथा सुनने के पाप से बचने के दी ही उपाय बताए हैं। या ते। कान ढक कर बैठ जाओ या दुम दबाकर चल दे।। तीसरा उपाय जो और देशों के सौ में नब्बे आदिमियों के। ऐसे अवसर पर स्केगा, वह मनु ने नहीं बताया कि जुता लेकर या मुक्का तान कर सामने खड़े हो। जाओ और निंदा करनेवाले का जबड़ा तोड़ दे। या मुँह पिच का दे। कि फिर ऐसी हरकत न करे।

पुराने से पुराने आर्थों की अपने माई असुरों से अनवन हुई। असुर असुरिया में रहना चाहते थे; आर्थ सत-सिंधुओं के। आर्थावत्तं बनाना चाहते थे। आगे चल दिए। पांछे वे दवाते आए। विष्णु ने अगिन, यज्ञपात्र और अरिण रखने के लिये तीन गाड़ियाँ बनाई। उसकी पत्नी ने उनके पिह्यों की चूल के। घी से आँज दिया। उसल मूसल और सेम कूटने के पत्थरों तक के। साथ लिए हुए यह 'कारवाँ' मूँ जवत् हिंदूकुश के एक मित्र दर्रे लैवर में होकर सिंधु की एक घाटों में उतरा। पीछे से श्वान, आज, अमारि, बमारि, हस्त, सुहस्त, कुशन, शंड, मक मारते चले आते थे। वज्र की मार से पिछली गाड़ी भी आधी टूट गई, पर तीन लंबे डग भरनेवाले विष्णु ने पाछे फिरकर नहीं देखा और न जमकर मैदान लिया। पितृभूमि अपने आतृब्यों के पास छेड़ आए और यहाँ 'आतृब्यस्य वधाय' (सजातानां मध्यमेष्ट्याय) देवताओं के। आहुति देने लगे। जहाँ जहाँ रास्ते में टिके थे वहाँ वहाँ यूप खड़े हे गए। यहाँ की सुजला, सुफला, शस्य श्यामला भूम में ये बुलबुलें चहकने लगी।

पर ईरान के ऋँगूरी और गुलों का, मूँ जबत् पहाड़ की सेामलता का, चसका पड़ा हुआ था। लेने जाते तो वे पुराने गंधवं मारने दै। इते। हाँ. उनमें से के ई के ई उस समय का चिलकै आ नकद नारायण लेकर बदले में सेामलता बेचने के राज़ा है। जाते थे। उस समय का सिका गीएँ थीं। जैसे ऋाज चल लखाती करोड़पती कहलाते हैं वैसे तब "शतगु", "सहस्रगु" कहलाते थे। ये दमड़ीमल के पोते करोड़ीचंद ऋपने "नवग्वा:", "दशग्वा:" पितरों से शरमाते न थे, श्रादर से उन्हें याद करते थे। श्राजकल के मेवा बेचनेवाले पेशाविरयों को तरह कोई कोई 'सरहदी' यहाँ पर भी सेम बेचने चले श्राते
थे। कोई श्रार्थ सामाप्रांत पर जाकर भी ले श्राया करते थे। मेल
उहराने में बड़ा हुजात हाती थी, जैसी कि तरकारियों का भाव करने
में कु जड़िनों से हुश्रा करती है। ये कहते कि गी को एक कला में
सोम बेच दे। वह कहता, वाह! सोम राजा का दाम इससे कहीं
बढ़कर है। इधर ये गी के गुण बस्तानते। जैसे बुड़ के चाबेजी ने
श्रापने कंथे पर चढ़ी वालबंधू के लिये कहा था कि 'याही में बेटा श्रीर
याही में बेटी' वैसे ये भा कहते कि इस गा से दूध हाता है, मक्खन
हाता है, दहा होता है, यह हाता है वह हाता है। पर कांबुली कांह
का भानता ! उसके पास सोम की 'भनेपपला'' थी श्रीर इनका
बिना लिए सरता नहीं। श्रा में गा का एक पाद, श्रध हाते हाते
दाम तै हा जाते। भूगे श्रा खेंवाली एक बरस की बिछ्जा में साम
राजा ख़राद लिए जाते। गाड़ा में रखकर शान से लाए जाते।

श्राच्छा, श्राव उसी पंचनद में 'वाहीक' श्राकर यसे। अश्ववीप की फड़कती उपमा के श्रानुसार धर्म भागा श्रीर दह कमंडल लेकर श्रृष्टि भी भागे। अब ब्रह्मावर्त्त, ब्रह्मिं देश और आर्यावर्त्त का महिमा हो गई; और वह पुराना देश—न तत्र दिवसं वंसत्। बहुत वर्षे पीछे की बात है। समुद्र पार के देशों में और धर्म पक्के हो चले। वे लूटते मारते तो थे ही, वे धरम भी कर देते थे। बस. समुद्र-यात्रा बंद! कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्महत्या मिटती यो श्रीर कहाँ नाव में जानेवाले द्विज का प्रायिश्चत्त करा कर भी सग्रह बंद! वही कळुश्रा धर्म! ढाल के श्रदर वैठे रहो।

किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुःख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। यह स्वभाव है। ससार में त्रिविध दुःख दिखाई पड़ने लगे। उन्हें मिटाने के लिये उपाय भी किए जाने लगे। 'हृष्ट' उपाय हुए। उनसे सताष न हुआ तो सुने सुनाए (आनुश्रविक) उपाय किए। उनसे भी नन न भरा। सांख्यों ने काठ कड़ी गिन गिनकर उपाय निकाला, बुद्ध ने यांग में पक कर उपाय खोजा। किसा न किसी तरह कोई उपाय मिलता गया। कल्लुओं ने सोचा, चार को क्या मारें, चोर की माँ को हो न मारें। न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी। लगीं प्राथंनाएँ होने—

"मा देहि, राम ! जननी जढरे निवासम्"।

श्रीर यह उस देश में जहाँ सूर्य का उदय होना इतना मनोहर था कि श्रृषियों का यह कहते कहते तालू स्वता था कि मो बरस इसे हम उगता देखें, सौ बरस मुनं, सौ बरस बढ़ बढ़ कर बोलें, सौ बरस श्रदीन होकर रहें।

ह्यग्रीय या हिरएयाचा दोनों में से किसी एक दैन्य से देव बहुत तंग थे। सुरपुर में अफ्रवाह पहुँची। बस,इंड ने कटपट किवाड़ वंद कर दिए, आगल डाल टी। मानो अमरावती ने आँखें दद कर लीं। यह कछुआ धरम का भाई शुतुरसुर्ग धरम है।

(२) इमारे यहाँ पूँजी शब्दों की हैं। जिससे इमें काम पड़ा, चाहे श्रीर बातों में हम ठंगे गए, पर हमारी शब्दों की गाँठ नहीं कतरी गई। × × पही नहीं, जो श्राया उनमें हमने कुछ ले लिया।

पहले हमें काम अनुरों से पड़ा, असीरियावालों से। उनके यहाँ 'असुर' शब्द बड़ी शान का था। 'असुर' माने प्राण्वाला, जबरदस्त। हमारे हंद्र की भी यह उपाधि हुई, पीछे चाहे शब्द का अर्थ बुरा हो गया। × × × पारस के पारसियों में काम पड़ा तो वे अपने स्वेदारों की उपाधि 'च्त्रप', 'च्त्रपावन' या 'महाच्त्रप' हमारे यहाँ रख गए और गुस्तास्प, विस्तास्प के वजन के इशाश्व, श्यावाश्व, बृहदश्व आदि अमुनियों और राजाओं के नाम दे गए। यूनानी यवनों से काम पड़ा तो वे, यवन की स्त्री व्यवनी तो नहीं, पर यवन की लिप 'यवनानी?' शब्द हमारे व्याकरण को भेंट कर

गए। साथ ही मेण, वृष, मिथुन आदि भी यहाँ पहुँच गए। पुराने ग्रंथकार तो शुद्ध यूनानी नाम आर, तार, जिनुम आदि ही काम में लाते थे। वराहमिहिर की स्त्री स्वना चाहे यवनी रही हो, या न रही हो, उसने आदर से कहा है कि म्लेच्छ यवन भी ज्योति:शास्त्र जानने से ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं। अब चाहे 'वेल्यूपेवल निस्टम' भी वेद में निकाला जाय, पर पुराने हिंदू कृतम और गुरुमार न थे। × × यवन राजाओं की उपाधि 'सें।टर' त्रातार का रूप लेकर हमारे राजाओं के यहाँ आ लगी। × × राकों के हमले हुए तो 'शाकपार्थव' वैयाकरणों के हाथ लगा और शक संवत् या शाका सर्वसाधारण के। हुण बंद्ध (Oxus) नदो के जिनारे पर से यहाँ चढ़ आए तो किवयों की नारंगी की उपमा मिली कि नाजे सुड़े हुए हुण की दुड़ी की सी नारंगी।

× × × × ×

वकील शेक्सिपियर के जो मेरा धन लोनता है वह कूड़ा चुराता है, पर जो मेरा नाम चुराता है वह सितम ढाता है, ऋार्यसमाज ने मर्मस्थल पर वह मार की है कि कुछ कहा नहीं जाता। हमारी ऐसी चेंदी पकड़ी है कि सिर नीचा कर दिया। गैरों ने तो गाँठ का कुछ न दिया, पर इन्होंने तो ऋच्छे अच्छे शब्द छीन लिए। इसी से कहते हैं कि "मारेसि मोहिं कुठाउँ"। अच्छे अच्छे पद तो यें सफाई से ले लिए हैं कि इस पुरानी जमी हुई दूकान का दिवाला निकल गया।

हम ऋपने ऋषिको 'ऋषि' नहीं कहते, हिंदू कहते हैं।  $\times \times \times$  ऋौर तो क्या 'नमस्ते' का वैदिक फिकरा हाथ से गया। चाहे 'जय रामजी' कह ले। चाहे 'जय श्रीकृष्ण', नमस्ते मत कह वैठना। ऋषिकार यहा मांगलिक शब्द है। कहते हैं कि पहले यह ब्रह्मा का कंठ फाइ- कर निकला था।

इस द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे निवध-लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गति-विधि तथा श्राधुनिक जगत की विचार-धारा से उद्दीप्त नृतन भाव-भंगी के दर्शन होते हैं। 'सरस्वती' के पुराने पाठकों में सं बहुतों को श्रध्यापक पूर्णीसंह के लेखों का स्मरण होगा। उनके तीन चार निबंध ही उक्त पत्रिका में निकले, उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढेंग से मिश्रित करनेवाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाचि ग्लिकता हिंदी-गद्य-साहित्य में एक नई चीज थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति, 'लाचिएकता' में देखी जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभृति उन्होंने सामने रखी। यारप के जीवन-चेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की. किसानां और मजदूरों की महत्त्व-भावना की जा लहरें उठीं उनमें वे बहुत दूर तक बहे। उनके निबंध भावात्मक कोटि में ही ऋाएँगे यद्यपि उनकी तह में चीए विचारधारा स्पष्ट लिचत होती है। इस समय उनके तीन निबंध हमारे सामने हैं ''श्राचरण की सभ्यता'', 'मजदूरी श्रौर प्रेम'' श्रौर ''सक्की वीरता"। यहाँ हम उनके निवंघों से कुछ ऋ श उद्धृत करते हैं— 'आचरण की सञ्चता' में

"पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र के लाम हुआ है। ज्ञान का वह सेहरा—बाहरी सम्यता की अंतवंतिनी आध्यात्मिक सम्यता का वह मुकुट—जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, युरोप को कदापि प्राप्त न हेाता, यदि धन और तेज का एकत्र करने के लिये युरोप-निवासी इतने कमीने न बनते। यदि सारे प्रशी जात् ने इस महत्ता के लिये अपनी शक्ति से अधिक भी चदा देकर सहायता की ते। विगड़ क्या गया १ एक तरफ जहाँ युरोप के जीवन का एक अंश असम्य प्रतीत हाता है—कमीना और कायरता से मरा मालूम होता है—

वहीं दूसरी ऋोर युरोप के जीवन का वह भाग जहाँ विद्या ऋौर ज्ञान का सूर्य चमक रहा है, इतना महान् है कि थोड़े ही समय में पहले ऋश का मनुष्य ऋवश्य ही भूल जायेंगे।

× × × आचरण की सम्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक भरगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यास्मिक। × × × जब पैगंबर मुहम्मद ने ब्राह्मण को चीरा ऋौर उसके मौन आचरण को नंगा किया तब सारे मुसलमानों को आश्चर्य हुआ कि काफ़िर में मौमिन किस प्रकार गुप्त था। जब शिव ने ऋपने हाथ से ईसा के शब्दों को परे फेंककर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए तो हिंदू चिकत हो गए कि वह नग्न करने अथवा नग्न होनेवाला उनका कीन सा शिव था।"

### 'मजदूरी और प्रेम' सं

"जब तक जीवन के ऋरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित ऋौर साधु-संन्यासी हल कुदाल ऋौर खुर्या लेकर मज़दूरी न करेंगे तब तक उनका मन ऋौर उनकी बुद्धि ऋनंत काल बीत जाने तक मिलन मानिसक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकों बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी है। गया है।"

इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाबराय एम० ए०, एल-एल० बी०! उन्होंने विचारात्मक छौर भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं—जैसे, 'कर्त्तव्य-संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा', 'समाज और कर्त्तव्यपालन', 'फिर निराशा क्यों'। 'फिर निराशा क्यों' एक छोटी सी पुस्तक हैं जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे आभासपूर्ण निबंध हैं। इन्हीं में से एक कुरूपता भी हैं जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है—

"सौंदर्य की उपासना करना उचित है सही, पर क्या उसी के साथ साथ कुरूपता घृणास्पद वा निंदा है ! नहीं, सौंदर्य का श्रास्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। मुंदर पदार्थ अपनी मुंदरता पर चाहे जितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थों की स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है। श्रंथों में काना ही श्रेष्ठ समभा जाता है।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

सत्ता-सागर में दोनों की स्थिति है। दोनों ही एक तारतम्य में वें हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे में परिणत होते रहते हैं। फिर कुरूपता वृणा का विषय क्यों? रूपहीन वस्तु से तभी तक वृणा है जब तक हम अपनी श्रातमा को संकुचित बनाए हुए बैठे हैं। सुंदर वस्तु को भी हम इसी कारण मुंटर कहते हैं कि उसमें हम अपने आदशों की भलक देखते हैं। आत्मा के सुविस्तृत और श्रोदार्थ्य-पूर्ण हो जाने पर मुंदर और असुंदर दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं। कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान नहीं कहती। इसका यही कारण है कि वह अपने पुत्र में अपने श्रापको ही देखती है। जब हम मारे संसार में अपने आपको हो देखेंगे तब हमको कुरूपवान भी रूपवान दिखाई देगा।''

श्रव निबंध का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है। खेद है कि समास-शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखनेवाले, जिनमें बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ-परंपरा कसी हो, श्रिधक लेखक हमें न मिले।

#### संमालोचना

समालोचन। का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण-दोष-विवेचन ही समभा जाता रहा है। संस्कृत-साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह था कि जब कोई श्राचार्य्य या साहित्य-मीमांसक कोई नया लच्चण-प्रंथ लिखता था तब जिन काव्य-रचनाओं को वह उत्कृष्ट सममता था उन्हें रस, श्रतंकार श्रादि के उदाहरणों के रूप में उद्भृत करता था और जिन्हें दुष्ट सममता था उन्हें दोषों के उदाहरणों में देता था। फिर जिसे उसकी राथ ना-पसंद होती थी वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष दिखाता था और बुरे ठहराए हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था। अ इसके श्रातिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समा-लोचना का होता है—श्रथीत किवयों की श्रतंग श्रतंग विशेष-ताओं का दिग्दर्शन—उसकी पूर्ति किसी किव की स्तुति में दो एक श्लोकबद्ध उक्तियाँ कहकर ही लोग संतोष मान लिया करते थे, जैसे—

निगतामु न वा कस्य कालिदासस्य स्किषु। प्रगित: मधुरसांद्रासु मझरीष्विय जायते॥

उपमा कालिदासस्य, भारवेरर्थगौरवस्। नैपये पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः॥

किसी किंव या पुस्तक के गुणदोष या सूहम विशेषताएँ दिखाने के लिये एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ न थी। योरप में इसकी चाल खूब चली। वहाँ समा-लोचना काव्य-रिसद्धांत-निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। केवल गुण-दोष दिखानेवाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती थी, पर किसी किव की विशेषताओं

<sup>\*</sup> साहित्य-दर्पणकार ने श्रंगार रस के उदाहरण में ''शून्यं वास-ग्रहं विलोक्य'' यह श्लोक उद्धृत किया। रस-गंगाधरकार ने इस श्लोक में श्रानेक दोण दिखलाए और उदाहरण में श्रापना बनायाः श्लोक भिड़ाया। हिंदी-कवियों में श्रोपति ने दोषों के उदाहरण में केशबदास के पद्य रक्खे हैं।

का दिग्दर्शन करानेवाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी श्च तर्वु त्तियों की छानबीन करनेवाली पुस्तक, जिसमें गुरादोष-कथन भी श्रा जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं—निर्णयात्मक (Judicial Method ) श्रोर व्याख्यात्मक (Inductive Criticism) \*। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण-दोब निरूपित करके उसका मुल्य निर्धारित करती है। उसमें लेखक या कवि की कही प्रशंसा होती हैं, कहीं निदा। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में ऋई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मुख्य निर्धारित करने नहीं जाती। ऐसी श्रालीचना श्रपने शुद्ध रूप में काव्य-वस्त ही तक पर्शिमत रहती है अर्थात उसी के अग-प्रत्यंग की विशेषतात्रों को दूँ द निकालने श्रीर भावों की व्यव-च्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर रहती है। पर इस व्या-ख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है-जैसे, सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीचा को 'ऐतिहासिक समीन्ता' ( Historical Criticism ) कहते हैं । इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की श्रीर रचनाश्रों से क्या संबंध है श्रीर उसका साहित्य की चली श्राती हुई परंपरा में क्या स्थान है। वाह्य पद्धति के श्रांतर्गत ही कवि के जीवनकम और स्वभाव श्रादि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूदम अनुसंधान भी है, जिसे "मनो-वैज्ञानिक श्रालोचना" ( Psychological Criticism ) कहते

<sup>\*</sup> Methods and Materials of Literary Criticism.—Gayley & Scott.

हैं। इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समा-लोचना की और भी कई पद्धतियाँ हैं और हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास योरप में हुआ।

केवल निर्ण्यात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। श्रपनी भली बुरी रुचि के श्रमुसार कवियों की श्रेणी बाँधना, उन्हें नंबर देना, श्रव एक बेहूदः बात समभी जाती हैं श्रिष्ठ।

कहने की श्रावश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी-साहित्य में समा-लोचना पहले पहल केवल गुगा-दोष-दर्शन के रूप में प्रकट हुई। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपा-ध्याय पंडित बदरीनारायण चौधरा न अपनी ''आन दकादंबिनी" में शुरू की। लाला श्रीनिवासदास के संयोगिता स्वयंवर" नाटक की बड़ी विशद् और कड़ी श्रालोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्क पत्रिका में निकली थी। पर किसी प्रथकार के गुगा अथवा दोष ही दिखान के लिये कोई पुस्तक भारतेंद के समय में न निकली थी! प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की "हिंदी-कालिदास की आलोचना" थी जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली। इसमें लाला सीताराम बी० ए० के ऋनुवाद किए हुए नाटकों के भाषा तथा भात्र-संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। यह अनुवादों की समालोचना थी अतः भाषा की त्रृटियों और मूल भाव के विषर्घ्यय आदि के आगे जा ही

<sup>\*</sup> The ranking of writers in order of merit has become obsolete. The New Criticism by J. E. Spingarn (1911).

नहीं सकती थी। दूसरी वात यह कि इसमें दोषों का ही उल्लेख हो सका, गुरा नहीं दू हे गए।

इसके उपरांत द्विवेदीजी ने कुछ संस्कृत कवियों का लेकर दूसरे हंग की-श्रर्थात् विशेषता-परिचायक-समीन्नाएँ भो निकालीं। इस प्रकार की पुस्तकें। में "विक्रमांकदेव-चरितचर्चा" श्रीर "नैषधचरित-चर्चा" मुख्य है। इनमें कुछ तो पंडित-मंडली में प्रचलित रूढ़ि के चनुसार चुने हुए श्लोकों की खुबियों पर साधुवाद है (जैसे, क्या उत्तम उत्प्रेचा है!) और कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह। इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत न जाननेवाले हिटी-पाठकां का दा तरह की जानकारी हासिल होती है-संस्कृत के किसी कवि की कविता किस ढंग की है, और वह पंडितों और विद्वानों के वीच कैसी समभी जाती है। द्विवेदीजी की तीसरी पुस्तक "कालिदास की निरं-कुशता" में भाषा और व्याकरण के व व्यतिक्रम इकट्टे किए गए हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदीवालों के या संस्कृतवालों के फायदे के लिये लिखी गई. यह ठीक ठीक नहीं समभ पड़ता। जो हा, इन पुस्तकों के। एक मुहल्ले में फैली बातों से दूसरे मुहल्ले-वालों का कुछ परिचित कराने के प्रयक्ष के रूप में समभना चाहिए: स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं।

यद्यपि द्विवेदीजी ने हिंदी के बड़े बड़े किवयों की लेकर गंभीर साहित्य-समीत्ता का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा द्यादि की खरी त्र्यालोचना करके हिंदी-साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदीजी न उठ खड़े होते तो जैसी अञ्यवस्थित, व्याकरण-विरुद्ध और ऊटपटाँग भाषा चारों त्रोर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उनके प्रभाव से लेखक साब- धान हो गए श्रौर जिनमें भाषा की समक श्रौर येग्यता थी उन्होंने श्रपना सुधार किया।

कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त-संग्रह (मिश्रबंधु-विनाद) तैयार करने के पहले मिश्रवंधुत्रों ने "हिंदी-नवरत्न" नामक समालोचनात्मक प्रंथ निकाला था जिसमें सबसे यढकर नई बात यह थी कि 'दंव' हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी के पुराने कवियों की समालाचना के लिये सामने लाकर मिश्र-बंधुओं ने वेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालाचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य-शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ है। हिंदी के रीति-प्रथों के श्रभ्यास से लक्त्सा, व्यंजना, रस श्रादि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। कविता की समा-ले।चना के लिये यह धारणा कितनी आवश्यक है, कहने की जरूरत नहीं। इसके श्रातिरिक्त उच्च केटि की आधुनिक शैली की समालाचना के लिये विस्तृत श्रध्ययन, सुद्म अन्वीद्या-बुद्धि श्रीर मर्मग्राहिणी प्रज्ञा श्रपेचित है। "कारो कृतहि न मानै" एंसे ऐसे वाक्यों के। लेकर यह राय जाहिर करना कि "तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते; पर सूर ने देा चार स्थानां पर कृष्ण के कामों की निंदा भी की हैं." साहित्यमर्महों के निकट क्या समभा जायगा ?

"सूरदास प्रमु वै ऋति खोटे", "कारो क्रविह न मानै" ऐसे ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा, वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में खोटे कहे गए हैं, न काले कल्टे क्रवन्न। पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह विनोद हुष का ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधाकृष्ण के प्रति रितभाव व्यंजित करता है। इसी प्रकार दूमरा वाक्य विरहाकुल गेापी का बचन है जिससे कुछ विनाद-मिश्रित अमर्ष व्यंजित होता है। यह अमर्ष यहाँ विपलंभ शृंगार में रितभाव का ही व्यंजक हैं कि। इसी प्रकार कुछ 'दैन्य' भाव की उक्तियों के। लंकर तुलसीदास जी खुशामदी कहे गए हैं। 'देव' के। विहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिये बिहारी में बिना देाप के देाप हुँ है गए हैं। 'संक्रोन' के। 'संक्रान्त' का (संक्रमण तक ध्यान कैसे जा सकता था?) अपश्रंश समक्त आप लोगों ने उसे बहुत बिगाड़ा हुआ शब्द माना है। 'रोज' शब्द 'रुलाई' के अर्थ में कबीर, जायसी आदि पुराने किवयों में न जाने कितनी जगह आया है और आगरे आदि के आस पास अब तक बोला जाता है; पर वह भी 'रोज' समक्ता गया है। इसी प्रकार की बे-सिर-पैर की बातों से पुस्तक भरी है। किवयों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा से जो इसे खोलेगा, वह निराश ही होगा।

इसके उपरांत पंडित पद्मसिंह शम्मां ने विहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली। इसमें उस साहित्य-परंपरा का बहुत ही अच्छा उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सतसई की रचना की। 'आर्ट्यासप्त-शती' और 'गाथासप्तशती' के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के देखें का पूरा पूरा मेल दिखाकर शम्मीजी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यक परंपरा के बीच बिहारी के रखकर दिखाया। किसी चली आती हुई साहित्यक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य-समीजक का एक भारी कर्त्तव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते-जुलते पद्यों की विहारी के देखें के साथ तुलना करके शम्मांजी ने तारतिस्यक आलोचना का

<sup>\*</sup> देखिए ''भ्रमरगोतसार'' की भूमिका।

शौक पैदा किया। इस पुस्तक में शम्मीजी ने उन आहोपों का भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव की ऊँचा सिद्ध करने के लिये बिहारी पर किए गए थे। हो सकता है कि शम्मीजी ने भी बहुत से स्थलों पर बिहारी का पद्मपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है वह एक अन्छे ढंग से किया है। उनके पद्म-पात का भी साहित्यिक मृल्य है।

यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक है कि शम्मीजी की यह समीचा भी रूढ़िगत (Conventional) है। दूसरे शृंगारी किवयों से अलग करनेवाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तियों के उद्घाटन का—जी आधुनिक समालोचना का प्रधान लच्य समभा जाता है—प्रयक्ष इसमें नहीं हुआ है। एक खटकनेवाली बात है, बिना जरूरत के जगह जगह चुहलवाजी और शाबाशी का महिकली तर्ज।

शम्मांजी की पुस्तक से दे। ब'ते हुई। एक तो "देव बड़े कि बिहारी" यह भद्दा भगड़ा सामने आया; दूसरे "तुलनात्मक समालोचना" के पीछे लोग बेतरह पड़े।

"देव और बिहारी" के मगड़े की लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्णांबहारी मिश्र बी० ए०, एल एल० बी० की मैदान में आई। इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता, सभ्यता और मामिकता के साथ देनों बड़े किवयों की मिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया हैं। इसमें जो बातें कही गई हैं, वे बहुत कुछ साहित्यक विवेचन के साथ कही गई हैं, 'नवरक्ष' की तरह योही नहीं कही गई हैं। यह पुरानी परिपाटी की साहित्य-समीज्ञा के भीतर अच्छा स्थान पाने के योग्य हैं। मिश्रबधुओं की अपेज्ञा पंडित कृष्णांबहारीजी साहित्यक श्रालोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। "देव और बिहारी" के उत्तर में लाला भगवानदीनजी ने "बिहारी और देव" नाम की पुस्तक निकाली

जिसमें उन्होंने मिश्र-बंधुश्रों के भद्दे श्राचेपों का उचित शब्दे! में जवाब देकर पंडित कृष्णिबहारीजी की बातों पर भी पूरा विचार किया। श्रच्छा हन्ना कि 'छोटे बड़े' के इस भद्दे सगड़े की श्रोर श्रिक लोग श्राकर्षित नहीं हए।

श्रव "तुलनात्मक ममालोचना" की बात लीजिए। उसकी श्रोर लोगों का कुछ श्राकपण देखते ही बहुतों ने 'तुलना' का ही समालोचना का चरम लह्य समक्ष लिया श्रोर पत्रिकाश्रों में तथा इथर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कियों के पद्यों को लेकर मिलान करने। यहाँ तक कि जिन दे। पद्यों में वास्तव में कोई भावसाम्य नहीं, उनमें भी बादरायण संबंध स्थापित करके लोग इस "तुलनात्मक समालोचना" के मैदान में उतरने का शोक जाहिर करने लगे। इसका श्रमर कुछ समालोचकों पर भी पड़ा। पंडित कृष्णिबहारी मिश्रजी ने जो "मतिराम-प्रथावली" निकाली, उसकी भूमिका का श्रावश्यकता से श्रिधक श्रंश उन्होंने इस 'तुलनात्मक श्रालोचना' को ही श्रित कर दिया; श्रीर बातों के लिये बहुत कम जगह रक्खी।

द्वितीय उत्थान के भीतर 'समालोचना' की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, पर उसका स्वरूप प्रायः रूदिगत (Conventional) ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतःप्रकृति की छानबीन करनेवाली उचकोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ।

# गद्य-साहित्य की वर्त्तमान गति

### तृतीय उत्थान

## ( संवत् १६७५ से )

इस तृतीय उत्थान में हम वर्तमान काल में पहुँचते हैं जो श्रभी चल रहा है। इसमें श्राकर हिंदी गद्य-साहित्य के भिन्न भिन्न चेत्रों के भीतर श्रमेक नये रास्ते खुले जिनमें से कई एक पर विलायती गिलयों के नाम की ति ख़ितयाँ भी लगीं। हमारे गद्य-साहित्य का यह काल श्रभी हमारे सामने हैं। इसके भीतर रहने के कारण इसके संबंध में हम या हमारे सहयोगी जो कुछ कहेंगे वह इस काल का श्रपने संबंध में श्रपना निर्णय होगा। सच पूछिए तो वर्त्तमान काल, जो श्रभी चल रहा है, हमसे इतना दूर पीछे नहीं छूटा है कि इतिहास के भीतर श्रा सके। इससे यहाँ श्राकर हम श्रपने गद्य-साहित्य के विविध श्रद्धों का संचित्र विवरण ही इस दृष्टि से दे सकते हैं कि उनके भीतर की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ लिंचत हो जायँ।

सब से पहले ध्यान लेखकों और प्रंथकारों की दिन दिन बढ़ती संख्या पर जाता है। इन बीस इक्कीस वर्षों के बीच हिंदी-साहित्य का मैदान काम करनेवालों से पूरा पूरा भर गया, जिससे उसके कई श्रांगों की बहुत श्रच्छी पूर्ति हुई, पर साथ ही बहुत-सी फालतू चीजों भी इधर उधर बिखरीं। जैसे भाषा का पूरा श्रभ्यास और उस पर श्रच्छा श्रधिकार रखनेवाले,

प्राचीन और नवीन साहित्य के स्वरूप को ठीक ठीक परखनेवाले अनेक लेखकों द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ हो चला, वैसे ही केबल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोन में आँख खोलनेवाले और योरप की हर एक नई-पुरानी बात को 'आधुनिकता' कहकर चिल्लानेवाले लोगों के द्वारा बहुत कुछ अनधिकार चर्चा — बहुत-सी अनाड़ीपन की बातें—भी फैल चलीं। इस दूसरे ढाँचे के लोग योरप की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उठे हुए नाना वाहों और प्रवादों को लेकर और उनकी उक्तियों के टेढ़े-सीधे अनुवाद की उद्धरणी करके ही अपने को हमारे वास्तविक साहित्यक निर्माताओं से दस हाथ आगे बता चले।

इनके कारण हमारा सचा साहित्य रुका तो नहीं, पर व्यर्थ की भीड-भाड के बीच श्रोट में श्रवश्य पडता रहा। नाटक. क्या उपन्थास. क्या निवंब, क्या समालोचना, क्या काञ्य-स्वरूप-मीमांसा, सब के चेत्रों के भीतर कुछ विलायती मंत्रों का उचारण सुनाई पड़ता आ रहा है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने जन्म-स्थान में अब नहीं सुनाई पड़ते। हँसी तय आती है जब कुछ ऐसे व्यक्ति भी 'मध्य-युग की प्रवृत्ति', 'क्रासिकल,' 'रोमांटिक' इत्यादि शब्दों से विभूषित अपनी आलोचना द्वारा 'नये युग की वाणी' का संचार समभाने खडे होते हैं, जो इन शब्दों का अर्थ जानना तो दूर रहा, आँगरेजी भी नहीं जानते । उपन्यास के त्रेत्र में देखिए तो एक श्रोर प्रेमचंद ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार हिंदी की कीर्ति का देश-भर में प्रसार कर रहे हैं; दूसरी श्रोर कोई उनकी भर-पेट निंदा करके टाल्सटॉय का 'पापी के प्रति घुणा नहीं दया' वाला सिद्धांत लेकर दौड़ता है। एक दूसरा आता है जो द्यावाले सिद्धांत के विरुद्ध योरप का साम्यवादी सिद्धांत ला भिडाता है और कहता

है कि गरीबों का रक चूसकर उन्हें अपराधी बनाना और फिर बड़ा बनकर द्या दिखाना तो उच्च वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति है। वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनोवृत्ति का समर्थन करनेवाला साहित्य हमें नहीं चाहिए; हमें तो ऐसा साहित्य चाहिए जो पद-दलित अकिंचनों में रोष, विद्रोह और आत्म-गौरव का संचार करे और उच्च वर्ग के लोगों में नैराश्य, लज्जा और ग्लान का।

एक छोर स्वर्गीय जयशंकर प्रसादजी अपने नाटकों द्वारा यह साफ मलका देते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेकर चलनेवाले नाटकों की रचना के लिये काल-विशेष के भीतर के तथ्य बटोरनेवाला कैसा विस्तृत अध्ययन और उन तथ्यों द्वारा अनुमित सामाजिक स्थिति के सजीव ब्योरे सामने खड़ा करनेवाली कैसी सूच्म कल्पना चाहिए; दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे नाटकों के प्रति उपेचा का-सा भाव दिखाते हुए बन ई शा आदि का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आधुनिक युग 'समस्या नाटकों' का है। यह ठीक है कि विज्ञान की साधना-द्वारा संसार के वर्त्तमान युग का बहुत-सा रूप योरप का खड़ा किया हुआ है। पर इसका क्या यह मतलब है कि युग का सारा रूप-विधान बोरप ही करे और हम आराम से जीवन के सब देत्रों में उसी के दिए हुए रूपों को ले लेकर रूपवान बनते चलें? क्या अपने स्वतंत्र स्वरूप-विकास की हमारी शक्ति सब दिन के लिये मारी गई ?

हमारा यह तात्पर्य नहीं कि योरप के साहित्य-सेत्र में उठी हुई बातों की चर्चा हमारे यहाँ न हो। यदि हमें वर्तमान जगत् के बीच से अपना रास्ता निकालना है तो वहाँ के अनेक 'वादों' और प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करनेवाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। उन वादों की चर्चा अच्छी तरह हो, उन पर पूरा विचार हो और उनके भीतर जो थोड़ा- बहुत सत्य छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाय। पर उनमें से कभी इसको, कभी उसको, यह कहते हुए सामने रखना कि वत्तमान विश्व-साहित्य का स्वरूप यही है जिससे हिंदी-साहित्य अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन ही नहीं जंगलीपन भी है।

श्राज कल भाषा की भी बुरी दशा है। बहुत-से लोग शुद्ध भाषा लिखने का श्रभ्यास होने के पहले ही बड़े बड़े पोथे लिखने लगते हैं जिनमें व्याकरण की भद्दी भूलें तो रहती ही हैं, कहीं कहीं वाक्य-विन्यास तक ठीक नहीं रहता। यह बात श्रीर किसी भाषा के साहित्य में शायद ही देखने को मिले। व्याकरण की भूलों तक ही बात नहीं है। श्रपनी भाषा की प्रकृति की पहचान न रहने के कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भी बिगाड़ चले हैं। वे श्रॅंगरेजी के शब्द, वाक्य श्रीर मुहावरे तक ज्योंके-स्यों उठाकर रख देते हैं; यह नहीं देखने जाते कि भाषा हिंदी हुई या श्रीर कुछ। नीचे के श्रवतरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी—

- (१) उनके हृदय में ऋवश्य ही **एक लिलत कीना** होगा जहाँ रतन ने स्थान पा लिया होगा। (कुंडलीचक उपन्यास)
- (२) वह उन लोगों में से न था जो **घास की थोड़ी देर भी** अपने पैरों तले उगने देते हों। (वही)
- (३) क्या संभव नहीं है कि भारत के बड़े बड़े स्वार्थ कुछ, लोगों की नामावली उपस्थित करें। (श्राज, २८ अक्टूबर, १६३६)

### उपन्यास-कहानी

इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास-कहानी साहित्य ही सबसे अधिक समृद्ध हुआ। नृतन विकास लेकर आनेवाले स्रोमचंद जी जो कर गए वह तो हमारे साहित्य की एक निधि

ही है, उनके अतिरिक्त पं० विश्वंभरनाथ कौशिक, बाक् प्रताप-नारायण श्रीवास्तव, श्री जैने दक्रमार ऐसे सामाजिक उपन्यास-कार तथा बाव वृ'दावनलाल वर्मा ऐसे ऐतिहासिक उपन्यास-कार उपन्यास-भंडार की बहुत सुंदर पूर्ति करते जा रहे हैं। सामाजिक उपन्यासी में देश में चलनेवाले राष्ट्रीय तथा आर्थिक आदोलनों का भी आभास बहुत कुछ रहता है। तद्यल्लुकेदारों के श्रत्याचार, भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमें प्राय: पाए जाते हैं। इस संबंध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों की केवल राज-नीतिक दुलों द्वारा प्रचारित बातें लेकर ही न चलना चाहिए, वस्त-स्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डाल्नी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि चाँगरेजी राज्य जमने पर भूमि की उपज या श्रामदनी पर जीवन निर्वाह करनेवालों (किसानी श्रीर जमीदारों दोनों) की श्रीर नगर के रोजगारियों या महाजनों की परस्पर क्या स्थिति हुई। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि राजकर्मचारियों का इतना बढ़ा चक्र प्रामवासियों के सिर पर ही चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः बचा रहता है। भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। व्यापारश्रेणियों का यह सुभीता विदेशी व्यापार की फलता-फुलता रखने के लिये दिया गया था, जिससे उनकी दशा उन्नत होती आई ऋौर भूमि से संबंध रखनेवाले सब वर्गी की-क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर-गिरती गई।

जमीदारों के श्रांतर्गत हमें ९८ प्रतिशत साधारण जमीदारों को लेना चाहिए, २ प्रतिशत बड़े बड़े तथल्लुकेदारों की नहीं। किसान और जमीदार एक भोर तो सरकार की सूमि-कर-संबंधी चीति से पिसते श्रा रहे हैं, दूसरी श्रोर उन्हें मूखी मारनेवाले नगरों के ज्यापारी हैं जो इतने चेार श्रम से पैदा की हुई सूमि की उपज का भाव अपने लाभ की दृष्टि से घटाते-बढ़ाते रहते हैं । भाव किसानों, जमींदारों के हाथ में नहीं। किसानों से बीस सेर के भाव से अब लेकर व्यापारी सात-आठ सेर के भाव से बेचा करते हैं। नगरों के मजदूर तक पान-बीड़ी के साथ सिनेमा देखते हैं, गाव के जमींदार और किसान कष्ट से किसी प्रकार दिन काटते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हमारे उप-न्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ा कर आप देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दलों की बातों के लेकर ही न चलना चाहिए। साहिस्य के। राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए।

वर्तमान जगत् में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो ह्रप पकड़ रहा है, उसके भिन्न भिन्न वर्गी में जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यत्तीकरण ही नहीं करते, आवश्यकतानुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। समाज के बीच खान-पान के व्यवहार तक में जो भद्दी नकता होने लगी है—गर्मी के दिनों में भी सूट-बूट कसकर टेबुलों पर जो प्रीति-भोज होने लगा है— उसका हँसकर उड़ाने की सामर्थ्य उपन्यासों में ही है। लोक या किसी जन-समाज के बीच काल की गति के अनुसार जो गृह और चित्य परिस्थितियाँ खड़ी होती रहती हैं उनकी गोचरहप में सामने लाना और कभी कभी निस्तार का मार्ग भी प्रत्यन्न करना उपन्यासी का काम है।

लोक की सामयिक परिस्थितियों तक ही न रहकर जीवन के नित्य स्वरूप की विषमताएँ और उलमने सामने रखनेवाले उपन्यास भी योरप में लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। जीवन में कुछ बातों का जो मूल्य चिरकाल से निर्धारित चला आ रहा है— औसे पाप और पुरुष का—उसकी मीमांसा में भी

खपन्यास प्रवृत्त हुआ है। इस प्रकार उपन्यासों का लच्य वहाँ कमशः ऊँचा होता गया जिससे जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन और अनुभव करनेवाले बड़े बड़े किव इधर उपन्यास के चेत्र में भी काम करते दिखाई देते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे हिंदी-साहित्य में भी बा० भगवतीचरण वर्मा ने 'चित्रलेखा' नाम का इस ढंग का एक सुंदर उपन्यास प्रस्तुत किया है।

द्वितीय उत्थान के भीतर बँगला से अनुदित अथवा उनके श्रादर्श पर लिखे गए उपन्यासों में देश की सामान्य जनता के गाईस्थ्य और पारिवारिक जीवन के बड़े मार्मिक और संदे चित्र रहा करते थे। प्रेमचंदजी के उपन्यासों में भी निम्न श्रीर मध्यम श्रेणी के गृहस्थों के जीवन का बहुत सच्चा स्वरूप बराबर मिलता रहा। पर इधर बहुत-से ऐसे उपन्यास सामने आ रहे हैं जो देश के सामान्य भारतीय जीवन से हट कर बिल्कल यारपीय रहन-सहन के साँचे में ढले हुए एक बहुत छोटे-से घर्ग का जीवन-चित्र ही यहाँ से घहाँ तक ऋंकित करते हैं। बनमें मिस्टर, मिसेज, मिस, प्रोफेसर, होस्टल, क्रब, ड्राइंगक्रम, टेनिस, मैच, सिनेमा, मोटर पर हवास्त्रोरी, कॉलेज की छाचा-वस्था के बीच के प्रग्रय-व्यवहार इत्यादि ही सामने आते हैं। यह ठीक है कि अँगरेजी शिचा के दिन दिन बढ़ते हुए प्रचार से देश के आधुनिक जीवन का यह भी एक पच हो गया है पर यह सामान्य पच नहीं है। भारतीय रहन-सहन, खान-पान, रीति-व्यवहार प्रायः सारी जनता के बीच बने हुए हैं। देश के श्रसली सामाजिक श्रीर घरेलू जीवन को दृष्टि से श्रोभल करना हम श्रच्छा नहीं समभते।

यहाँ तक तो सामाजिक उपन्यासों की बात हुई। ऐति हासिक उपन्यास बहुत कम देखने में आ रहे हैं। एक प्रकार से तो यह अच्छा है। जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति और संस्कृति का अलग अलग विशेष रूप से अध्ययन करनेवाले और उस सामाजिक स्थिति के सदम ब्यौरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्भावना करनेवाले लेखक तैयार न हों तब तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ लगाना ठीक नहीं। दितीय उत्थान के भीतर जो कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए या बंग भाषा से अनुवाद करके लाए गए, उनमें देश-काल की परिस्थिति का अध्ययन नहीं पाया जाता। अब किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बाबर के सामने हुका रखा जायगा, गुप्त-काल में गुलाबी और फीरोजी रंग की साड़ियाँ, इत्र, मेज पर सजे गुलद्स्ते, भाड़-फानूस लाए जाएँगे. सभा के बीच खडे होकर व्याख्यान दिए जाएँगे, श्रौर डन पर करतल-ध्वनि होगी; बात बात में 'धन्यवाद', 'सहातु-भति' ऐसे शब्द तथा 'सार्वजनिक कार्यों' में भाग लेना' ऐसे फिकरे पाए जायँगे तो काफी हँसनेवाले और नाक-भौ सुकोड़ने-वाले मिलेंगे। इससे इस जमीन पर बहुत समभः व्यक्तर पैर रखना होगा।

ऐतिहासिक उपन्यास किस ढंग से लिखना चाहिए, यह प्रसिद्ध पुरातत्त्विद् श्रीराखालदास बंद्योपाध्याय ने श्रपने 'करुणा', 'शशांक' श्रौर 'धर्मपाल' नामक उपन्यासी द्वारा श्रच्छी तरह दिखा दिया। प्रथम दे। के श्रनुवाद हिंदी में हो गए हैं। खेद है कि इस समीचीन पद्धति पर प्राचीन हिंदू साम्राज्य काल के भीतर की कथा-वस्तु लेकर मौलिक उपन्यास न लिखे गए। नाटक के खेत्र में श्रलबत स्वर्गीय जयशंकर प्रसादजी ने इस पद्धति पर कई सुंदर ऐतिहासिक नाटक लिखे। इसी पद्धति पर उपन्यास लिखने का श्रनुरोध हमने उनसे कई बार किया था जिसके श्रनुसार शुंगकाल (पुष्यमित्र, श्राग्नियत्र का समय)

का चित्र उपस्थित करनेवाला एक बढ़ा मनेाहर उपन्यास लिखने में उन्होंने हाथ भी लगाया था, पर हमारे साहित्य के दुर्भाग्य से उसे श्रभूरा छोड़कर ही वे चल बसे।

वर्तमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के चेत्र में केवल बा० वृंदावनलाल वर्मा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग के प्रारंभ में बुंदेलखंड की स्थिति लेकर 'गढ़कुंडार' और 'विराटा की पद्मिनी' नामक दे। बड़े सुंदर उपन्यास लिखे हैं। विराटा की पद्मिनी की कल्पना तो अत्यंत रमणीय है।

उपन्यासे के भीतर लंबे लंबे दृश्य-वर्णनों तथा धाराप्रवाह भावञ्यंजनापूर्ण भाषण की जो प्रथा पहले थी वह बारप में बहुत-कुछ छाँट दी गई, अर्थात् वहाँ उपन्यासी से काव्य का रंग बहुत कुछ हटा दिया गया। यह बात वहाँ नाटक और उपन्यास के चेत्र में 'यथातथ्यवाद' की प्रवृत्ति के साथ साथ हुई। इससे उप-न्यास-कला की अपनी निज की विशिष्टता निखर कर मलकी. इसमें केाई संदेह नहीं। वह विशिष्टता यह है कि घटनाएँ श्रीर पात्रों के क्रिया-कलाप ही भावें। के बहुत-कुछ उयक्त कर दें, पात्रों के प्रगल्भ भाषण की उतनी अपेक्षा न रहे। पात्रों के थोडे-से मार्मिक शब्द ही हृदय पर पड़नेवाले प्रभाव के। पृर्ण कर देँ। इस तृतीय उत्थान का आरंभ हाते हाते हमारे हिंदी-साहित्य में उपन्यास का यह पूर्ण विकसित और परिष्कृत स्वरूप लेकर स्वर्गीय प्रेमचंदजी आए। द्वितोय उत्थान के मौलिक उपन्यासकारों में शील-वैचित्र्य की उद्घावना नहीं के बराबर थी। प्रेमचंदजी के ही कुछ पात्रों में ऐसे स्वाभाविक ढाँचे की व्यक्ति-गत विशेषताएँ मिलने लगीं जिन्हें सामने पाकर श्रधिकांश लोगी के। यह भासित हो कि कुछ इसी ढंग की विशेषतावाले व्यक्ति हमने कहीं-न-कहीं देखे हैं। ऐसी व्यक्तिगत विशेषता ही सबी विशेषता है, जिसे भूठी विशेषता और वर्गगत विशेषता देनों से

श्रत्म समस्ता चाहिए। मनुष्य-प्रकृति की व्यक्तिगत विशेष्ताश्चों का संगठन भी प्रकृति के श्रौर विधानों के समान कुछ दर्शे पर होता है; श्रदः ये विशेषताएँ बहुतों के। लखाई पड़ती रहती हैं, चाहे वे उन्हें शब्दों में व्यक्त न कर सकें। प्रेमचंद की-सी चलती श्रौर पात्रों के श्रमुख्य रंग बदलनेवाली भाषा भी पहले नहीं देखी गई थी।

श्च'तः प्रकृति या शील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंद्जी के दो-एक उपन्यासों में, विशेषतः 'राबन' में देखने में श्चाया। सत् श्चौर श्चसत्, भला श्चौर बुरा, दो सर्वथा भिन्न वर्ग करके पात्र निर्माण करने की श्चस्वाभाविक प्रथा भी इस तृतीय उत्थान में बहुत कुछ कम हुई है, पर मने।वृत्ति की श्चस्थि-रता का वह चित्रण श्चभी बहुत कम दिखाई पड़ा है जिसके श्चनुसार कुछ परिस्थितियों में मनुष्य श्चपने शील-स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध श्चाचरण कर जाता है।

उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का हुआ है। कहानियाँ बहुत तरह की लिखी गई; उनके अनेक प्रकार के रूप-रंग प्रकट हुए। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढाँचे हमने पिश्चम से लिए हैं। हैं भी ये ढाँचे बड़े सुंदर। हम समस्ते हैं कि हमें ढाँचों ही तक रहना चाहिए। पिश्चम में भिन्न भिन्न दृष्टियों से किए हुए उनके वर्गीकरण, उनके संबंध में निरूपित तरह तरह के सिद्धांत भी हम समेटते चलें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। उपन्यासों और छोटी कहानियों का हमारे वर्तमान हिंदी-साहित्य में इतनी अनेकरूपता के साथ विकास हुआ है कि उनके संबंध में हम अपने कुछ स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर कर सकते हैं, अपने ढंग पर उनके भेद-उपभेद निरूपित कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता समम्मने के लिये एक उदाहरण

लीजिए। छोटी कहानियों के जो आदर्श और सिद्धांत चाँगरेड़ी की अधिकतर पुस्तकों में दिए गए हैं, उनके अनुसार छोटी कहानियों में शील या चित्र-विकास का अवकाश नहीं रहता। पर प्रेमचंदजी की एक कहानी है 'बड़े भाई साहब' जिसमें चित्र-चित्रण के अतिरक्त और कुछ है ही नहीं। जिस संग्रह के भीतर यह कहानी है, उसकी भूमिका में प्रेमचंदजी ने कहानी में चित्र-विकास को बड़ा भारी कौशल कहा है। छोटी कहानियों के जो छोटे-मोटे संग्रह निकलते हैं उनमें मूमिका के रूप में आँगरेजी पुस्तकों से लेकर कुछ सिद्धांत प्रायः रख दिए जाते हैं। यह देखकर दुःख होता है, विशेष करके तब, जब उन सिद्धांतों से सर्वथा स्वतंत्र कई सुंदर कहानियाँ उन संग्रहों के भीतर ही मिल जाती हैं।

उपन्यास और नाटक दोनों से काव्यत्व का अवयव बहुत कुछ निकालन की प्रवृत्ति किस प्रकार योरप में हुई है और दृश्य-वर्णन, प्रगल्भ भाव-व्यंजना, आलंकारिक चमत्कार आदि किस प्रकार हटाए जाने लगे हैं, इसका उल्लेख अभी कर आए हैं। उसके अनुसार इस तृतीय उत्थान में हमारे उपन्यासों के ढाँचों में भी कुछ परिवर्त्तन हुआ। परिच्छेदों के आरंभ में लंबे लंबे काव्यमय दृश्य-वर्णन, जो पहले रहा करते थे, बहुत कम हो गए; पात्रों के भाषण का ढंग भी कुछ अधिक स्वामा विक और व्यावहारिक हुआ। उपन्यास को काव्य के निकट रखनेवाला पुराना ढाँचा एकबारगी छोड़ नहीं दिया गया है। छोड़ा क्यों जाय? उसके भीतर हमारे भारतीय कथात्मक गद्य-प्रबंधों (जैसे, कादंबरी, हर्षचरित) के स्वरूप की परंपरा छिपी हुई है। योरप उसे छोड़ रहा है, छोड़ दे। यह कुछ आवश्यक नहीं कि हम हर एक कदम उसी के पीछे पीछे रक्खें। अब यह आदत छोड़नी चाहिए कि कहीं हार्डी का कोई

उपन्यास पढ़ा और उसमें श्रवसाद या 'दुःखवाद' की गंभीर झाया देखी तो चट बोल उठे कि श्रभी हिंदी के उपन्यासों को यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर है। बौद्धों के दुःखवाद का संस्कार किस प्रकार जर्मनी के शोपनहावर से होता हुआ हाढी तक पहुँचा, यह भी जानना चाहिए।

योरप में नाटक और उपन्यास से काञ्यत्व निकाल बाहर करने का जो प्रयत्न हुआ है, उसका कुछ कारण है। वहाँ जब फ़ांस और इटली के कलावादियों द्वारा काञ्य भी बेल-बूटे की नकाशी की तरह जीवन से सर्वथा पृथक कहा जाने लगा, तब जीवन को ही लेकर चलनेवाले नाटक और उपन्यास का उससे सर्वथा पृथक समभा जाना स्वाभाविक ही था। पर इस अत्यंत पार्थक्य का आधार प्रमाद के आंतिरक्त और कुछ नहीं। जगत और जीवन के नाना पत्तों को लेकर प्रकृत काञ्य भी बराबर चलेगा और उपन्यास भी। एक चित्रण और भाव-व्यंजना को प्रधान रखेगा, दूसरा घटनाओं के संचरण द्वारा विविध परिस्थितियों की उद्भावना को। उपन्यास न जाने कितनी ऐसी परिस्थितियों सामने लाते हैं जो काञ्य-धारा के लिये प्रकृत मार्ग खोलती हैं।

उपन्यासों और कहानियों के सामाजिक और ऐतिहासिक ये हो भेद तो बहुत प्रत्यत्त हैं। ढाँचों के अनुसार जो तीन मुख्य भेद — कथा के रूप में, आत्मकथा के रूप में और चिट्ठी-पत्री के रूप में — किए गए हैं उनमें से अधिकतर उदाहरण तो प्रथम के ही सर्वत्र हुआ करते हैं। द्वितीय के उदाहरण भी अब हिंदी में काफी हैं, जैसे, 'दिल की आग' (जो० पी० श्रीवास्तव)। तृतीय के उदाहरण हिंदी में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे, चंद हसीने। के खत्ता। इस ढाँचे में उतनी सजीवता भी नहीं।

कथा-वस्तु के स्वरूप और लस्य के अनुसार हिंदी के अपके वर्तमान उपन्यासें में हमें ये भेद दिखाई पडते हैं—

- (१) घटना-वैचित्र्य-प्रधान ऋथीत् केवल कुत्हलजनक, जैसे,. जासूसी और वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार दिखानेवाले। इनमें साहित्य का गुण अत्यंत अल्प होता है — केवल इतना ही होता है कि ये आश्चर्य और कुत्हल जगाते हैं।
- (२) मनुष्य के श्रानेक पारस्परिक संबंधी की मार्मिकता पर प्रधान लद्दय रखनेवाले, जैसे, प्रमचंदजी का 'सेवा-सदन', 'निर्मला', 'गोदान', श्री विश्वंभरनाथ कैशिक का 'माँ', 'भिखा-रिणी'; श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव का 'विदा', 'विकास', 'बिजय'; चतुरसेन शास्त्री का 'परख', 'हृदय की प्यास'।
- (३) समाज के भिन्न भिन्न वर्गी की परस्पर स्थिति श्रौर उनके संस्कार चित्रित करनेवाले, जैसे, प्रेमचंदजी का 'रंगभूमि', 'कर्मभूमि'; प्रसादजी का 'कंकाल', 'तितली'।
- (४) द्यांतर्वृत्ति ऋथवा शील-वैचित्र्य ऋौर उसका विकास-क्रम ऋ'कित करनेवाले, जैसे, प्रेमचंद्जी का 'राबन'; श्री जैते द्र-कुमार का 'तपोभ्मि', 'सुनीता'।
- (५) भिन्न भिन्न जातियों और मतानुयायियों के बीच मनु-च्यता के व्यापक संबंध पर जेर देनेवाले। जैसे, राजा राधिका-रमण्यसादिसहजी का 'राम-रहीम'।
- (६) समाज के पाषंड-पूर्ण कुत्सित पत्तों का उद्घाटन श्रीर चित्रण करनेवाले, जैसे, पांडेस बेचन शर्मा 'उभ्न' का 'दिल्ली का दलाल', 'सरकार तुम्हारी श्रांखों में', 'बुधुवा की बेटी'।
- (७) बाह्य श्रीर श्राभ्यंतर प्रकृति की रमणीयता का समन्वित कृप में चित्रण करनेवाले, सुंदर श्रीर श्रलंकृत पद-विन्यास-युक्त-उपन्यास, जैसे, स्वर्गीयश्री चंडीप्रसाद 'हृद्येश' का 'मंगल प्रभात'।

अनुसंधान और विचार करने पर इसी प्रकार और दृष्टियों से भी कुछ भेद किए जा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के जो आदोलन देश में चल रहे हैं उनका आभास भी: बहुत से उपन्यासों में मिलता है। प्रवीण उपन्यासकार उनका समावेश और बहुत सी बातों के बीच कौशल के साथ करते हैं। प्रेमचंदजी के उपन्यासों और कहानियों में भी ऐसे आदोलनों के आभास प्रायः मिलते हैं। पर उनमें भी जहाँ राजनीतिक उद्धार या समाज-सुधार का लच्य बहुत स्पष्ट हो गया है वहाँ उपन्यासकार का रूप छिप गया है और प्रचारक (Propagandist) का रूप ऊपर आ गया है।

## ब्राटो कहानियाँ

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ और भी विशद और विस्तृत रूप में हुआ है और उसमें वर्त्तमान कवियों का भी पूरा योग रहा है। उनके इतने रूप-रंग हमारे सामने आए हैं कि वे सब के सब अब पाश्चात्य लच्चणों और आदर्शी के भीतर नहीं समा सकते। न तो सब में विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा. न चरित्र-विकास का अनवकाश। एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं कहीं ठीक न घटेगा। उसके स्थान पर हमें मार्मिक परिस्थित की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी संवेदनाओं का योग रहेगा जो सारी परिस्थिति को बहुत ही मार्मिक रूप देगा। श्री चंडीप्रसाद 'हृदयेश' की 'उन्मादिनी' का जिस परिस्थिति से पर्यवसान होता है उसमें पूरन का सत्त्वोद्रेक, सौदामिनी का श्चपत्यस्तेह और कालीशंकर की स्तब्धता तीनों का योग है। जो कहानियाँ कोई मार्मिक परिस्थित लच्य में रख कर चलेंगी उनमें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप-रंगों के सहित और परि-स्थितियों का विशद चित्रण भी बराबर मिलेगा। घटनाएँ श्रीर कथोपकथन बहुत अल्प रहेंगे। 'हृदयेश' जी की कहानियाँ प्राय: इसी ढंग की हैं। 'उन्मादिनी' में घटना गतिशील नहीं।

'शांति-निकेतन' में घटना श्रीर कथोपकथन दोनों कुछ नहीं। यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमें मानना पड़ेगा। पाश्चात्य श्रादर्श का श्रानुसरण इसमें नहीं है, न सही।

वस्तु-विन्यास के ढंग में भी इघर अधिक वैचित्रय आया है। घटनाओं में काल के पूर्वापर कम का विपर्थ्य कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा कि समभने के लिये कुछ देर रुकना पड़ेगा। कहानियों में 'परिच्छेद' न लिखकर केवल १,२,३ आदि संख्याएँ देकर विभाग करने की चाल है। अब कभी कभी एक ही न वर के भीतर चलते हुए वृत्त के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ कर किसी पूर्वकाल की परिस्थित पाठकों के सामने एक-बारगी रख दी जाती है। कहीं कहीं चलते हुए वृत्त के बीच में परिस्थित का नाटकीय ढंग का एक छोटा सा चित्र भी आ जाता है। इस प्रकार के चित्रों में चारों ओर सुनाई पड़ते हुए शब्दों का संघात भी सामने रक्खा जाता है, जैसे, बाजार की सड़क का यह कोलाहल—

"माटरों, ताँगों और इक्षों के आने-जाने का मिलित स्वर। चमचमाती हुई कार का म्युज़िकल हार्न ।.....बचना भैये ।..... हटना, राजा बाबू।.....आक्खा! तिवारीजी हैं, नमस्कार !...... हटना भा-आई ।.....आदाव अर्ज दारोगा जी? ।

('पुष्करियां' में 'चार' नाम की कहानी—भगवतीप्रसाद वाजपेयी) हिंदी में जो कहानियाँ लिखी गई हैं, स्थूल दृष्टि से देखने पर, वे इन प्रयालियों पर चली दिखाई पड़ती हैं—

(१) सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएँ और थोड़ी बातचीत सामने लाकर चित्र गित से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्य्यवसित होनेवाली, जिसका बहुत ही अच्छा नमूना है स्वर्गीय गुलेरीजी की प्रसिद्ध कहानी 'इसने कहा था'। पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी की 'निंदिया लागी' श्रीर 'पेंसिल स्केच' नाम की कहानियाँ भी इसी ढंग की हैं। ऐसी कहानियों में परिस्थित की मार्मिकता श्रपने वर्णन या व्याख्या द्वारा हृद्यंगम कराने का प्रयत्न लेखक नहीं करता, उसका श्रमुभव वह पाठक पर छोड़ देता है।

- (२) परिस्थितियों के तिशद और मार्मिक—कभी कभी रमगीय और अलंकत—वर्णनों और ज्याख्याओं के साथ मंद
  मधुर गति से चलकर किसी एक मार्मिक परिस्थिति में पर्ण्यविसित
  होनेवाली । उदाहरण—स्व० चंडीप्रसाद हृदयेश की 'उन्मादिनी',
  'शांति-निकेतन'। ऐसी कहानियों में परिस्थिति के अंतर्गत
  प्रकृति का चित्रण भी प्रायः रहता है।
- (३) उक्त दोनों के बीच की पद्धति मह्गा करके चलनेवाली, जिसमें घटनाओं की व्यंजकता और पाठकों की अनुभूति पर पूरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है; उ०—प्रेमचंदजी की कहानियाँ। पं० विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, पं० ज्वालादत्त शर्मा, श्री जैने द्रकुमार, पं० विनोदशंकर व्यास, श्री सुदर्शन, पं० जनाई नश्रसाद का द्विज इत्यादि अधिकाश लेखकों की कहानियाँ अधिकतर इसी पद्धति पर चली हैं।
- (४) घटना श्रौर संवाद दोनों में गूढ़ व्यंजना श्रौर रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय के साथ चलनेवाली । उञ्चप्रसादजी तथा राय कृष्णदासजी की कहानियाँ।
- (५) किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करनेवाली लाचिएिक कहानी, जैसे पाडेय बेचन शर्मा उम का 'भुनगा'।

वस्तु-समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं—

- (१) सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लानेवाली। अधिकतर कहानियाँ इस वर्ग के अंतर्गत आएँगी।
- (२) भिन्न भिन्न वर्गी के संस्कार का स्वरूप सामने रखने-वाली। उ०-प्रेमचंदजी की 'शतरंज के खिलाड़ी' श्रीर श्री ऋषभचरण जैन की 'दान' नाम की कहानी।
- (३) किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग-कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक काल का खंड-चित्र दिखानेवाली। उ०— राय कृष्णदासजी की 'गहूला' श्रीर जयशंकर प्रसादजी का 'श्राकाशदीप'।
- (४) देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जनसमुदाय की दुर्दशा सामने लानेवाली, जैसे श्री भगवतीप्रसाद बाजपेयी की 'निंदिया लागी', 'हृद्गति' तथा श्री जैने द्रकुमार की 'श्रपना श्रपना भाग्य' नाम की कहानी।
- (५) राजनीतिक श्रांदोलन में सम्मिलित नव-युवकों के स्वदेशप्रेम, त्याग, साहस श्रीर जीवनीत्सर्ग का चित्र खड़ा करनेवाली, जैसे, पं० वेचन शम्मी उप की 'उसकी मां' नाम की कहानी।
- (६) समाज के भिन्न भिन्न सेत्रों के बीच धर्म, समाज-सुधार, च्यापार-व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि की ओट में होनेवाले पाषंड-पूर्ण पापाचार के चटकीले चित्र सामने लानेवाली कहानियाँ, जैसी 'डमजी' की हैं। 'उम' की भाषा बड़ी अन्ठी चपलता और आकर्षक वैचिभ्य के साथ चलती है। उस उंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और 'चाँदनी' ऐसी कहानियों में ही मिल सकती है।
- (७) सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदिम रूप मलकानेवाली, जैसे, राय कृष्णदासजी का

'श्र'तःपुर का श्रारंभ', विंदु ब्रह्मचारी की 'चँबेली की कली', श्री जैने द्र कुमार का 'बाहुबली'।

(८) श्रतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक काल-खंड के बीच श्रत्यंत मार्मिक श्रौर रमणीय प्रसंग का श्रवस्थान करने-वाली, जैसे, श्री विंदु ब्रह्मचारी श्रौर श्रीमंत समंत (पं० बालक-राम विनायक) की कहानियाँ।

ये कहानियाँ 'कथामुखी' नाम की मासिक पत्रिका (श्रयोध्या संवत् १९००-०८) में निकली थीं। इनमें से कुछ के नाम ये हैं — बनभागिनी, कृत्तिका, हेरम्या श्रीर बाहुमान, कनकप्रभा, श्वेतद्वीप का तोता क्या पढ़ता था, चँबेली की कली। इनमें से कुछ कहानियों में एशिया के भिन्न भिन्न भागों में (ईरान, तुर्कि स्तान, श्रमें निया, चीन, सुमात्रा, जावा इत्यादि में) भारतीय संस्कृति श्रीर प्रभाव का प्रसार (Greater India) दिखानेवाले प्रसंगों की श्रनुठी उद्भावना पाई जाती है, जैसे 'हेरम्या श्रीर बाहुमान' में। ऐसी कहानियों में भिन्न भिन्न देशों की प्राचीन संस्कृति के श्रध्ययन की श्रुटि श्रवश्य कहीं कहीं खटकती है, जैसे, 'हेरम्या श्रीर बाहुमान' में श्रार्थ्य पारसीक श्रीर सामी श्रर्व सभ्यता का घपला है।

पशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की मलक जयशंकर प्रसादजी के 'आकाशदीप' में भी है।

(९) हास्य-विनाद द्वारा श्रनुरंजन करनेवाली। उ०—जी० पी० श्रीवास्तव, श्री श्रत्रपूर्णानं द श्रीर कांतानाथ पांडेय 'चोंच' की कहानियाँ।

इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है। अञ्चपूर्णान देजी का हास सुरुचि-पूर्ण है। 'चोंच' जी की कहानियाँ अतिरंजित होने पर भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक ढाँचे सामने लाती हैं। जीव पीव श्रीवास्तव की कहानियों में शिष्ट और परिष्कृत हास की मात्रा कम पाई जाती है। समाज के चलते जीवन के किसी विकृत पच को, या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी विशेषताओं को हँ सने-हँ साने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है।

यह बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्कृत हास का जैसा सुंदर विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ है वैसा अपने यहाँ अभी नहीं देखने में आ रहा है। पर हास्य का जो स्वरूप हमें संस्कृत के नाटकों और फुटकल पद्यों में मिलता है, वह बहुत ही समीचीन, साहित्य-सम्मत और वैज्ञानिक है। संस्कृत के नाटकों में हास्य के आलंबन विदूषक के रूप में पेट्र ब्राह्मण रहे हैं और फुटकल पद्यों में शिव ऐसे औढर देवता तथा उनका परिवार और समाज। कहीं कहीं खटमल ऐसे जुद्र जीव भी आ गए हैं। हिंदी में इनके अतिरिक्त कंजूसो पर विशेष छपा हुई है। पर ये सब आलंबन जिस ढंग से सामने लाए गए हैं उसे देखने से स्पष्ट हो जायगा कि रस-सिद्धांत का पालन बड़ी सावधानी से हुआ है। रसे में हास्य रस का जो स्वरूप और जो स्थान है यदि वह बराबर दृष्टि में रहे तो अत्यंत उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी के हास का प्रवर्त्तन हमारे साहत्य में हो सकता है।

हास्य के आलंबन से विनोद तो होता ही है, उसके प्रति कोई न कोई और भाव भी—जैसे, राग, द्वेष, घृणा, उपेचा, विरक्ति—साथ साथ लगा रहता है। हास्य-रस के जो भारतीय आलंबन ऊपर बताए गए हैं वे सब इस ढंग से सामने लाए गए हैं कि उनके प्रति द्वेष, घृणा इत्यादि न उत्पन्न होकर एक प्रकार का राग या प्रेम ही उत्पन्न होता है। यह ज्यवस्था हमारे रस-सिद्धांत के अनुसार है। स्थायी भावों में आधे सुखात्मक हैं और आधे दु:खात्मक। हास्य आन दात्मक भाव है। एक ही आश्रय में, एक ही आलंबन के प्रति, आन दात्मक और दुःखात्मक भावी की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती। हास्य-रस में
आश्रय के रूप में किसी पात्र की अपेचा नहीं होती, श्रोता या
पाठक ही आश्रय रहता है। अतः रस की दृष्टि से हास्य में द्वेष
और घृणा नामक दुःखात्मक भावी की गुंजाइश नहीं। हास्य
के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है वह संचारी के रूप में ही।
द्वेष था घृणा का भाव जहाँ रहेगा वहाँ हास की प्रधानता नहीं
रहेगी, वह 'उपहास' हो जाएगा। उसमें हास का सच्चा
स्वरूप रहेगा ही नहीं। उसमें तो हास को द्वेष का व्यंजक या
उसका आच्छादक मात्र समकता चाहिए।

जो बात हमारे यहाँ की रस-व्यवस्था के भीतर स्वतः सिद्ध है वही योरप में इधर श्राकर एक श्राधुनिक सिद्धांत के रूप में यों कही गई है कि 'उत्कृष्ट हास वही है जिसमें आलंबन के प्रति एक प्रकार का प्रेस-भाव उत्पन्न हो अर्थात यह प्रिय लगें। यहाँ तक तो बात बहत ठीक रही । पर योरप में नतन सिद्धात-प्रवर्तक बनने के लिये उत्पुक रहनेवाले चुप कब रह सकते हैं। वे दो क्षदम आगे बढ़कर आधुनिक 'मनुष्यता-वाद' या 'भतद्या-बाद' का स्वर ऊँचा करते हुए बोले "उत्कृष्ट हास वह है जिसमें आलंबन के प्रति द्या या करुणा उत्पन्न हो।" कहने की आब-श्यकता नहीं कि यह होली मुहर्म सर्वथा अस्वाभाविक, अवैज्ञा-निक और रस-विरुद्ध है। द्या या करुणा दु:खात्मक भाव है, हास आनं दात्मक। दोनी की एक साथ स्थिति बात ही बात है। यदि हास के साथ एक ही श्राश्रय में किसी श्रीर भाव का साम-जस्य हो सकता है तो प्रेम या भक्ति का ही। भगवान शंकर के बैाडमपन का किस भक्तिपूर्ण विनाद के साथ वर्णन किया जाता है. वे किस प्रकार बनाए जाते हैं, यह हमारे यहाँ "रारि सी मची है त्रिपरारि के तबेला में " देखा जा सकता है।

हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी अभी तक उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में नहीं हुआ है जो जीवन के अनेक चेत्रों से—जैसे, राजनीतिक, साहित्यक, धार्मिक, व्यावसायिक—आलंबन ले लेकर खड़ा करे।

## नाटक

यद्यपि श्रीर देशों के समान यहाँ भी उपन्यासी श्रीर कहा-नियों के आगे नाटकों का प्रख्यन बहुत कम हो गया है, फिर भी हमारा नाट्य-साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा है। नाटकों के बाहरी रूप-रंग भी कई प्रकार के हुए हैं और अवयवों के विन्यास और आकार-प्रकार में भी वैचित्र्य आया है। ढाँचों में जो विशोषता यारप के वर्त्तमान नाटकों में प्रकट हुई है, वह हिंदी के भी कई नाटकों में इधर दिखाई पड़ने लगी है, जैसे अक के श्रारंभ श्रीर बीच में भी समय, स्थान तथा पात्रों के रूप-रंग श्रीर वेश-भूषा का बहुत सुदम ब्यारे के साथ लंबा वर्णन। स्वगत भाषण की चाल भी ऋब उठ रही है। पात्रों के भाषण भी न अब बहुत लंबे होते हैं न लंबे लंबे वाक्यवाले। ये बातें सेठ गोविंददासजी तथा पं० लच्मीनारायण मिश्र के नाटकों में पाई जायँगी। थिएटरों के कार्य्य-क्रम में दो अवकाशों के विचार से इधर तीन आंक रखने की प्रवृत्ति भी लिचत हो रही है। देा एक व्यक्ति अँगरेजी में एक अंकवाले आधुनिक नाटक देख उन्हीं के हाँग के दो एक एकांकी नाटक लिखकर उन्हें बिल्कुल एक नई चीज कहते हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को जान रखना चाहिए कि एक अंकवाले कई उप-रूपक हमारे यहाँ बहत पहले से माने गए हैं।

यह तो स्पष्ट है कि छाधुनिक काल के आरंभ से ही बँगला की देखा-देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढाँचे पाश्चात्य होने लगे। नादी, मंगलाचरण तथा प्रस्तावना हटाई जाने लगी। भारतेंद्र ने ही 'नीलदेवी' और 'सती-प्रताप' में प्रस्तावना नहीं रक्खी है; हाँ, श्चारंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया है। भार-तेंदु के पीछे तो यह भी हटता गया। भारतेंदु-काल से ही श्र कों का अवस्थान अँगरेजी ढंग पर होने लगा। अंकों के बीच के स्थान-परिवर्त्तन या दृश्य-परिवर्त्तन को 'दृश्य' श्रौर कभी कभी 'गभीक' शब्द रखकर सृचित करने लगे, यद्यपि 'गभीक' शब्द का हमारे नाट्यशास्त्र में कुछ और ही अर्थ है। 'प्रसाद'जी ने श्रपने 'स्कंद्गुप्त' आदि नाटकों में यह 'दृश्य' शब्द (जी श्रॉगरेजी Scene का अनुवाद है) छोड़ दिया है और स्थान-परिवर्त्तन या पट परिवर्त्तन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रक्खा है। इसी प्रकार आजकल 'विष्कंभक' और 'प्रवेशक' का काम देनेवाले हश्य तो रक्खे जाते हैं, पर ये नाम हटा दिए गए हैं। 'प्रस्तावना' के साथ 'उद्घातक', 'कथोद्घात' आदि का विन्यास-चमत्कार भी गया। पर ये यक्तियाँ सर्वथा ऋस्वाभाविक न थीं। एक बात बहुत श्रुच्छी यह हुई है कि पुराने नाटकों में दरबारी विद-षक नाम का जो फालतू पात्र रहा करता था उसके स्थान पर कथा की गति से संबद्ध कोई पात्र ही हाँसे। इ प्रकृति का बना दिया जाता है। आधुनिक नाटकों में प्रसादजी के 'स्कंदग्रात' नाटक का मुद्रगल ही एक ऐसा पात्र है जो पुराने विद्रपक का **∓थानापञ्च कहा जा सकता है।** 

भारतीय साहित्य-शास्त्र में नाटक भी काव्य के ही आंतर्गत माना गया है अतः उसका लच्य भी निर्दिष्ट शील-स्वभाव के पात्रों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर उनके वचने। और चेब्राओं द्वारा दर्शकों में रस-संचार कराना ही रहा है। पात्रों के धीरोदात्त आदि बँधे हए ढाँचे थे जिनमें ढले हए सब पात्र सामने आते थे। इन ढाँचों के बाहर शील-वैचिश्य दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता था। योरप में धीरे धीरे शील-वैचित्रय-प्रदर्शन को प्रधानता प्राप्त होती गई; यहाँ तक कि किसी नाटक के संबंध में वस्त-विधान और चरित्र-विधान की चर्चा का ही चलन हो गया। इधर 'यथातथ्यवाद' के प्रचार से वहाँ रहा-सहा काव्यत्व भी भूठी भावकता कहकर हटाया जाने लगा। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे 'प्रसाद' और 'प्रेमी' ऐसे प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रवृत्ति का श्रनुसर्ग न करके रस-विधान श्रौर शील वैचित्र्य दोनों का सुंदर सामंजस्य रक्खा है। 'स्कंदगुप्त नाटक' में जिस प्रकार देवसेना श्रीर शर्वनाग ऐसे गृढ़ चरित्र के पात्र हैं, उसी प्रकार शुद्ध प्रेम, युद्धोत्साह, स्वदेश-भक्ति श्रादि भावों की मार्मिक और उत्क्रष्ट व्यंजना भी है। हमारे यहाँ के पुराने वँधे ढाँचों के भीतर शील-वैचित्र्य का वैसा विकास नहीं हो सकता था. अतः उनका बंधन हटाकर वैचित्र्य के लिये मार्ग खोलना तो ठीक ही है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसके साथ ही रसात्मकता भी हम निकाल दें।

हिंदी-नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिये ठीक मार्ग तो यह दिखाई पड़ता है कि हम उनका मूल भारतीय लच्य तो बनाए रहें, पर उनके स्वरूप के प्रसार के लिये और देशों की पद्धतियों का निरीच्चण और उनकी कुछ बातों का मेल सफाई के साथ करते चलें। अपने नाट्यशास्त्र के जटिल विधान को ज्यों का त्यों लेकर तो हम आज-कल चल नहीं सकते, पर उसका बहुत सा रूप-रंग अपने नाटकों में ला सकते हैं जिससे भारतीय परं-परा के प्रतिनिधि वे बने रह सकते हैं। रूपक और उपरूपक के जी बहुत से भेद किए गए हैं उनमें से कुछ को हम आजकल भी चला सकते हैं। उनके दिए हुए लच्चणों में वर्ष मान हिंच के अनुसार जे। हेर-फेर चाहें कर लें। इसी प्रकार श्रमिनय की रोचकता बढ़ानेवाली जो युक्तियाँ हैं — जैसे, उद्घातक, कथे।-द्घात—उनमें से कई एक को, श्रावश्यक रूपांतर के साथ और स्थान का बंधन दूर करके, हम बनाए रख सकते हैं। संतोष की बात है कि 'प्रसाद' और 'प्रेमी'जी के नाटकों में इसके उदा-हरण हमें मिलते हैं, जैसे, कथोद्घात के ढंग पर एक पात्र के मुँह से निकले हुए शब्द को लेकर दूसरे पात्र का यह प्रवेश—

शर्वनाग — देख, सामने सोने का संसार खड़ा है।

(रामा का प्रवेश)

रामा—पामर ! साने की लंका राख हो गई। (स्कंदगुष्त) श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी' के नाटकों में भी यह मिलता है। 'शिवा-साधना' में देखिए—

जीजा - हाँ ! यह एक बाधा है।

( सई बाई का बालक संभाजी के। लिए हुए प्रवेश )

सई बाई--यह बाधा भी न रहेगी, माँजी !

प्राचीन नाट्यशास (भारतीय और यवन दोनों) में कुछ बातों का—जैसे, मृत्यु, बध, युद्ध —िद्साना वर्जित था। आजकल उस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं मानी जाती। प्रसादजी ने अपने नाटकों में बराबर मृत्यु, बध और आत्म-हत्या दिखाई है। प्राचीन भारत और यवनान में ये निषेध भिन्न भिन्न कारणों से थे। यवनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला का स्वरूप था। पर भारत में अत्यंत ज्ञोभ तथा शिष्ट-रुचि की विरक्ति बंचाने के लिये कुछ दृश्य वर्जित थे। मृत्यु और बध अत्यंत ज्ञोभकारक होने के कारण, भोजन परिष्कृत रुचि के विरद्ध होने के कारण तथा रंगशाला की थोड़ीसी जगह के बीच दूर से पुकारना अस्वाभाविक और अशिष्ट लगने के कारण वर्जित थे। देश की परंपरागत सुरुचि की रज्ञा के लिये कुछ

व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे, चुंबन-आलिंगन। स्टेशन के प्लैटफार्म पर चुंबन-आलिंगन चाहे योरप की सभ्यता के भीतर हो, पर हमारी दृष्टि में जंगलीपन या पशुत्व है।

इस तृतीय उत्थान के बीच हमारे वर्तमान नाटक-चेत्र में दो नाटककार बहुत कँचे स्थान पर दिखाई पड़े—स्व० जयशंकर प्रसादजी और श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी'। दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही है। 'प्रसाद'जी ने अपना चेत्र प्राचीन हिंदू-काल के भीतर चुना और 'प्रेमी'जी ने मुसलिम-काल के भीतर। 'प्रसाद' के नाटकों में 'स्कंदगुप्त' श्रेष्ठ है और 'प्रेमी' के नाटकों में 'रज्ञा-बंधन'।

'प्रसाद' जी में प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना के श्रातिरिक्त भाषा को रँगनेवाली चित्रमयी कल्पना श्रीर भावकता की श्राधिकता भी विशेष परिमास में पाई जाती है। इससे कथोपकथन कई स्थलों पर नाटकीय न होकर वर्तामान गद्य-काव्य के खंड हो गए हैं। बीच बीच में जो गान रक्खे गए हैं वे न तो प्रकरण के अनुकूल हैं, न प्राचीन काल की भाव-पद्धति के। वे तो बत्त मान काव्य की एक शाखा के प्रगीत मुक्कक (Lyrics) मात्र हैं। अपनी सबसे पिछली रचनाओं से ये त्रिटियाँ उन्होंने निकाल दी हैं। 'चंद्रगुप्त' श्रीर 'ध्रव-स्वामिनी' इन दोषों से प्रायः मुक्त हैं। पर 'चंद्रगुप्त' में एक दूसरा बड़ा भारी दोष आ गया है। उसके भीतर सिकंदर के भारत पहुँचने के कुछ पहले से लेकर सिल्यूकंस के पराजय तक के २५ वर्ष के दीर्घकाल की घटनाएँ लेकर कसी गई हैं जो एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए। जो पात्र युवक के रूप में नाटक के आरंभ में दिखाई पड़े, वे नाटक के श्रांत में भी उसी रूप में सामने श्राते हैं। यह दोष तो

इतिहास की ओर दृष्टि ले जाने पर दिखाई पडता है अर्थात बाहरी है। पर घटनाओं की श्रत्यंत सघनता का दोष रचना से संबंध रखता है। बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संबद्ध घटनाओं के ज़बते चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया है। पर इस नाटक में विन्यस्त वस्त और पात्र इतिहास का ज्ञान रखनेवालों के लिये इतने आकर्षक हैं कि उक्त दोषों की श्रीर ध्यान कुछ देर में जाता है। 'सुद्रा-राज्यस' से इसमें कई वातों की विशेषता है। पहली बात तो यह कि इसमें चंद्रगुप्त केवल प्रयक्त के फल का भोका कठ-पुतला भर नहीं, प्रयक्ष में श्रपना चित्रय-भाग सुंद्रता के साथ परा करनेवाला है। नीति-प्रवर्त्तन का भाग चाँगक्य पूरा करता है । दूसरी बात यह कि 'मुद्राराज्ञस' में चाग्रक्य का व्यक्तित्व— उसका हृदय-सामने नहीं श्राता । तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न बुद्धि और ब्राह्मणोचित त्याग ब्रादि सामान्य गुणों के बीच केवल प्रतीकार की प्रवल वासना ही हृदय-पत्त की श्रोर भलकती है। पर इस नाटक में चाणुक्य के प्रयक्त का लच्य भी ऊँचा किया गया है और उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया है।

नाटकों का प्रभाव पाठकों के कथोपकथन पर बहुत कुछ अवलंबित रहता है। श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी' के कथोपकथन 'प्रसाद' जी के कथोपकथनों से अधिक नाटकोपयुक्त हैं। उनमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग भी है और सर्वहृदय-प्राह्म पद्धति पर भाषा का मर्भ-व्यंजक अनूठापन भी। 'प्रसाद' जी के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमयी और लच्छेदार बातचीत करनेवाले कई पात्र आ जाते हैं। 'प्रेमी' जी के नाटकों में यह खटकनेवाली बात नहीं मिलती।

'प्रसाद' और 'प्रेमी' के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर-

उधर बिखरा मिलता है। 'स्कंदगुप्त' और 'चंद्रगुप्त' दोनों में स्वदेश-प्रेम, विश्वप्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप-रंग बराबर भलकता है। आजकल के मजहबी दंगों का स्वरूप भी हम 'स्कंदगुप्त' में देख सकते हैं। 'प्रोमी' के 'शिवा साधना' नाटक के शिवाजी भी कहते हैं-"मेरे शेष जीवन की एक मात्र साधना होगी भारतवर्ष को स्वतंत्र करना. दरिद्रता की जड खोटना, ऊँच-नीच की भावना श्रीर धार्मिक तथा सामाजिक श्रमहिष्णुता का अंत करना, राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की क्रांति करना" । हम सममते हैं कि ऐतिहासिक नाटक में किसी पात्र से आधुनिक भावनाओं की व्यंजना जिस काल का वह नाटक हो उस काल की भाषा-पद्धति श्रीर विचार-पद्धति के अनुसार करानी चाहिए: 'क्रांति' ऐसे शब्दों द्वारा नहीं। 'प्रोमी' जी के 'रज्ञा-बंधन' में मेवाड की महारानी कर्मवती का हमायूँ को भाई कहकर राखी भेजना और हमायूँ का गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादरशाह के बिरुद्ध एक हिंदू-राज्य की रचा के लिये पहुँचना, यह कथा-वस्तु ही हिंदू-मुसलिम भेद-भाव की शांति सूचित करती है। उसके ऊपर कट्टर सरदारों और मुल्लों की बात का विरोध करता हुआ हुमायूँ जिस उदार भाव की सुंदर ब्यंजना करता है वह वर्त्तमान हिंदू-मुसलिम दुर्भाव की शांति का मार्ग दिखाता जान पड़ता है। इसी प्रकार 'प्रसाद' जी के 'ध्रब-स्वामिनी' नामक बहुत छोटे से नाटक में एक संभ्रांत राजकुल की स्त्री का विवाह-संबंध-मोच सामने लाया गया है, जो वर्त्तमान सामाजिक श्रादोलन का एक अंग है।

वर्त्तमान राजनीति के अभिनयों का पूर्ण परिचय प्राप्त कर सेठ गोविंददासजी ने इघर साहित्य के अभिनय-चेत्र में भी अवेश किया है। उन्होंने तीन अच्छे नाटक लिखे हैं। "कर्ता व्य" में राम श्रीर कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्थ श्रीर उत्तरार्ध दो खंड करके रखे गए हैं। उद्देश्य है कर्त्त व्य के विकास की दो भूमियाँ दिखाना। नाटककार के विवेचनानुसार मर्थ्यादा-पालन प्रथम भूमि है जो पूर्वार्ध में राम द्वारा पूर्णता को पहुँचती है। लोकहित की ज्यापक दृष्टि से आवश्यकता-तुसार नियम श्रीर मर्यादा का उल्लंबन उसके श्रागे की भूमि है, जो नाटक के उत्तरार्ध में श्रीकृष्ण ने श्रपने चरित्र द्वारा— जैसे, जरासंघ के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना— प्रदर्शित की है। वास्तव में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो अलग श्रलग नाटक हैं, पर नाटककार ने अपने कौशल से कर्त्त व्य-विकास की सुंदर उद्घावना द्वारा दोनों के बीच पूर्वापर संबंध स्थापित कर दिया है। यह भी एक प्रकार का कौशल है। इसे 'कटक-नाटक' न समभना चाहिए। सेठजी का दसरा नाटक 'हर्ष' ऐतिहासिक है जिसमें सम्राट हर्षवर्द्धन, माधवगुप्त, शशांक आदि पात्र आए हैं। इन दोनों नाटकों में प्राचीन वेशभूषा, वास्तुकला, इत्यादि का ध्यान रक्त्वा गया है। 'प्रकाश' नाटक में वर्त्त मान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। यद्यपि इन तीनों नाटकों के वस्तु-विन्यास और कथोपकथन में विशेष रूप से आकर्षित करनेवाला अनुठा-पन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत ठिकाने की है।

पं० गोविंदवल्लभ पंतू भी अच्छे नाटककार हैं। उनका 'वरमाला' नाटक, जो मार्कडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित है, बड़ी निपुण्ता से लिखा गया है। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर 'राजमुकुट' की रचना हुई है। 'अंगूर की बेटी' (जो फारसी शब्द का अनुवाद है) मद्य के दुष्परिणाम दिखानेवाला सामाजिक नाटक है।

कुछ हलके ढंग के नाटकों में, जिनसे बहुत साधारण पढ़े-लिखे लोगों का भी कुछ मनोरंजन हो सकता है, स्वर्गीय पं० बद्रीनाथ भट्ट के 'दुर्गावती', 'तुलसीदास' आदि उझेखयोग्य हैं। हास्यरस की कहानियाँ लिखनेवाले जी० पी० श्रीवास्तव ने मोलियर के फरासीसी नाटकों के हिंदुस्तानी अनुवादों के अतिरिक्त 'मरदानी औरत', 'गड़बड़माला', 'नोक-मोंक', 'दुम-दार आदमी' इत्यादि बहुत से छोटे-मोटे प्रहसन भी लिखे हैं, पर वे परिष्ठत रुचि के लोगों को हँसाने में समर्थ नहीं। ''उलट-फेर" नाटक औरों से अच्छे ढरें का कहा जाता है।

पं० लच्मीनारायरा मिश्र ने श्रापने नाटकों के द्वारा स्थियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या 'समस्याएँ' तो सामने रक्खी ही हैं. यारप में प्रवर्त्तित 'यथातध्यवाद' का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है जिसमें भूठी भावकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ा कर नर-प्रकृति अपने वास्तविक रूप में सामने लाई जाती है। ऐसे नाटकों का उद्देश्य होता है समाज अधिकतर जैसा है वैसा ही सामने रखना, उसके भीतर की नाना विषमतात्रों से उत्पन्न प्रश्नों का जीता-जागता रूप खडा करना तथा यदि संभव हो तो समाधान के स्वरूप का भी श्राभास देना। लोक के बीच कभी कभी जो उन भाषों के कुछ दृष्टांत दिखाई पड़ जाया करते हैं उन पर कल्पना का सूठा रंग चढ़ा कर धोखे की टट्टियाँ खड़ी करना और बहुत सी फालतू भायकता जगाना अब बंद होना चाहिए, यही उपर्युक्त 'यथा-तथ्यवाद' के अनुयायियों का कहना है। योरप में जब 'कला" श्रीर 'सींदर्ध्य' की बड़ी पुकार मची और कुछ कलाकार कवि श्रीर लेखक अपना यही काम सममते लगे कि जगत् के सुंदर पत्त से सामग्री चुन-चुनकर एक काल्पनिक सौद्र्य्य-सृष्टि खडी करें और उसका मधुपान करके क्रमा करें, तब इसकी

घोर प्रतिक्रिया वहाँ आवश्यक थी और यहाँ भी 'सौंद्र्यवाद' और 'कलावाद' का हिंदी में खासा चलन होने के कारण अब आवश्यक हो गई है। जब कोई बात हद के बाहर जाकर जी उबाने और विरक्ति उत्पन्न करने लगती है तब साहित्य के चेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्तित होती है। योरप के साहित्य-चेत्र में एकांग-दर्शिता इतनी बढ़ गई है कि किसी न किसी हद पर जाकर कोई न कोई वाद बराबर खड़ा होता रहता है और आगे बढ़ चलता है। उसके थोड़े ही दिनों पीछे बड़े वेग से उसकी प्रतिक्रिया होती है जिसकी धारा दूसरी हद की ओर बढ़ती है। अत: योरप के किसी 'वाद' को लेकर चिल्लानेवालों को यह समक्त रखना चाहिए कि उसका बिलकुल उलटा बाद भी पीछे लगा आ रहा है।

प्रतिकिया के रूप में निकली हुई साहित्य की शाखाएँ प्रति-किया का रोष ठंडा होने पर धीरे धीरे पलटकर मध्यम पथ पर आ जाती हैं। छुछ दिनों तक तो वे केवल चिढ़ाती सी जान पड़ती हैं, पीछे शांत भाव से सामंजस्य के साथ चलने लगती हैं। 'भावुकता' भी जीवन का एक आंग है। अतः साहित्य की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा तो सकते नहीं। हाँ, यदि यह व्याधि के रूप में—फीलपाय की तरह—बढ़ने लगे, तो उसकी रोक-थाम आवश्यक है।

नाटक का जो नया स्वरूप लहमीनारायणजी योरप से लाए हैं उसमें काव्यत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाया है। उनके नाटकों में न चित्रमय और भावुकता से लहे भाषण हैं, न गीत या कविताएँ। खरी खरी बात कहने का जोश कहीं कहीं अवश्य हैं। इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे, 'मुक्ति का रहस्य', 'सिंदूर की होली', 'राज्ञस का मंदिर', 'आधी रात'। समाज के कुत्सित, बीभत्स और पाषंडपूर्ण आशों के चट-कीले दृश्य दिखाने के लिये पांडेय बेचनशम्मा 'उम' ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहमने से भी काम लिया है। 'चुंबन' और 'चार बेचारे' (संपादक, अध्यापक, सुधारक, प्रचारक) इसी लिये लिखे गए हैं। 'महात्मा ईसा' के फेर में तो वे नाहक पड़ें।

पं० उदयशंकर भट्ट ने, जो पंजाब में बहुत श्राच्छी साहित्य-सेवा कर रहे हैं, 'तच्चिशाला', 'राका', 'मानसी' श्राद् कई श्राच्छे काव्यों के श्रांतिरिक्त, श्रानेक पौराणिक श्रौर ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। 'दाहर या सिंध-पतन' तथा 'विक्रमादित्य' ऐति-हासिक नाटक हैं। हाल में 'कमला' नाम का एक सामाजिक नाटक भी श्रापने लिखा है जिसमें किसान-श्रांदोलन तथा सामा-जिक श्रासामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। 'दस हजार' नाम का एक एकांकी नाटक भी श्रापने इधर लिखा है।

भट्टजी की कला का पूर्ण विकास पौराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है। पौराणिक चेत्र के भीतर से वे ऐसे ऐसे पात्र ढूँढ़ कर लाए हैं जिनके चारों त्योर जीवन की रहस्यमयी विषमताएँ बड़ी गहरी छाया डालती हुई सामने त्याती हैं—ऐसी विषमताएँ जो वर्त्तमान समाज को भी छुब्ध करती रहती हैं। 'त्र वा' नाटक में भीष्म द्वारा हरी हुई श्रंबा की जंमांतर-व्यापिनी प्रतीकार-वासना के त्रातिरिक्त श्ली-पुरुष संबंध की वह विषमता भी सामने त्राती है जो त्याजकल के महिला-त्यादोलनों की तह में वर्त्तमान है। 'मत्स्यगंधा' एक भाव-नाट्य या पद्यबद्ध नाटक है। उसमें जीवन का वह रूप सामने आता है जो उपर से सुख-पूर्ण दिखाई पड़ता है, पर जिसके भीतर भीतर न जाने कितनी उमंगों और मधुर कामनाओं के घ्वंस की विषाद-धारा यहाँ से वहाँ तक छिपी मिलती है। 'विश्वामित्र' भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है। चौथा नाटक 'सगर-विजय' भी

उत्तम है। पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग भट्टजी ने किया है, वैसा कम देखने में श्राता है। ऐतिहासिक नाटक-रचना में जो स्थान 'प्रसाद' श्रीर 'प्रमी' का है, पौराणिक नाटक-रचना में वही स्थान भट्टजी का है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिंद' ने महाराणा प्रताप का राज्या-भिषक से लेकर अंत तक का वृत्त लेकर 'प्रताप-प्रतिज्ञा' नाटक की रचना की है। स्व० राधाकृष्णदासजी के 'प्रताप-नाटक' का आरंभ मानसिंह के अपमान से होता है जो नाट्यकला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। परिस्थितियों को प्रधानता देने में भी 'मिलिंद'जी का चुनाव उतना श्रच्छा नहीं है। कुछ ऐतिहासिक तुटियाँ भी है।

श्री चतुरसेन शास्त्री ने उपन्यास और कहानियाँ तो लिखी ही हैं, नाटक की ओर भी हाथ बढ़ाया है। अपने "अमर राठौर" और 'उत्सर्ग' नामक ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने कथा-बस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने में निपुणता अवश्य दिखाई है, पर अधिक ठोंक-पीट के कारण कहीं कहीं ऐतिहासिकता, और कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता भी, भड़ गई है।

श्रारेश किव शेली के ढंग पर श्री सुमित्रान दन पंत ने किव-कल्पना को दृश्य रूप देने के लिये 'ज्ये।त्स्ना' नाम से एक रूपक लिखा है। पर शेली का रूपक (Prometheus Unbound) तो आधिदैविक शासन से मुक्ति और जगत् के स्वातंत्र्य का एक समन्वित प्रसंग लेकर चला है और उसमें पृथ्वी, वायु श्रादि आधिभौतिक देवता अपने निज के रूप में श्राए हैं, किंतु 'ज्योत्स्ना' में बहुत दूर तक केवल सींदर्य-चयन करनेवाली कल्पना मनुष्य के सुख-विलास की भावना के अनुकूल चमकती जवा, सुरमित समीर, चटकती कलियाँ, कलरच करते विहंग आदि को श्रमितय के लिये मनुष्य के रंगमंच पर जुटाने में प्रयुत्त है। उसके उपरांत श्राजकल की हवा में उड़ती हुई छुछ लोक-समस्यात्रों पर कथापकथन हैं। सब मिला कर क्या है, यह नहीं कहा जा सकता।

श्री कैलासनाथ भटनागर का 'भीम-प्रतिज्ञा' भी विद्यार्थियों के योग्य श्राच्छा नाटक है।

एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ में हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि किस प्रकार पहले-पहल दो एक व्यक्ति उसे भारतीय नाट्य-साहित्य में एक अश्रुतपूर्व वस्तु सममते हुए लेकर आए। अब इधर हिंदी के कई अच्छे कवियों और नाटककारों ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे हैं जिनका एक अच्छा संग्रह "आधुनिक एकांकी नाटक" के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें श्रीसुदर्शन, रामकुमार वन्मी, मुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवतीचरण वन्मी, धर्मप्रकाश आनंद, उद्यशंकर भट्ट के कमशः 'राजपृत की हार', 'दस मिनट', 'स्ट्राइक', 'लहाी का स्वागत', 'सबसे बड़ा आदमी', 'दीन' तथा 'दस हजार' नाम के नाटक संगृहीत हैं।

हिंदी के कुछ प्रसिद्ध किवयों और उपन्यासकारों ने भी— जैसे, बा० मैथिलीशरण गुप्त, श्री वियोगी हरि, मास्वनलाल चतु-वेंदी, प्रमचंद, विश्वंभरनाथ शम्मा कौशिक, सुद्शन—नाटक की श्रोर हाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य स्थान कवियों श्रीर उपन्यासकारों के बीच ही रहा।

मौलिक नाटकों के श्रातिरिक्त संस्कृत के पुराने नाटकों में से भास के 'स्वप्र-वासवदत्ता' (श्रानुवादक—सत्यजीवन वर्मा ), 'पंचरात्र', 'मध्यम व्यायाग', 'प्रतिज्ञा-यागंघरायण' (श्रानु०—व्यावीवनदास); 'प्रतिमा' (श्रानु०—व्यादेव शासी) तथा दिङ्नाग के 'कुंदमाला' नाटक (श्रानु०—वागीधर विद्यालंकार) के श्रानुवाद भी हिंदी में हुए।

जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक 'फाउस्ट' का अच्छा अनु-वाद श्री भोलानाथ शम्मी एम० ए० ने किया है।

## निबंध

विश्व-विद्यालयों के उच्च शिक्षा-क्रम के भीतर हिंदी-साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की—ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक अम-साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े—जितनी ही अधिक आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने आ रहे हैं। निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी प्रायः वही स्थिति इस वर्तमान काल में भी बनी हुई है। अर्थ-वैचित्र्य और भाषा-शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ है, वैसा निबंध के देत्र में नहीं देखने में आ रहा है, जो उसका बहुत उपयुक्त स्थान है।

यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गति-विधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक गद्य-प्रबंधों के रूप में। पहले तो बंगभाषा के 'उद्भ्रांत प्रमें' (चंद्र-शेखर मुखोपाध्याय कुत ) को देख कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की खोर मुक; पीछ भावात्मक गद्य की कई शैलियों की खोर। 'उद्भ्रांत प्रमें' उस विचेप शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिये भाषा बीच बीच में असंबद्ध अर्थात् उखड़ी हुई होती थी। कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर प्रमोद्गार के रूप में पित्रकाखों में कुछ प्रबंध—यदि उन्हें प्रबंध कह सकें—निकले, जिनमें भावाकुलता की मत्तक यहाँ से वहाँ तक रहती थी। पीछे श्री चतुरसेन शाकी के 'श्रांतस्तल' में प्रम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की

भी प्रवल व्यंजना श्रालग-श्रालग प्रवंधों में की गई जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती घारा के बीच बीच में भाव का प्रवल उत्थान दिखाई पड़ता था। इस प्रकार इन प्रवंधों की भाषा तरंगवती घारा के रूप में चली थी श्राथीत् उसमें 'धारा' श्रीर 'तरंग' दोनों का योग था। ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटरों की रंग-भूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए।

पीछे रवींद्र बांबू के प्रभाव से कुछ रहस्योनमुख आध्यात्मिकता का रंग लिए जिस भावात्मक गद्य का चलन हुआ वह विशेष अलंकृत होकर अन्योक्ति-पद्धति पर चला। ब्रह्म-समाज ने जिस प्रकार ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रक्खा था, उसी प्रकार अपने भक्तिभाव की व्यंजना के लिये पुराने ईसाई-संतों की पद्धति भी प्रह्णा की। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। ईसा की बारहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बरनाई (St. Bernard) नाम के जो प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं, उन्होंने दूलहे रूप ईश्वर के हृदय के 'तीसरे कन्न' में प्रवेश का इस प्रकार उल्लेख किया है—

"यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए, पर मैंने न जाना कि वे कब आए। आ जाने पर कभी-कभी मुक्ते उनकी आहट मिली हैं; उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुक्ते हैं; वे आने-वाले हैं, इसका आभास भी मुक्ते कभी-कभी पहले से मिला है; पर वे कब भीतर आए और कब बाहर गए इसका पता मुक्ते कभी न चला।"

इसी प्रकार उस परोच्च आलंबन को प्रियतम मान कर उसके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रवींद्र बाबू की 'गीतांजलि' की रचना इसी पद्धति पर हुई है। हिंदी में भी इस ढंग की रचनाएँ हुई जिनमें राय कृष्णदासजी की 'साधना', 'प्रवाल' और 'छाया-पथ',

वियोगी हरि जी की 'भावना' और 'श्रांतर्नाद' विशेष उल्लेख योग्य हैं। हाल में श्री भँवरमल सिंघी ने 'वेदना' नाम की इसी ढंग की एक पुस्तक लिखी है जिसके भूमिका-लेखक हैं भाषातत्त्व के देश-प्रसिद्ध विद्वान हाक्टर सुनीतिकुमार चादुर्ज्या।

यह तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक सेत्र से गृहीत लास्तिएक भावुकता, जो बहुत कुछ श्रमिनीत या श्रमुकृत होती है श्रश्मीत् बहुत कम दशाश्रों में हृदय की स्वाभाविक पद्धित पर चलती है। कुछ भावात्मक प्रबंध लौकिक प्रेम को लेकर भी मासिक पत्रों में निकलते रहते हैं जिनमें चित्र-विधान कम श्रौर कसक, टीस, वेदना श्रधिक रहती है।

श्रतीत के नाना खंडों में जाकर रमनेवाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति में एक विशेष स्थान है। मनुष्य की इस प्रकृतिस्थ भावुकता का श्रनुभव हम श्राप भी करते हैं श्रीर दूसरों को भी करते हुए पाते हैं। श्रतः यह मानव-हृद्य की एक सामान्य वृत्ति है। बड़े हर्ष की बात है कि श्रतीत के केत्र में रमानेवाली श्रत्यंत मार्मिक श्रीर चित्रमयी भावना लेकर महा-राजकुमार डाक्टर श्री रघुवीरसिंह जी (सीतामऊ, मालवा) हिंदी-साहित्य-सेत्र में श्राए। उनकी भावना मुराल-सम्राटों के कुछ श्रवशिष्ट चिह्न सामने पाकर प्रत्यभिज्ञा के रूप में मुराल-साम्राज्य-काल के कभी मधुर, भव्य श्रीर जगमगाते हश्यों के बीच, कभी पतन-काल के विषाद, नैराश्य श्रीर बेवसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहाँगीर श्रीर नूरजहाँ की कब इत्यादि पर उनके भावात्मक प्रवंधों की शैली बहुत ही मार्मिक श्रीर अनूठी है।

गद्य-साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का भी एक रविशेष स्थान है, यह तो मानना ही पड़ेगा। अतः उपयुक्त चेत्र में उसका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है। पर दूसरे केतों में भी, जहाँ गंभीर विचार और व्यापक दृष्ट्र अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दु:ख होता है। जो चिंतन के गृह विषय हैं उनको भी लेकर कल्पना की कीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। विचार-केत्रों के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का धावा पहले पहल काव्य का स्वरूप' वतलानेवाले निबंधों में वंग-साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर की यह उक्ति गूँज रही थी—

"सौंदर्ण्य-मद में भूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक

श्रीर भूलोक से स्वर्ग तक विचरती रहती है"।

काञ्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिनमें सिवा इसके कि "किवता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है", "किवता हृदय-कानन में खिली हुई कुसुम-माला है", "किवता हृदय-कानन में खिली हुई कुसुम-माला है", "किवता देवलोक के मधुर संगीत की गूँज है", और कुछ भी न मिलेगा। यह किवता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाना है कि उसकी विरुदावली बखानना? हमारे बहाँ के पुराने लोगों में भी 'जहाँ न जाय रिव, वहाँ जाय किव' ऐसी ऐसी बहुत सी विरुदावितयाँ प्रचलित थीं, पर वे लच्च्या या स्वरूप पूछने पर नहीं कही जाती थीं। किवता भावमयी, रसमयी और चित्रमयी होती है, इससे यह आवश्यक नहीं कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भावमय, रसमय और चित्रमय हो। 'किवता' के ही निरूपण तक भावात्मक प्रणाली का यह घावा रहता तो भी एक बात थी। किवयों की आलोचना तथा और और विषयों में भी इसका दखल हो रहा है, यह खटके की बात है। इससे

<sup>\*</sup> The poet's eye in fine frenzy rolling (3)

Doth glance from heaven to earth and earth to heaven.

हमारे साहित्य में घोर विचार-शैथित्य छौर बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। जिन विषयों के निरूपण में सूर्म छौर सुव्यवस्थित विचार-परंपरा अपेचिन है, उन्हें भी इस हवाई शैली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा ?

## समालोचना श्रीर काव्य-मीमांसा

इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला।
गुण-दोष के कथन के आगे बढ़कर किवयों की विशेषताओं और
उनकी खंतः प्रवृत्ति की झानबीन की ओर भी घ्यान दिया गया।
तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरि और कबीरदास
की विस्तृत आलोचनाएँ पुस्तकाकार और भूमिकाओं के रूप में
भी निकर्ली। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और
जायसी पर विस्तृत समीचाएँ लिखीं जिनमें से प्रथम 'गास्वामी
तुलसीदास' के नाम से पुस्तकाकार छ्यी है, शेष दो कमशः
'अमरगीत-सार' और 'जायसी-प्रंथावली' में समिमलित हैं।
स्व० लाला भगवानदीन की सूर, तुलसी और दीनद्याल गिरि की
समालोचनाएँ उनके संकलित और संपादित 'सूर-पंचरत्न',
'दाहावली' और 'दीनद्याल गिरि प्रंथावली' में समिमलित हैं।
पं० अमेष्यासिंह उपाध्याय की कबीर-समीचा उनके द्वारा संगृहीत
'कबीर बचनावली' के साथ और डाक्टर पीतांबरदत्त बड़ध्वाल
की 'कबीर प्रंथावली' के साथ भूमिका-रूप में सन्निविष्ट है।

इसके उपरांत 'कलाओं' और 'साधनाओं' का ताँता वेंधा और

- (१) केशव की काव्य-कला (श्री कृष्णाशंकर शुक्त),
- . (२) गुप्तजी की कला ( घो० सत्येंद्र ),

- (३) प्रेमचंद की उपन्यास-कला (पं० जनार्दनप्रसाद मा 'द्विज'),
  - (४) प्रसाद की नाट्य-कला,
  - (५) पद्माकर की काव्य-साधना (ऋखौरी गंगाप्रसादसिंह),
  - (६) 'प्रसाद' की काव्य-साधना (श्री रामनाथलाल 'सुमन'),
- (अ) मीरा की प्रेम-साधना (पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'),

एक दूसरे के आगे पीछे निकलीं। इनमें से कुछ पुस्तकें ती समालोचना की असली पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हए चली हैं तथा किव के बाह्य और आध्यंतर दोनों का श्राच्छा परिचय कराती हैं, जैसे, 'केशव की काव्यकला', 'गुप्तजी की कला'। 'केशव की काञ्यकला' में पं० कृष्णशंकर शुक्त ने अच्छा विद्वतापूर्ण अनुसंधान भी किया है। 'कविवर रहाकर' भी कवि की विशेषताओं को मार्सिक ढंग से सामने रखता है। पं० गिरिजाद्त्त शुक्त 'गिरीश' कृत 'सुप्तजी की काव्यधारा' में भी मैथिलीशरण गुप्तजी की रचना के विविध पत्तों का सूद्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुआ है। 'पद्माकर की काव्य-साधना' द्वारा भी पद्माकर के संबंध में बहत सी वातों की जानकारी हो जाती है। इधर हाल में पं० रास-कृष्ण ग्रुक ने अपनी 'सुकवि-समीचा' में कवीर, सूर, जायसी, तलसी. मीरा. केशव. बिहारी, भूषण, भारतेंदु, मैथिलीशरख गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीचात्मक निबंध लिखे हैं। 'मीरा की प्रेम-साधना' भावात्मक है जिसमें 'माधव' जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचान कर उन भावों में आप भी मग्न होते दिखाई पड़ते हैं। इन सब पुस्तकों से इमारा सभीत्ता-साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमें संदेह नहीं। पं० शांतित्रिय द्विवेदी ने 'हमारे साहित्य-निर्माता' नाम की

एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्त्तमान किवयों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग पर अच्छा आभास दिया है।

ठीक-ठिकाने से चलनेवाली समीचात्रों को देख जितना संतोष होता है, किसी कवि की समीज्ञा के नाम पर उसकी रचना से सर्वथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है। यह सजावट अँगरेजी के अथवा बॅगला के समीचा-चेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विद्ग्य, कुछ अति-रंजित चलते शब्द और वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है। कहीं कहीं तो किसी आँगरेजी कवि के संबंध में की हुई समीचा का कोई खंड ज्यों का त्यों उठाकर किसी हिंदी-कवि पर भिड़ा दिया जाता है। जपरी रंग-ढंग से तो ऐसा जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भीतर सेंध लगाकर घुसे हैं और बड़े-बड़े गृढ़ कोने काँक रहे हैं, पर किव के उद्भृत पद्यों से मिलान की जिए तो पता चलेगा कि कवि के विवस्तित भावों से उनके वाग्विलास का कोई लगाव पद्य का आशय या भाव कुछ और है, आलोचकजी उसे उद्भत करके कुछ श्रीर ही राग श्रलाप रहे हैं। मानसिक विकास का एक आरोपित इतिहास तक-किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर— वे सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण न मिलेगा कि श्रालोच्य कवि के पचीस-तीस पद्यों का भी ठीक तात्पर्य्य जन्होंने सममा है। ऐसे आलोचकों के शिकार 'छायाबादी' कहे जानेवाले कुछ किव ही अभी हो रहे हैं। नूतन शाखा के एक अच्छे किय हाल ही में मुक्तसे मिले जो ऐसे कद्रदानों से पंसाह माँगते थे। अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के क्रेंचे हौसलेवाले दो एक बालोचक तुलसी और सूर के चारों श्रोर भी ऐसा ही चमचमाता बाग्जाल बिछानेवाले हैं।

काव्य की 'छायाबाद' कही जानेवाली शाखा चले काफी दिन हुए। पर ऐसी कोई समीचा-पुस्तक देखने में न आई जिसमें उक्त शाखा की रचना-प्रक्रिया (Technique), प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियाँ, सोच सममकर निर्दिष्ट की गई हों। केवल प्रो॰ नगेंद्र की 'सुमित्रान'दन पंत' पुस्तक ही ठिकाने की मिली। बात यह है कि इधर अभिन्यंजना का वैचित्र्य लेकर 'छायावाद' चला. उधर उसके साथ ही प्रभावाभिन्यंजक समीजा (Impressionist Criticism ) का फैशन बंगाल होता हुआ आ धमका। इस प्रकार की समीचा में कवि ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या श्राशय क्या है, यह समभते या समभाने की आवश्यकता नहीं; आवश्यक इतना ही है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृद्य पर जो प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता और अनुहेपन के साथ वर्णन कर दे। कोई यह नहीं पूछ सकता कि कवि का भाव तो कुछ और है, उसका यह प्रभाव कैसे पड सकता है। इस प्रकार की समीचा के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्रकृत समीचा का रास्ता ही छेंक लिया।

प्रभावाभिन्यंजक समीक्षा कोई ठीक-ठिकाने की वस्तु ही नहीं। न झान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में। उसे समीक्षा या खालोचना कहना ही न्यर्थ है। किसी किवि की खालोचना कोई इसी लिये पढ़ने बैठता है कि उस किव के लक्ष्य को, उसके भाव को, ठीक ठीक हृद्यंगम करने में सहारा मिले; इसलिये नहीं कि खालोचक की भाव-भंगी और सजीले पद-विन्यास द्वारा अपना मनोरंजन करे। यदि किसी रमणीय अर्थ-गर्भित पद्य की खालोचना इसी रूप में मिले कि "एक बार इस कविता के प्रवाह में पढ़ कर बहना ही पड़ता है। स्वयं किव को भी विवशता के साथ बहना पड़ा है, वह एकाधिक

बार संयूर की भाँति अपने सींदर्ग्य पर आप ही नाच उठा है", तो उसे लेकर कोई क्या करेगा ?

सारे योरप की बात छोड़िए, श्राँगरेजी के वर्तमान समीचा-चेत्र में ही प्रभावाभिन्यंजक समीचा की निस्सारता प्रकट करने वाली पुस्तकें बराबर निकल रही हैं। श्रि इस ढंग की समीचाओं में प्रायः भाषा विचार में बाधक बन कर आ खड़ी होती हैं। लेखक का ध्यान शब्दों की तड़क-भड़क, उनकी आकर्षक योजना, अपनी उक्ति के चमत्कार, आदि में उलका रहता है जिनके बीच स्वच्छ विचारधारा के लिये जगह ही नहीं मिलती। विशुद्ध आलोचना के चेत्र में भाषा की कीड़ा किस प्रकार बाधक हुई है, कुछ बँघे हुए शब्द और वाक्य किस प्रकार विचारों को रोके रहे हैं, ऐसी बातें जिनकी कहीं सत्ता नहीं किस प्रकार धने वाग्जाल के भीतर से भूत बनकर आँकती रही हैं, यह दिखाते हुए इस बीसवीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना-तत्त्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की हैं।

<sup>\*</sup> देखिए Psychological Approach to Literary Criticism जिसमें यह श्रच्छी तरह दिखा दिया गया है कि प्रभानाभिन्यंजक समीद्धा कोई समीद्धा ही नहीं।

<sup>†</sup> A diligent search will still find many Mystic Beings.....sheltering in verbal thickets. \* \* \* \* While current attitudes to language persist, this difficulty of the linguistic phantom must still continue.

<sup>- &#</sup>x27;Principles of Literary Criticisms' by I. A. Richards.

हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं और टीकाकारों की अर्थ-क्रीडा प्रसिद्ध है। किसी पद्य का और का और अर्थ करना तो उनके बाएँ हाथ का खेल है। तुलसीदासजी की चौपाइसों के बीस बीस अर्थ करनेवाले अभी मौजूद हैं। अभी थोड़े दिन हए, हमारे एक मित्र ने सारी 'बिहारी-सतसई' का शांतरस-परक अर्थ करने की घमकी दी थी। फारसी के हाफिज आदि शायरों की श्रंगारी उक्तियों के आध्यात्मक अर्थ प्रसिद्ध हैं. यद्यपि अरबी-फारसी के कई पहुँचे हुए विद्वान यह आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार करते। इस पुरानी प्रवृत्ति का नया संस्करण भी कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा है। रवींद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ संस्कृत-काव्यों की समीचा करते हुए कहीं कहीं आध्यात्मिक श्रथीं की योजना की है। 'प्राचीन साहित्य' नाम की पुस्तक में मेघद्त आदि पर जो निबंध हैं उनमें ये बाते मिलेंगी। काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने 'ऋभिज्ञान-शाकृतल' के सारे ऋष्ट्यान का आध्यात्मिक पन्न निरूपित किया था। इस संबंध में हमारा यही कहना है कि इस प्रकार की प्रतिभापूर्ण कृतियों का भी अपना अलग मृल्य हैं। वे कल्पनात्मक साहित्य के अंतर्गत अवश्य हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि में नहीं आ सकतीं।

योरपवालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। भारतीयों की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पिन्छम में बहुत हुआ करती है। इस चर्चा के मूल में कई बातें हैं। एक तो ये शब्द हमारी आकर्मण्यता और बुद्धिशैथिल्य पर परदा डालते हैं। अतः चर्चा या तारीफ करनेवालों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यह परदा पड़ा रहे। दूसरी बात यह है कि ये शब्द पूर्वी और पिन्छमी जातियों के बीच एक ऐसी सीमा बाँधते हैं जिससे पिन्छम में हमारे संबंध में एक प्रकार का कुतुहल-सा जामत रहता है और हमारी बातें

वहाँ कुछ अनूठेपन के साथ कही जा सकती हैं। तीसरी बात यह है कि आधिभौतिक समृद्धि के हेतु जो भीषण संघर्ष सैकड़ों वर्ष तक योरप में रहा उससे क्लांत और शिथिल होकर बहुत से लोग जीवन के लह्य में कुछ परिवर्तन चाहने लगे—शांति और विश्राम के अभिलाषी हुए। साथ ही साथ धर्म और विश्राम का मनाड़ा भी बंद हुआ। अतः योरप में जो इधर आध्यात्मिकता की चर्चा बढ़ी वह विशेषतः प्रतिवर्त्तन (reaction) के रूप में। स्वर्गीय साहित्याचार्य्य पं रामावतारजी पांडेय और पं चंद्रधरजी गुलेरी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत धराया करते थे।

पुस्तकों और किवयों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य-मीमासा को लेकर भी बहुत से लेख और कुछ पुस्तकें इस काल में लिखी गई—जैसे, बा० श्यामसुंदरदास कृत साहित्या-लोचन, श्री पदुमलाल पुत्रालाल बस्शी कृत विश्व-साहित्य। इनमें से पहली पुस्तक तो शिक्षोपयोगी है। दूसरी पुस्तक में योरपीय साहित्य के विकास तथा पाश्चात्य काव्यसमीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन है।

इधर दो-एक लेखकों की एक श्रीर प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। वे योरप के कुछ कला-संबंधी एकदेशीय श्रीर श्रद्युक्त मतों को सामने लाकर हिंदीवालों की श्रांखों में उसी प्रकार चकाचीध उत्पन्न करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग वहाँ के फैशन की तड़क-भड़क दिखाकर। जर्मनी, फ्रांस, इटाली, रूस श्रीर स्वेडन इत्यादि श्रनेक देशों के नए-पुराने कियो, लेखकों श्रीर समीच्छों के नाम गिनाकर वे एक प्रकार का श्रातंक उत्पन्न करना चाहते हैं। वे कला-संबंधी विलायती पुस्तकों की बातें लेकर श्रीर कहीं मैटरलिक (Materlinck), कहीं गेटे (Goethe), कहीं टाल्सटाय (Tolstoy) के उद्धरण देकर श्रपने लेखों की तडक-

भड़क भर बढ़ाते हैं। लेखों को यहाँ से वहाँ तक पढ़ जाइए, लेखकों के अपने किसी विचार का कहीं पता न लगेगा। उद्घृत मतों की ज्याप्ति कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंजस्य है और कहाँ विरोध, इन सब बातों के विवेचन का सर्वथा अभाव पाया जायगा। साहित्यिक विवेचन से संबंध रखनेवाले जिन भावों और विचारों के द्योतन के लिये हमारे यहाँ के साहित्य-ग्रंथों में बराबर से शब्द प्रचलित चले आते हैं उनके स्थान पर भी भहें गढ़े हुए शब्द देखकर लेखकों की अन-भिज्ञता की आरे बिना ध्यान गए नहीं रहता। समालोचना के लेख में ऐसे विचारशून्य लेखों से कोई विशेष लाभ नहीं।

पश्चिम के काव्य-कला-संबंधी प्रचलित वादों में अकसर एकांगदृष्टि की दें। इही विलच्च दिखाई पड़ा करती है। वहाँ के कुछ लेखक काव्य के किसी एक पच्च को उसका पूर्ण स्वरूप मान, इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी सूक्ति का-सा चमत्कार आ जाता है और बहुत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप में प्रहण कर चलते हैं। यहाँ हमारा काम काव्य के स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं बहिक प्रचलित प्रवृत्तियों और उनके उद्गमों तथा कारणों का दिग्दर्शन कराना मात्र है। अतः यहाँ काव्य या कला के संबंध में उन प्रवादों का, जिनका योरप में सबसे अधिक फैशन रहा है, सच्चेप में उल्लेख करके तब मैं इस प्रसंग को समाम करूँगा। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसिल्य सममता हूँ कि एक और यारप में तो व्यापक और सूच्मदृष्टि-संपन्न समीच्चकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा है, दूसरी और हमारे हिंदी-साहित्य में इनकी भई। नकल शुरू हुई है।

योरप में जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैरान रहा है वह है—''काञ्य का उद्देश्य काञ्य ही है'' या ''कला का उद्देश्य

कला ही हैं"। इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की बहुत सी बातें, जिनका किसी काव्य के मृत्य-निर्णय में बहुत दिनों से योग चला आ रहा था, यह कहकर टाली जाने लगीं कि "ये तो इतर बस्तुएँ हैं, शुद्ध कलान्नेत्र के बाहर की ज्यवस्थाएँ हैं"। पाश्चात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करनेवाले कई सामान खड़े हुए थे। कुछ तो इसमें जर्मन सींदर्ध-शास्त्रियों की यह उद्भावना सहायक हुई कि सैांदर्घ्य-संबंधी अनुभव (Æsthetic experience) एक भिन्न ही प्रकार का अनुभव है जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध ही नहीं। इससे बहुतेरे साहित्यशास्त्री यह सममने लगे कि कला का मूल्य-निर्धा-रण भी उसके मृल्य को और सब मृल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए। ईसा की १९ भी शताब्दी के मध्यभाग में ह्रिस्तर ( Whistler ) ने यह मत प्रवर्त्तित किया जिसका चलन अब तक किसी न किसी रूप में रहा है। अँगरेजी में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में डाक्टर जैडले ( Dr. Bradley ) हैं।

उन्होंने इस संबंध में कहा है—"यह (काव्य-सीद्वर्य-संबंधी) अनुभव अपना लद्द्य आप ही है; इसका अपना निराला मूल्य है। अपने विशुद्ध त्रेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मृल्य हो सकता है। किसी किवता से यदि धर्म और शिष्ठाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिला भी मिलती हो, प्रबल मनो-विकारों का कुछ निरोध भी संभव हो, लोकोपयोगी विधानों में कुछ सहायता भी पहुँचती हो अथवा कि को कीर्ति या अर्थलाभ भी होता है। तो अच्छी ही बात है। इनके कारण भी उसकी कहर हो सकती है। पर इन बाहरी बातों के मृल्य के हिसाब से उस किवता की उत्तमता की असलो जाँच नहीं हो सकती। उसकी उत्तमता तो एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक

अनुभव-विशेष से संबंध रखती हैं। अतः उसकी परीका भीतर से ही हो सकती है। किसी कविता के लिखते या जाँचते समय यदि बाहरी मृल्यों की ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत करके उसका मृल्य घट जायगा या छिप जायगा। बात यह है कि कविता को यदि हम उसके विशुद्ध केन्न से बाहर ले जायगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जायगा, क्योंकि उसकी प्रकृति या सत्ता न ते। प्रत्यक्त जगत का कोई अंग है, न अनुकृति। उसकी तो एक दुनिया ही निराली है—एकांत, स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र।"%

काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड स (I. A. Richards) ने अपनी पुस्तक "साहित्य-समीचा सिद्धांत" (Principles of Literary Criticism) में बड़ी सूच्म और गंभीर मना-वैज्ञानिक पद्धति पर किया है। उपर्युक्त कथन में चारों मुख्य बातों की अलग अलग परीचा करके उन्होंने उनकी अपूरणता, अयुक्तता और अर्थहीनता प्रतिपादित की है। यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं। प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पच्च है कि "कविता की दुनिया ही निराली है; उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यच्च जगन् का कोई आग है, न अनुकृति" इस पर रिचर्ड स के वक्तव्य का साराश नीचे दिया जाता है—

"यह सिद्धांत कविता के। जीवन से अलग सममने का आग्रह करता है। पर स्वयं डाक्टर बैडले इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर-भीतर अवश्य है। हमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चीज है। जो कुछ

<sup>\*</sup> Oxford Lectures on Poetry.

<sup>†</sup> Third Edition, 1928.

काञ्यानुभव ( Poetic experience ) होता है वह जीवन से ही होकर आता है। काव्यजगत की शेष जगत से भिन्न कोई सत्ता नहीं है और न उसके कोई अलौकिक या विशेष नियम हैं। उसकी योजना बिल्कल वैसे ही अनुभवों से हुआ करती है जैसे श्रीर सब श्रनुभव होते हैं। प्रत्येक काव्य एक परिमित श्रनुभव-खंड मात्र है जो विरोधी उपादानों के संसर्ग से कभी चटपट श्रीर कभी देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों से उसमें यही विशेषता होती है कि उसकी योजना बहुत गृढ श्रीर नाजुक होती है। जरा सी ठेस से वह चूर चूर हो सकता है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से उसरे हृदय में पहुँचाया जा सकता है। बहुत से हृद्य उसका **अनुभव बहत थोडे ही फेरफार के साथ कर सकते हैं।** काव्या-नभव से मिलते-ज़लते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता है यही सर्वमाद्यता (Communicability)। इसी लिये इसके प्रतीति-काल में हमें इसे अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छूत से बचाए रखना पड़ता है 🕸 । यह सबके अनुभव के जिये होता है, किसी एक ही के नहीं। इसी लिये किसी काव्य को लिखते या पढते समय हमें अपने अनुभव के भीतर उस काव्य श्रौर उस काव्य से इतर वस्तुश्रों के बीच अलगाव करना पड़ता है। पर यह अलगाव दो सर्वधा भिन्न या असमान वस्तुत्रों के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोटि की वृत्तियों के भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है।

<sup>\*</sup> इसी की इमारे साहित्य शास्त्र में 'साधारखीकरख' कहते हैं।

<sup>†</sup> But this is no severance between unlike things, but between differences of the same activities \* \*

\* The myth of a 'transmutation' or

यह तो हुई रिचर्ड्स की मीमांसा। अब हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्यक्षेत्र की श्रंत:प्रकृति की छानबीन कर जाइए, उसके भीतर जीवन के अनेक पत्नों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य-हृद्य का गृढ सामंजस्य निहित मिलेगा। साहित्य-शास्त्रियों का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन श्रर्थ, धर्म, काम, मोच का साधन रूप है वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी। 'अर्थ' का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्यप्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ 'लोक की सख-समृद्धि' लेना चाहिए। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काञ्यानुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक ऐसी रमणीयता के रूप में होता है जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन श्रौर अ'तर्जीवन की कितनी उच भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है, किसी काव्य की उचता और उत्तमता के निर्णय में इसका विचार अवश्य होता आया है और होगा। हमारे यहाँ के लच्न एपंथों में रसानुभव की जो 'लोकोत्तर' और 'ब्रह्मा-न'द-सहोदर' आदि कहा है वह अर्थवाद के रूप में, सिद्धांतरूप में नहीं। उसका तात्पर्ध्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित का लय हो जाता है।

थारप में समालोचना-शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में ही हुआ। अतः फ्रांस का प्रभाव थारपीय देशों में बहुत कुछ

<sup>&#</sup>x27;poetisation' of experience and that other myth of the 'contemplative' or 'æsthetic attitude' are in part but due to talking about poetry and the 'poetic' instead of talking about the concrete experiences which are poems.

रहा। विवरणात्मक समालोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाव-वादियो (Impressionists) का जो दल खड़ा हुआ वह कहने लगा कि हमें किसी किय की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन ? हमें तो केवल किसी काव्य की पढ़ने से जो आन दपूर्ण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी को समालोचना समफना चाहिए। प्रभाववादियों का पच यह है "हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो आन द उत्पन्न होता है वही आलोचना है। इससे अधिक आलोचना और चाहिए क्या? जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई।" कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है। उसके औचित्य-अनौचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जकरत नहीं। जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वह वैसा कहे।

उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचन कोई व्यव-स्थित शास्त्र नहीं रह गया। वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य, ही हुआ।

काञ्य की स्वरूप-मीमांसा के संबंध में योरप में इधर सबसे श्रिधिक जोर रहा है 'श्रिमिञ्यंजनावाद' (Expressionism) का, जिसके प्रवर्त्तक हैं इटली के कोचे (Benedetto Croce)। इसमें श्रिमिञ्यंजना श्र्यात् किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है, बात बाहे जो या जैसी हो श्रथवा कुछ ठीक ठिकाने की न भी हो। काञ्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह, इस वाद के श्रनुसार, उपादान मात्र है; सभी हा में उसका कोई विचार श्रपेहित नहीं। काञ्य में गुरुष वस्तु है वह श्राकार

या साँचा जिसमें वह वस्तु या भाव ढाला जाता है %। जैसे कुंडल की सुंद्रता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने की लेकर नहीं, वैसे ही काठ्य के संबंध में भी समम्मना चाहिए। तात्पर्य यह कि अभिञ्यंजना के ढंग का अनुठापन ही सब कुछ है, जिस वस्तु या भाव की अभिञ्यंजना की जाती है, वह क्या है, कैसा है, यह सब काञ्यक्तेत्र के बाहर की बात है। कोचे का कहना है कि अनुठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय न समम्मना चाहिए। जैसे, यदि किसी किब ने कहा कि "सोई हुई आशा आँख मलने लगी", तो यह न समम्मना चाहिए कि उसने यह उक्ति इस उक्ति के स्थान पर कही है कि "किर कुछ कुछ आशा होने लगी"। वह एक निरपेश उक्ति है। कि को बही कहना ही था। वाल्मीकि ने जो यह कहा कि "न स संकुचित: पंथा: येन बाली हता गतः", वह इसके स्थान पर नहीं कि "तुम भी बाली के समान मारे जा सकते हो"।

इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही किवता है, उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः किवता नहीं। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। बात यह है कि 'श्राभि-व्यंजनावाद' भी 'कलावाद' की तरह काव्य का लक्ष्य बेल-बूटे की नकाशीवाला सैदिय्यं मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से केाई संबंध नहीं। श्रीर कलाश्रों को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो इस 'श्राभिव्यंजनावाद' को 'वाग्वैचिष्य-

<sup>\*</sup> An aesthetic fact is 'form' and nothing else,

वाद' ही कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने 'वक्रोक्तिवाद' का विलायती उत्थान मान सकते हैं।

इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समा-लोचना के देत्र से अब लच्चण, नियम, रीति, काव्यभेद, गुणदोष, छंदोव्यवस्था आदि का विचार उठ गया । पर इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक हैं, यह विचारणीय हैं। साहित्य के प्रंथों में जो लच्चण नियम आदि दिए गए थे वे विचार की व्यवस्था के लिये, काव्य-संबंधी चर्चा के सुबीत के लिये। पर इन लच्चणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा और उन्हीं को बहुत से लोग सब कुछ समझने लगे। जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब प्रतिवर्त्तन (Reaction) का समय आता है। योरप में अनेक प्रकार के बादों की उत्पत्ति प्रतिवर्त्तन के रूप में ही हुआ करती हैं। आत: हमें सामंजस्य-बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए।

बेल-बूटे और नक्काशी के लह्य के समान काव्य का भी लह्य सींदर्य-विधान लगातार कहते रहने से काव्य-रचना पर जो प्रभाव पड़ा है, उसका उल्लेख हो चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ 'कला' शब्द लगने के कारण हुआ है। हमारे यहाँ काव्य की गिनती ६४ कलाओं के भीतर नहीं की गई है। यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है कि सींदर्य की भावना को रूप देने में मनोविज्ञान के चेत्र से आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा है जिसके अनुसार अंतस्सं हा में निहित अनुप्त काम-वासना ही कला-निर्माण की प्रेरणा करनेवाली आंत्य ति है। योरप में

<sup>\*</sup> The New Criticism—by J. E. Spingarn (1911)

चित्रकारी, मूर्त्तिकारी, नक्काशी, बेल-बूटे आदि के समान कविता भी 'ललित कलात्रों' के भीतर दाखिल हुई; श्रतः धीरे धीरे उसका लच्य भी सौंदर्य-विधान ही ठहराया गया। जब कि यह सौद्य्य-भावना काम-वासना द्वारा प्रोरित ठहराई गई तब पुरुष कवि के लिये यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौंइर्घ्य-भावना स्त्री-मयी हो अर्थात प्रकृति के अपार चेत्र में जो कुछ सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप-सौंदर्घ्य के भिन्न-भिन्न अंग लाकर ही की जाय। अरुगोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ी हुई लज्जा की ललाई लाकर किया जाय; राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उज्वल वस्त्र या शुभ्रहास द्वारा किया जाय; आकाश में फैलती हुई कादंबिनी तब तक सुंदरन लगे जब तक उस पर स्त्री के मुक्त कुंतल का आरोप न हो। आजकल तो स्त्री-कवियों की कमी नहीं है। उन्हें अब पुरुष-कांवयों का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में चितिज पर उठती हुई मैधमाला को दाढी मुळ के रूप में देखना चाहिए।

काव्यरचना और काव्यचर्चा दोनों में इधर 'स्वप्न' और 'मद' का प्रधान स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म-संप्रदायों से आए। लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों को बहुत सी बातों का आभास या तो स्वप्न में मिलता था अथवा तन्मयता की दशा में। किवियों को अपने भाव में मम्न होते देख लोग उन्हें भी इस प्रत्यन्त जगत् और जीवन से अलग कल्पना के स्वप्न-लोक में विचरनेवाले जीव प्यार और अद्धा से कहने लगे। यह बात बराबर कियों की प्रशंसा में अर्थवाद के रूप में चलती रही। पर ईसा की इस बीसवीं सदी में आकर वह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में फायड (Freude) द्वारा प्रदर्शित की गई।

उसने कहा कि जिस प्रकार स्वप्त अंतरसंज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का एक अंतिवधान है, उसी प्रकार कलाओं का निर्माण करनेवाली कल्पना भी। इससे किव-कल्पना और स्वप्न का अभेद-भाव और भी पक्का हो गया। पर सच पृछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वप्न में दिखाई पड़नेवाली वस्तुओं की अनुभूति के स्वरूप में बहुत अंतर है। अतः काव्य-रचना या काव्यचर्चा में 'स्वप्न' की बहुत अधिक भरमार अपेक्ति नहीं। यों ही कहीं कहीं साम्य के लिये यह शब्द आ जाया करे तो कोई हर्ज नहीं।

अब 'सद' और 'सादकता' लीजिए। काव्यक्षेत्र में इसका चलन फारस में बहुत पहले से अनुमित होता है। यद्यपि इस-लाम के पूर्व का वहाँ का सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया, उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता है, पर शायरी में 'मद' और 'प्याले' की रूढ़ि बनी रही, जिसको सुफियों ने लेकर श्रीर भी बढ़ाया। सूफी शायर दीन दुनिया से अलग, प्रेममद में मतवाले श्राजाद जीव माने जाते थे। धीरे धीरे कवियों के संबंध में भी 'मतवालेपन' श्रीर 'फक्कडपन' की भावना वहाँ जड़ पकड़ती गई और वहाँ से हिंदुस्तान में आई। योरप में गेटे और वर्ड सवर्थ के समय तक 'मतवालेपन' और 'फक्कइपन' की इस भावना का कवि और काव्य के साथ कोई नित्य संबंध नहीं समका जाता था। जर्मन कवि गेटे बहुत ही व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ था, इसी प्रकार वर्ड सवर्थ भी लोक-व्यवहार से अलग एक रिंद नहीं माना जाता था। एक खास ढंग का फकड़पन और मतवालापन बाहरन और शेली में दिखाई पड़ा जिनकी चर्चा योरप ही तक न रह कर अँगरेजी साहित्य के साथ साथ हिंदुस्तान तक पहुँची। इससे मतबालेपन और फक्कडपन की जो भावना पहले से फारसी साहित्य के प्रभाव से वॅंधती आ रही थी, वह और भी पक्की हो गई।

भारत में मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना अघोरपंथ आदि कुछ संप्रदायों में तथा सिद्ध बननेवाले कुछ साधुओं में ही चलती आ रही थी। किवयों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं थी। यहाँ तो किव के लिये लोक-व्यवहार में कुशल होना आवश्यक सममा जाता था। राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में किव के जो लक्षण कहे हैं उससे यह बात स्पष्ट हो जायगी। यह ठीक है कि राजशेखर ने राज-सभाओं में बैठनेवाले दर-बारी किवयों के स्वरूप का वर्णन किया है और वह स्वरूप एक विलासी दरबारी का है, मुक्त-हृदय स्वच्छंद किव का नहीं। पर वाल्मीकि से लेकर भवभृति और पंडितराज तक तथा चंद से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई मद से मूमनेवालां, लोक-व्यवहार से अनभिक्ष या बेपरवा फक्कड़ नहीं माना गया।

प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रत साधारण लोगों से भिन्न और मनस्विता लिए होती है तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है। जैसे और लोग अर्थ की चिंता में लीन होते हैं वैसे ही वे अपने किसी उद्भावित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों को अत्युक्ति के साथ प्रकट करते हुए 'मद में भूमना', 'स्वप्न में लीन रहना', 'निराली दुनिया में विचरना' इत्यादि कहने लगे। पर इसका यह परिणाम न होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन अत्युक्त बातों को ठीक ठीकं चरितार्थ करने में लगें।

लोग कहते हैं कि समालोचकगण अपनी बातें कहते ही रहते हैं, पर कि लोग जैसी मौज होती है बैसी रचना करते ही हैं। पर यह बात नहीं है। किवयों पर साहित्य-मीमांसकों का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे किव — विशेषतः नए— उनके आदशों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। उपर्युक्त वादों के अनुकूल इधर बहुत कुछ काव्यरचना योरप में हुई, जिसका कुछ अनुकरण बँगला में हुआ। आजकल हिंदी की जो किवता 'छायावाद' के नाम से पुकारी जाती है उसमें इन सब बादों का मिला जुला आभास पाया जायगा। इसका तात्पर्य्य यह नहीं कि इन सब हिंदी किवयों ने उनके सिद्धांत सामने रख कर रचना की है। उनके आदशों के अनुकूल कुछ किवताएँ योरप में हुई, जिनकी देखा-देखी बँगला और हिंदी में भी होने लगीं।

इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि योरप के साहित्य-तेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे-पक्कं ढंग से सामने लाकर कुतृहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना अपनी मस्तिष्कशून्यता के साथ ही साथ समस्त हिंदी-पाठकों पर मस्तिष्कशून्यता का आरोप करना है। काव्य और कला पर निकलनेवाले भड़कीले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता और स्वतंत्र विचार का अभाव देख दु:ख होता है। इधर कुछ दिनों से "सत्यं, शिवं, सुंदरम्" की भी बड़ी घूम है, जिसे कुछ लोग शायद उपनिषद्-वाक्य समस्तकर "अपने यहाँ भी कहा है" लिखकर उद्धृत किया करते हैं। यह कोमल पदावली ब्रह्मसमाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की है और वास्तव में The True, the Good and the Beautiful का अनुवाद है। अ बस इतना और कहकर में इस प्रसंग के

<sup>\*</sup>Thus arises the phantom problem of the æsthetic mode or æsthetic state, a legacy from the

समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नर्ति या प्रगति नहीं कही जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा-करकट के रूप में न इकट्ठी की जाय। उसकी कड़ी परीचा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाय; जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे।

days of abstract investigation into the Good, the Beautiful and the True.

Principles of Literary Criticism.
(I. A. Richards)

# ऋाधुनिक काल

( संवत् १६०० से .... )

### काव्य-खंड

## पुरानी धारा

गद्य के आविभाव और विकास-काल से लेकर अब तक किवता की वह परंपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन भिक्त-काल और रीति-काल के भीतर हुआ है। भिक्त-भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक चरित-काल्यों, अलंकार और नायिका-भेद के प्रंथों तथा शृंगार और वीररस के किवत्त-सवैयों और देहों की रचना बराबर होती आ रही है। नगरों के अतिरिक्त हमारे प्रामों में भी न जाने कितने बहुत अच्छे कि पुरानी परिपाटी के मिलेंगे। अजभाषा-काव्य की परंपरा गुज-रात से लेकर विहार तक और कुमाऊँ-गढ़वाल से लेकर दिल्ला भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। काश्मीर के किसी प्राम के रहनेवाले अजभाषा के एक किव का परिचय हमें जंबू में किसी महाशय ने दिया था और शायद उनके देा-एक सबैय भी सुनाए थे।

गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि थे जिन्होंने अपने ''गढ़ राजवंश'' काट्य में गढ़वाल के ५२ राजाओं का वर्णन दोहा-चापाइयो में किया है। वे श्री नगर (गढ़वाल) के राजा प्रद्युम्नसाह के समय में थे। कुमाऊँ-गढ़वाल पर जब नैपाल का ऋषिकार हुआ तब नैपाली सूबेदार हस्तिदल चातिरिया के अनुरोध से उन्होंने उक्त काव्य लिखा था। मालाराम का जन्म संवत् १८१७ में और मृत्यु १८९० में हुई। उन्होंने अपने मंथ में बहुत सी घटनाओं का आँखों-देखा वर्णन लिखा है, इससे उसका ऐतिहासिक मृल्य भी है।

व्रजभाषा-काव्य-परंपरा के कुछ प्रसिद्ध कवियों श्रौर उनकी रचनाश्रों का उल्लेख नीचे किया जाता है—

सेवक — ये असनीवाले ठाकुर किव के पौत्र थे और काशी के रईस बायू देवकीन दन के प्रपौत्र बाबू हरिशंकर के आश्रय में रहते थे। ये ज्ञजभाषा के अच्छे किव थे। इन्होंने "वाग्विलास" नाम का एक बड़ा प्रंथ नायिकाभेद का बनाया। इसके अतिरिक्त बरवा छंद में एक छोटा नख-शिख भी इनका है। इनके सबैचे सर्व साधारण में प्रचलित हो गए थे। "किव सेवक बूढ़े भए तो कहा पै हनाज है मौज मनाज ही की" कुछ बुढ्ढे रिसक अब तक कहते सुने जाते हैं। इनका जन्म संवत् १८७२ में और मृत्यु संवत् १९३६ में हुई।

सहाराज रघुराजिस रीवाँनरेश—इनका जनम संवत् १८८० में और मृत्यु संवत् १९३६ में हुई। इन्होंने भिक्त और शृंगार के बहुत ग्रंथ रचे। इनका "रामस्वयंवर" (सं० १९२६) नामक वर्णनात्मक प्रबंध-काव्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिसमें श्रमेक छंदों में सीता-राम के विवाह का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। वर्णनों में इन्होंने वस्तुओं की गिनती (राजसी ठाट-बाट, घोड़ों हाथियों के भेद आदि) गिनानेवाली प्रणाली का खूब खवलंबन किया है। 'रामस्वयंवर' के श्रतिरिक्त 'र्शक्माणी-परिण्य', 'श्रान दांबुनिधि', 'रामाष्ट्रयाम' इत्यादि इनके लिखे बहुत से श्रच्छे ग्रंथ हैं। चरदार—ये काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसादनारायणसिंह के आश्रित थे। इनका किवता-काल संवत् १९०२ से १९४० तक कहा जा सकता है। ये बहुत ही सिद्धहस्त और साहित्य-मर्मज्ञ किव थे। 'साहित्य-सरसी', 'वाग्विलास', 'घटऋतु', 'हनुमतभूषण', 'तुलसीभूषण', 'श्वरारसंग्रह', 'रामरल्लाकर', 'साहित्य-सुधाकर', 'रामलीलाप्रकाश' इत्यादि कई मनेहर काव्य-ग्रंथ इन्होंने रचे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी के प्राचीन काव्यां पर बड़ी बड़ी टीकाएँ भी लिखी हैं। किविप्रिया, रसिक-प्रिया, सूर के दृष्टिकूट और बिहारी सतसई पर बहुत अच्छी टीकाएँ इनकी हैं।

बाबा रघुनायदास रामसनेही—ये श्रयोध्या के एक साधु थे श्रौर श्रपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। संवत् १९११ में इन्होंने 'विश्रामसागर' नामक एक बड़ा प्रंथ बनाया जिसमें श्रनेक पुराणों की कथाएँ संत्तेप में दी गई हैं। भक्तजन इस प्रंथ का बड़ा श्राद्र करते हैं।

लिलिक्शोरी—इनका नाम साह छुंदनलाल था। ये लखनऊ के एक समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न हुए थे। पीछे वृंदावन में जाकर एक विरक्त भक्त की भाँति रहने लगे। इन्होंने भक्ति और प्रेम-संबंधी बहुत से पद और गजलें बनाई हैं। कविता-काल संवत् १९१३ से १९३० तक सममना चाहिए। वृंदावन का प्रसिद्ध साहजी का मंदिर इन्हों का बनवाया है।

राजा सक्ष्मणिंह—ये हिंदी के गद्य-प्रवर्तकों में हैं। इनका उल्लेख गद्य के विकास के प्रकरण में हो चुका है। इनकी अजभाषा की कविता भी बड़ी ही मधुर और सरस होती थी। अजभाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपकी पड़ती है। इनके शङ्कतला के पहले अनुवाद में ते। पद्य न था, पर पीछे जो संस्करण इन्होंने निकाला, उसमें मूल श्लोकों के स्थान पर पद्य रखे गए। ये पद्य बड़े ही सरस हुए। इसके उपरांत संवत् १९३८ और १९४० के बीच में इन्होंने मेघदूत का बड़ा ही लिलत और मनाहर अनुवाद निकाला। मेघदूत जैसे मनाहर काव्य के लिये ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। इस अनुवाद के सबैये बहुत ही लिलत और सुंदर हैं। जहाँ चै।पाई-देाहे आए हैं, वे स्थल उतने सरस नहीं हैं।

लिखराम ( ब्रह्मभट्ट )—इनका जन्म संवत् १८९८ में अमोदा (जिला वस्ती ) में हुआ था। ये कुछ दिन अयोध्यानरेश महाराज मानसिंह ( प्रसिद्ध किव द्विजदेव ) के यहाँ रहे। पीछे वस्ती के राजा शीतलाबस्शिसिंह से, जो एक अच्छे किव थे, बहुत सी भूमि पाई। दर्भगा, पुरिनयाँ आदि अनेक राजधानियों में इनका सम्मान हुआ। प्रत्येक सम्मान करनेवाले राजा के नाम पर इन्होंने कुछ न कुछ रचना की है—जैसे, मानसिंहाष्ट्रक, प्रतापरत्नाकर, प्रेमरत्नाकर ( राजा बस्ती के नाम पर ), लद्दमीश्वररत्नाकर ( दर्भगानरेश के नाम पर ), रावगेश्वरकल्पतक ( गिद्धौर नरेश के नाम पर ), कमलान द-कल्पतक ( पुरिनयाँ के राजा के नाम पर जो हिंदी के अच्छे किव और लेखक थे ) इत्यादि इत्यादि । इन्होंने अनेक रसें। पर किवता की है। समस्यापूर्तियाँ बहुत जल्दी करते थे। वत्तं मानकाल में व्रजभाषा की पुरानी परिपाटी पर किवता करनेवालों में ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं।

गोविंद गिल्लाभाई — कोई समय था जब गुजरात में व्रजभाषा की किवता का बहुत प्रचार था। अब भी इसका चलन वैष्णवों में बहुत कुछ है। गोविंद गिल्लाभाई का जनम संवत् १९०५ में भावनगर रियासत के अंतर्गत सिहार नामक स्थान में हुआ था। इनके पास ब्रजभाषा के काव्यों का बड़ा अच्छा संग्रह था। भूषण का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने

निकाला। व्रजभाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर श्रीर पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। इन्होंने बहुत सी काव्य की पुस्तकों लिखी हैं जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—नीति-विनेद, श्रृंगार-सरोजिनी, षटऋतु, पावस-पयोनिधि, समस्यापूर्ति-प्रदीप, बक्कोक्कि-विनेद, श्लेषचंद्रिका, प्रारब्ध-पचासा, प्रवीन-सागर।

नवनीत चौबे — पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों में चौबे जी की बहुत ख्याति रही है। ये मथुरा के रहनेवाले थे। इनका जन्म सं० १९१५ और मृत्यु १९८९ में हुई।

यहाँ तक संदोप में उन किवयों का उल्लेख हुआ जिन्होंने केवल पुरानी परिपाटी पर किवता की है। इसके आगे अब उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक ओर तो हिंदी-साहित्य की नवीन गित के प्रवर्त्तन में योग दिया, दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की किवता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। ऐसे लोगों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहनसिंह, पंडित अंबिकादत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वन्मी मुख्य हैं।

भारतेंदुजी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की अजभाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, किवलों और सवैयों में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण किवता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। बहुत से शब्द तो प्राकृत और अपभ्रंश-काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। 'चक्कवै', 'मुवाल', 'ठायो', 'दीह', 'ऊनो', 'लोय' खादि के कारण बहुत से लोग अजभाषा की किवता से किनारा खींचने लगे थे। दूसरा देष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद की पहुँच गया था, वह शब्दों का तोड़ मरोड़ और गढ़त के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों की भरसक अपनी

कविता से दूर रखा और अपने रसीले सबैयों में जहाँ तक है। सका, बोलचाल की ब्रजभाषा का व्यवहार किया। इसीसे उनके जीवनकाल में ही उनके सबैये चारों और सुनाई देने लगे।

भारतेंदुजी ने कविसमाज भी स्थापित किए थे जिनमें समस्यापृत्तियाँ बराबर हुआ करती थें। दूर दूर से किंब लोग आकर उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा का चमत्कार पहले पहल ऐसे ही किंबिसाज के बीच समस्यापृत्ति करके दिखाया था। भारतेंदुजी के शृंगार रस के किंबत्त-सबैये बड़े ही सरस और मर्मस्पर्शी होते थे। "पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया अंखियाँ निर्हं मानति हैं", "मरेहू पे आँखें ये खुली ही रहि जायँगी" आदि उक्तियों का रासक समाज में बड़ा आदर रहा। उनके शृंगार-रस के किंबत्त-सबैयों का संप्रह "प्रेममाधुरी" में मिलेगा। किंबत्त-सबैयों से बहुत अधिक मिक और शृंगार के पद और गाने उन्होंने बनाए जो "प्रेमफुलवारी", "प्रेममालिका", "प्रेमप्रलाप" आदि पुस्तकों में संगृहीत हैं। उनकी अधिकतर किंवता कुष्णभक्त किंवयों के अनुकरण पर रचे पदों के रूप में ही है।

पंडित प्रतापनारायणजी भी समस्यापूर्त्ति और पुराने ढँग की शृंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। कानपुर के "रसिक-समाज" में वे बड़े उत्साह से अपनी पूर्तियाँ सुनाया करते थे। देखिए ''पिषहा जब पूछिहै पीव कहाँ' की कैसा अच्छी पूर्ति उन्होंने की थी—

बिन बैठी है मान की मूरित सी, मुख खोलत बेालै न "नाहीं" न 'हाँ'। तुमही मनुहारि के हारि परे, सिखयान की कान चलाई तहाँ॥ बरषा है 'प्रतापज़' धीर घरा, अबलीं मन का समकाया जहाँ। यह ब्यारि तबै बदलैगी कल्लू पिहा जब पूछिहै "पीच कहाँ।"

प्रतापनारायणजी कैसे मनमाजी आदमी थे, यह कहा जा चुका है। लाबनीबाजों के बीच बैठकर वे लाबनियाँ बना बनाकर भी गाया करते थे।

उपाध्याय बदरीनारायण (प्रेमघनजी) भी इस प्रकार की पुरानी किवता किया करते थे। "चरचा चिलबे की चला इए ना" को लेकर बनाया हुआ उनका यह अनुप्रासपूर्ण सबैया देखिए—

विगयान बसंत बसेरा किया, बिसए, तेहि त्यागि तपाइए ना। दिन काम-कुत्हल के जा बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना॥ 'घन प्रेम' बढ़ाय के प्रेम, ऋहो! बिया-बारि बृथा बरसाइए ना। चित चैत की चाँदनी चाह भरो, चरचा चिलवे की चलाइए ना॥

चौधरी साहब ने भी सर्वसाधारण में प्रचलित कजली, होली स्नादि गाने की चीजें बहुत बनाई हैं। 'कजली-कादंबिनी' में उनकी बनाई कजलियों का संग्रह है।

ठाकुर जगमेाहनसिंहजी के सबैये भी बहुत सरस है।ते थे। उनके शृंगारी किवत्त-सबैयों का संग्रह कई पुस्तकों में है। ठाकुर साहब ने किवत्त-सबैयों में ''मेघदूत'' का भी बहुत सरस अनुवाद किया है। उनकी शृंगारी किवताएँ 'श्यामा' से ही संबंध रखती हैं और 'प्रेमसंपत्तिलता' (संवत् १८८५), 'श्यामा-लता' श्रौर 'श्यामा-सरोजिनी' (संवत् १८८६) में संगृहीत हैं। 'प्रेमसंपत्तिलता' का एक सबैया दिया जाता है—

अब यें। उर आवत है सजनी, मिलि जाउँ गरे लगिकै छतियाँ।
मन की करि भाँति अनेकन श्री मिलि की जिय री रस की बितयाँ॥
हम हारीं अरी करि के। टि उपाय, लिखी बहु नेहमरी पितयाँ।
जगमाहन मेहिनी मूरित के बिना कैसे कटेँ दुख की रितयाँ॥
पंडित अं विकादत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वस्मी (बल-वीर) के उत्साह से ही काशी-किब-समाज चलता रहा। उसमें

दूर दूर के कविजन भी कभी कभी आ जाया करते थे। सम-स्याएँ कभी कभी बहुत टेढ़ी दी जाती थीं-जैसे, "सरज देखि सकै नहिं घुग्वू", "मोम के मंदिर माखन के मुनि बैठे दुतासन श्रासन मारे"। उक्त दोने। समस्यात्रों की पूर्ति व्यासजी ने बड़े विलच्च हँग से की थी। उक्त समाज की छोर से ही शायद "समस्यापूर्त्ति प्रकाश" निकला था जिसमें "व्यासजी" और ''बलवीरजी" (रामकृष्ण वर्मा) की बहुत सी पूर्तियाँ हैं। च्यासजी का "बिहारी-बिहार" (बिहारी के सब दाही पर कंडिलयाँ ) बहुत बड़ा प्रथ है जिसमें उन्होंने बिहारी के दोहों के भाव बड़ी मार्मिकता से पल्लवित किए हैं। डुमराँव-निवासी पंडित नकछेदी तिवारी (अजान) भी इस रसिक मंडली के बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे। वे बड़ी सुंदर कविता करते थे और पढ़ने का ढेंग ता उनका बड़ा ही अनूठा था। उन्होंने 'मना-मंजरी' आदि कई अच्छे संमह भी निकाले और कवियो का वृत्त भी बहुत कुछ संप्रह किया। बाबू रामकृष्ण की मंडली में पंडित विजयान द त्रिपाठी भी अजभाषा की कविता बडी अच्छी करते थे।

इसी पुरानी धारा के भीतर लाला सीताराम बी० ए० के पद्यानुवादों को भी लेना चाहिए। ये 'कविता' में अपना 'भूप' उपनाम रखते थे। 'रघुवंश' का अनुवाद इन्होंने देाहा-चैापाइयों में और 'मेघदृत' का घनाचरी में किया है।

यद्यपि पंडित अयोध्यासिंहजी उपाध्याय इस समय खड़ी बोली के और आधुनिक विषयों के ही कवि प्रसिद्ध हैं, पर प्रारंभकाल में ये भी पुराने ढँग की शृंगारी कविता बहुत सुद्र और सरस करते थे। इनके निवासस्थान निजामाचाद में सिख-संप्रदाय के महंत बाबा सुमेरसिंहजी हिंदी-काव्य के बड़े प्रेमी थे। उनके यहाँ प्राय: कविसमाज एकत्र हुआ करता था जिसमें उपाध्यायजी भी अपनी पूर्तियाँ पढ़ा करते थे। इनका "हरिश्रीध" उपनाम उसी समय का है। इनकी पुराने ढंग की किवताएँ 'रस-कलश' में संगृहीत हैं जिसमें इन्होंने नायिकाश्रों के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस-सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते।

पंडित श्रीधर पाठक का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ ही अकसर बताया करते हैं। पर खड़ी बोली की किवताश्रों की अपेसा पाठकजी की अजभाषा की किवताएँ ही श्रिधिक सरस, हृद्यश्राहिणी और उनकी मधुर-स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखनेबाली हैं। यद्यपि उन्होंने समस्यापूर्त्ति नहीं की, नायिका-भेद के उदाहरणों के रूप में किवता नहीं की, पर जैसी मधुर और रसभरी अजभाषा उनके 'श्रृतुसंहार' के अनुवाद में है, वैसी पुराने किवयों में किसी किसी की ही मिलती है। उनके सवैयों में हम अजभाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। वर्षा-श्रृतु-बर्णन का यह सवैया ही लीजिए—

बारि-फुहार-भरे बदरा, से इ से हत कुंजर से मतवारे। बीजुरी-जेिति धुजा फहरै, घन-गर्जन-सब्द से ई हैं नगारे॥ रेार के। घोर के। ओर न छे।र, नरेसन की-सी छटा छिब धारे। कामिन के मन के। श्रिय पावस, आयो।, श्रिये! नव मी हिनी डारे॥

व्रजभाषा की पुरानी परिपाटी के किवयों में स्वर्गीय बाबू जगन्नाथदास (रक्नाकर) का स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। इनका जन्म काशी में भाद्रपद शुक्त ६ सं० १९२३ और मृत्यु आषाढ़ कृष्ण ३ सं० १९८९ को हरद्वार में हुई। भारतेंदु के पीछे संवत् १९४६ से ही ये व्रजभाषा में किवता करने लगे थे। 'हिँ डोला' आदि इनकी पुस्तकें बहुत पहले निकली थीं। काञ्य-संबंधिनी एक पत्रिका भी इन्होंने कुछ दिनों तक निकाली थी। इनकी किवता बड़े बड़े पुराने किवयों के टक्कर की होती थी।

पुराने किवयों में भी इनकी सी सूम और उक्ति-वैचित्रय बहुत कम देखा जाता है। भाषा भी पुराने किवयों की भाषा से चुस्त और गठी हुई होती थी। ये साहित्य तथा अजभाषा-काव्य के बहुत बड़े मर्मझ माने जाते थे।

इन्होंने 'हरिश्चंद्र', 'गंगावतरण' श्रौर 'उद्धव-शतक' नाम के तीन बहुत ही सुंदर प्रबंध-काव्य लिखे हैं। श्रॉगरेज किव पोप के समालोचना-संबंधी प्रसिद्ध काव्य (Essay on Criticism) का रोला छंदों में श्रच्छा अनुवाद इन्होंने किया है। फुटकल रचनाएँ तो इनकी बहुत श्रधिक हैं, श्रृंगार श्रौर वीर दोनों की। इनकी रचनाश्रों का बहुत बड़ा संग्रह "रक्षाकर" के नाम से नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। 'गंगावतरण' में गंगा के श्राकाश से उतरने श्रौर शिव के उन्हें सँभालने के लिये सम्बद्ध होने का वर्णन बहुत ही श्रोजपूर्ण है। 'उद्धवश्रातक' की मार्मिकता श्रौर रचना-कौशल भी श्राद्धितीय है। उसके दे। कवित्त नीचे दिए जाते हैं—

कान्ह-दूत कैथें। ब्रह्मदूत है पचारे आप, धारे प्रन फेरन के। मित ब्रज्जारी की। कहे रतनाकर पे प्रीति-रीति जानत ना, उानत अपनीति आनि नीति ले अपनारी की।। मान्या हम, कान्ह ब्रह्म एक ही, कह्यो जा उम, तै। हू हमें भावति न भावना अपन्यारी की। जैहे बनि बिगरि न बारिधिता बारिध की, बूँदता बिलैहे बूँद बिबस बेचारी की!!

घरि राखी ज्ञान गुन गैारव गुमान गाह, गोपिन का स्नावत न भावत भड़ग है।

कहै रतनाकर करत टायँ टायँ वृथा,
सुनत न केंाऊ यहाँ यह मुहचंग है।।
श्रीर हू उपाय केते सहज सुढंग, ऊधी!
साँस रोकिबे कें। कहा जाग ही कुढंग है !
सुटिल कटारी है, श्राटारी है उतंग श्राति,
जमुना-तरंग है, तिहारो सतसंग है।।

कानपुर के राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' की कविता भी व्रजभाषा के पुराने कवियों का स्मरण दिलानेवाली होती थी। जब तक ये कानपुर में रहे तब तक किवता की चर्चा की बड़ी धूम रही। वहाँ के 'रिसक-समाज' में पुरानी परिपाटी के किवयों की बड़ी चहल-पहल रहा करती थी। "पूर्ण" जी ने कुछ दिनों तक 'रिसकवाटिका' नाम की एक पत्रिका भी चलाई, जिसमें समस्या-पूर्तियाँ और पुराने ढंग की किवताएँ छपा करती थीं। खेद है कि केवल ४७ वर्ष की अवस्था में ही संवत् १९०७ में इनका देहांत हो गया। इनकी रचना कैसी सरस होती थी और लितत पदावली पर इनका कैसा अच्छा अधिकार था, इसका अनुमान इनके "धाराधर-धावन" (मेघदूत का अनुवाद) से उद्भृत इस पद्य से हो सकता है—

नव किलत केसर-विलत हरित सुपीत नीप निहारि कै। करि असन दल कँदलीन जो किलयाहिं प्रथम कछार पै।। हे घन! विपिन थल अमल परिमल पाय भूतल की भली। मधुकर मतंग कुरंग वृंद जनायहैं तेरी गली।।

श्री वियोगी हरि जजभूमि, जजभाषा श्रौर जजपित के श्रानन्य डपासक हैं। ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस रूखे जमाने में कम दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने श्रधिकतर पुराने कृष्ण-भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत से रसीले तथा भक्तिभाव पूर्ण पदों की रचना की है जिन्हें सुनकर आजकल के रसिक भक्त भी "बलहारी है!" बिना कहे नहीं रह सकते। इनकी इस प्रकार की रचनाएँ 'प्रेम-शतक', 'प्रेम-पथिक', 'प्रेमांजलि' आदि में मिलेंगी। छतरपुर से प्रयाग आनं पर राजनीतिक आदोलनों की भी कुछ हवा इन्हें लगी थी और इन्होंने 'चरखे की गूँज', 'चरखा-स्ताज', 'आसहयेगा-वीणा' ऐसी कुछ रचनाएँ भी को थीं, पर उनमें इनकी स्थायी मनावृत्ति न थी। यह अवश्य है कि देश के लिये त्याग करनेवाले वीरों के प्रति इनके मन में अपार श्रद्धा है। वियोगी हरिजी ने 'वीर-सतसई' नामक एक बड़ा काव्य देहों में लिखा है जिसमें भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियाँ हैं। इस प्रथ पर इन्हें प्रयाग के हिंदी-साहित्य-सम्मेलन से १२००) का पुरस्कार मिला था। इसके कुछ देहे देखिए—

पावस ही में धनुष ऋब, नदी तीर ही तीर।
रोदन ही में लाल हग, नवरस ही में वीर॥
जोरि नाव संग 'सिंह' पद करत सिंह बदनाम।
है है। कैसे सिंह तुम करि सुगाल के काम !
या तेरी तरवार में नहिं कायर ऋब ऋाव।
दिल हू तेरी बुिक गया, वामें नेक न ताव॥

कविवर विहारीलाल की परंपरा के वस मान प्रतिनिधि श्री दुलारेलालजी भागव के दोहों की वारीकी साहित्य-सेत्र में अपना कमाल खड़ी-बोली के इस जमाने में भी दिखाती रहती है। विहारी की प्रतिभा जिस ढाँचे की थी उसी ढाँचे की दुलारेलाल-जी की भी है, इसमें संदेह नहीं। एक एक दोहे में सफाई के साथ रस से स्निग्ध या वैचित्र्य से चमत्कृत कर देनेवाली प्रचुर सामग्री भरने का गुण इनमें भी है। कुछ दोहों में देशभिक, अखूतोद्धार, राष्ट्रीय आदोलन इत्यादि की भावना का अनूठेपन

के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने साँचे में नया मसाला ढालने की श्रच्छी कला दिखाई है। आधुनिक काव्यद्वेत्र में दुलारेलालजी ने त्रजभाषा-काव्य-चमत्कार-पद्धित का एक प्रकार से पुनरुद्धार किया है। इनकी "दुलारे-देाहावली" पर टीकमगढ़ राज्य की श्रोर से २०००) का 'देव-पुरस्कार' मिल चुका है। 'देाहावली' के कुछ देाहे देखिए—

तन-उपयन सहिहै कहा विक्रुरन-मंभायात। उड़्यो जात उर-तर जये चिलवे ही की बात ॥ दमकित दरपन-दरप दिर दीपसिखा-दुति देह। वह दृढ़ दक दिसि दिपत,यह मृदु दस दिसिन स-नेह॥ भर सम दीजै देस हित भरभर जीवन-दान। दिक दिक यौ चरसा सिरस दैया कहा, सुजान! गाँधी गुरु तें ग्याँन लै चरखा अनहेद जार। भारत सबद-तरंग पै बहत मुकुति की स्रोर॥

श्रभी थे। इं दिन हुए, श्रयोध्या के पं० रामनाथ ज्योतिषी ने रामकथा लेकर श्रपना 'रामचंद्रोदय काव्य' लिखा है जिस पर उन्हें २०००) का 'देव-पुरस्कार मिला है।'

आधुनिक विषयों के लेकर किवता करनेवाले कई किव जैसे, स्व० नाथूरामशंकर शर्मा, लाला भगवानदीन, पुरानी परिपाटी की बड़ी सुंदर किवता करते थे। पं० गयाप्रसादजी शुक्क 'सनेही' के प्रभाव से कानपुर में ब्रजभाषा-काव्य के मधुर स्रोत श्रभी बराबर वैसे ही चल रहे हैं, जैसे 'पूर्ण' जी के समय में चलते थे। नई पुरानी दोनों परिपाटियों के किवयों का कानपुर श्रव्हा केंद्र हैं। ब्रजभाषा-काव्यपरंपरा किस प्रकार जीती जागती चली चल रही है, यह हमारे वर्त्तमान किव-सम्मेलनें में देखा जा सकता है।

#### प्रकरगा २

#### नई धारा

#### प्रथम उत्थान

( संवत् १६२४-१६४० )

यह सुचित किया जा चुका है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य-साहित्य की देश-काल के अनुसार नए नए विषयों की स्रोर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा का भी नए नए चेत्रों की चौर माडा। इस नए रंग में सबसे ऊँचा स्वर देशभिक्त की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लेकि-हित, समाज-सुधार, मातृभाषा का उद्धार ऋादि थे। हास्य और विनाद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए। रीति-काल के कवियों की रूढ़ि में हास्य-रस के आलंबन कंजुस ही चले आते थे। पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलंबन सामने आने लगे-जैसे, पुरानी लकीर के फक्कीर, नए फैशन के गुलाम, नाच-खसाट करनेवाले श्रदालती श्रमले, मुर्ख श्रीर खशामदी रईस, नाम या दाम के भुखे देशभक्त इत्यादि । इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्घार के लिये रक्त बहानेवाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करनेवाले इतिहास-प्रसिद्ध बीर होने लगे। सारांश यह कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिन नए नए विषयों के प्रतिर्विब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नृतन परिस्थिति के साथ हमारे मनेाविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले।

कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थित के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने ये। ग्य अपनी बुद्धि के। बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी श्रोर अपनी रागात्मिका मृत्ति के। उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल श्रीर श्रशक्त रहता है।

विषयें। की अनेकरूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला। प्राचीन धारा में 'मुक्तक' श्रौर 'प्रबंध' की जा प्रणाली चली आती थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में 'प्रबंध' का रूप कथात्मक श्रीर वस्तुवर्णनात्मक ही चला आता था। या ता पाराणिक कथाओं, ऐतिहासिक बृत्तों के। लेकर छोटे बडे आख्यान-काव्य रचे जाते थे—जैसे, पदमावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्रप्रकाश, सदामाचरित्र, दानलीला, चीरहरन लीला इत्यादि-- श्रथवा विवाह, मृगया, भूला, हिँ डोला, ऋतुविहार छादि के। लेकर वस्तु-वर्णनात्मक प्रबंध । श्रमेक प्रकार के सामान्य विषयों पर—जैसे बुढ़ापा, विधिविडंबना, जगत-सचाई-सार, गारचा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत—कुछ दूर तक चलती हुई विचारों श्रीर भावों की मिश्रित धारा के रूप में छे।टे छोटे प्रबंधों या निबंधों की चाल न थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्तिवैचित्र्य के साथ एक ही पद्य में कहे जाते थे अर्थात् वे मुक्कक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निवंधों की परंपरा भी चली जो प्रथम उत्थानकाल के भीतर ते। बहुत कुछ भावप्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क श्रीर इतिवृत्तात्मक ( Matter of Fact ) होने लगी।

नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, राधाकृष्णदास, उपा-ध्याय बद्रीनारायण चै।धरी श्रादि के। ले सकते हैं।

जैसा ऊपर कह आए हैं. नवीन धारा के बीच भारतेंद्र की वाणी का सबसे ऊँचा स्वर देशभक्ति का था। नीलदेवी, भारत-दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देशदशा की जो मार्मिक व्यंजना है, वह ती है ही; बहुत सी स्वतंत्र कवि-ताएँ भी उन्होंने लिखीं जिनमें कहीं देश की श्रतीत गौरव-गाथा का गर्व. कहीं वर्तमान अधोगति की चोभभरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि श्रनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। "विजयिनीविजय-वैजयंती" में. जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय-प्राप्ति पर लिखी गई थी, देशभक्ति-व्यंजक कैसे भिन्न भिन्न संचारी भावों का उद्गार है ! कहीं गवे. कहीं चोभ, कहीं विषाद । "सहसन बरसन सो सुन्या जो सपने नहिं कान, सो जय त्रारज शब्द" की सुन श्रीर ''फरिक उठीं सबकी भुजा, खरिक उठीं तरवार। क्यों श्रापृद्धि ऊँचे भए श्रार्थ्य-मेाछ के बार" का कारण जान, प्राचीन श्रार्थ्य-गौरव का गर्व कुछ श्रा ही रहा था कि वर्त्तमान श्रंघोगति का दृश्य ध्यान में आया और फिर वही "हाय भारत !" की धन !

हाय ! वहें भारत-भुव भारी । सब ही विधि सें। भई दुखारी । हाय पंचनद, हा पानीपत । ऋजहुँ रहे तुम घरनि विराजत । हाय चितौर ! निलज तू भारी । ऋजहुँ खरेग भारतिह मँमारी । तुममें जल निहं जमुना गां। बढ़ हु बेगि किन प्रवल तरगा ! बोरहु किन भट मथुरा कासी ! धोवहु यह कलंक को रासी ।

'चित्तौर', 'पानीपत', इन नामों में ही हिंदू-हृद्य के लिये कितने भावों की व्यंजना भरी है। उसके लिये ये नाम ही काव्य हैं। नीलदेवी में यह कैसी करुण पुकार है—

कहाँ करुणानिधि केसव साए ! जागत नाहिं अनेक जतन करि भारतवासी रोए ॥ यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदुजी ने हिंदीकाव्य के। केवल नए नए विषयों की श्रोर ही उन्मुख किया,
उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं
किया। दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने की यह है कि वे
केवल "नरप्रकृति" के किव थे, बाह्य प्रकृति की श्रानं तरूपता के
साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। अपने
नाटकों में दे। एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं
(जैसे, सत्यहरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का
वर्णन) वे केवल परंपरा-पालन के रूप में हैं। उनके भीतर
उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा और उत्प्रेचा
के चमत्कार के लिये लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ
अलग अलग वस्तुएँ और व्यापार हैं और दूसरी पंक्ति में उपमा
या उत्प्रेचा। कहीं कहीं तो यह अपस्तुत विधान तीन पंक्तियों
तक चला चलता है।

अतं में यह स्चित कर देना आवश्यक है कि गद्य के। जिस परिमाण में भारतेंद्र ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया उस परिमाण में पद्य के। नहीं। उनकी अधिकांश किवता तो कृष्णभक्त कियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है जिनमें राधाकृष्ण की प्रेमलीला और विहार का वर्णन है। शृंगाररस के किवत-सवैयों का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत है। चुका है। देशदशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी किवताएँ या तो नाटकों में रखने के लिये लिखी गई अथवा विशेष अवसरों पर—जैसे प्रिंस आक वेल्स (पीछे सम्राट् सप्तम इंडर्ब ) का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा बिटिश सरकार की विजय—पढ़ने के लिये। ऐसी रचनाओं में राजभिक्त और देशभिक्त का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। देशदशा पर देा-एक होली या बसंत आदि

गाने की चीजें फुटकल भी मिलती हैं। पर उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर श्राधुनिकता कम ही मिलेगी।

गाने की चीजों में भारतेंदु ने कुछ लावनियाँ श्रीर ख्याल मी लिखे जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी।

भारतेंदुजी स्वयं पद्यात्मक निकंधों की ओर प्रकृत नहीं हुए, पर उनके भक्त और अनुयायी पं० प्रतापनारायण मिश्र इस ओर बढ़े। उन्होंने देश-दशा पर आँसू बहाने के अतिरिक्त 'बुढ़ापा', 'गारचा' ऐसे विषय भी कविता के लिये चुने। ऐसी कविताओं में कुछ तो विचारणीय बातें हैं, कुछ भाव-व्यंजना और विचित्र विनाद। उनके कुछ इस्तिवृत्तात्मक पद्य भी हैं जिनमें शिचितों के बीच प्रचलित बातें साधारख भाषण के रूप में कही गई हैं। उदाहरण के लिये 'कंदन' की ये पंक्तियाँ देखिए—

तबिह लख्या जहँ रह्यो एक दिन कंचन बरसत ।
तहँ चै। याई जन रूखी रे। टिंहु के। तरसत ।।
जहाँ कृषी बाणिज्य शिल्पसेवा सब माहीं।
देसिन के हित कळू तस्व कहुँ कैसहु नाहीं।।
कहिय कहाँ लगि नृपति दबे हैं जहँ ऋन-भारन।
तहँ तिनकी धनकथा कौन जे गृही सधारन।।

इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद्य भारतेंदुजी ने भी कुछ लिखे हैं। जैसे—

> श्राँगरेज-राज सुख-साज सजे सब भारी। पैधन विदेस चिल जात यहें श्राति ख्वारी।।

मिश्रजी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य-विनोदपूर्ण रचनात्रों में ही दिखाई पड़ती है। 'हरगंगा', 'तृष्यंताम्', 'बुढ़ापा' इत्यादि कविताएँ बड़ी ही विनोदपूर्ण श्रीर मनोरंजक हैं। 'हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान' वाली 'हिंदी की हिमायत' भी बहुत प्रसिद्ध हुई।

उपाध्याय पं० बदरीनारायण चौधरी (प्रेमघन) ने अधिकतर विशेष विशेष श्रवसरों पर-जैसे. दादा माई नौरोजी के पार्लीमेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक-जुबिली के अवसर पर, नागरी के कचहरियों में प्रवेश पाने पर. प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन (सं० १९६३) के अवसर पर—आनंद आदि प्रकट करने के लिये कविताएँ लिखी हैं। भारतेंदु के समान नवीन विषये। के लिये ये भी प्रायः रोला छंद ही लेते थे। इनके छंदों में यतिभंग प्राय: मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की, तब इन्होंने कहा-"मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता; पढनेवाला ठीक चाहिए।" देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश भी दशा सुधारने के लिये जे। राज-नीतिक या धर्मसंबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बडी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई पडती, तब लेखों और कविताओं द्वारा हुई प्रकट करते; और जब बुरे लक्क् दिखाई देते. तब चोभ और खिन्नता। कांग्रेस के ऋधिवेशनों में ये प्रायः जाते थे। 'हीरक-जुबिली' ऋादि की कविताओं को खुशामदी कविता न समभना चाहिए। उनमें ये देशदशा का सिहावलोकन करते थे—श्रीर मामिकता के साथ।

विलायत में दादाभाई नौराजी के 'काले' कहे जाने पर इन्होंने 'कारे' शब्द के लेकर बड़ी सरस और चोभपूर्ण कविता लिखी थी। कुछ पंक्तियाँ देखिए—

श्राचरज होत तुमहुँ सम गोरे बाजत कारे।
तासों कारे 'कारे' शब्दहु पर हैं वारे।।
कारे काम, राम, जलधर जल-बरसनवारे।
कारे लागत ताही सो कारन को प्यारे।।
यातें नीका है तुम 'कारे' जाहु पुकारे।

यहै श्रमीस देत तुमको मिलि हम सब कारे।। सफल होर्हि मन के सब ही सकल्प तुम्हारे।

हीरक-जुबिली के अवसर पर लिखे "हार्दिक हर्षादर्श" में देश की दशा का ही वर्णन है। जैसे---

भया भूमि भारत में महा भयंकर भारत।
भए बीरवर सकल सुभट एकहि सँग गारत।।
मरे बिबुध नरनाह सकल चातुर गुनमंडित।
विगरो जनसमुदाय बिना पथदर्शक पंडित।।
नए नए मत चले, नए फगरे नित बाढ़े।
नए नए दुख परे सीस भारत पै गाड़े।।

'प्रेमघन' जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरस कविताएँ उनके दोनों नाटकों में हैं। "भारत-सौभाग्य" नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश-दशा पर वैसा बड़ा, अनुठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। उसके प्रारंभ के अंकों में 'सरस्वती', 'लच्मी' और 'दुर्गा' इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुँह से बिदा होते समय जो कविताएँ कहलाई गई हैं, वे भी बड़ी मार्मिक हैं। 'हंसारूढ़ा सरस्वती' के चले जाने पर 'दुर्गा' कहतीहैं —

आजु लैं। रही अनेक भाँति घोर घारि कै। पैन भाव माहि बैठने। सु मीन मारि कै।। जाति हों चली वहीं सरस्वती गई जहाँ।

उद्धृत कविताओं में उनकी गद्यवाली चमत्कार-प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। अधिकांश कविताएँ ऐसी ही हैं। पर कुछ कविताएँ उनकी ऐसी भी हैं—जैसे, 'मयंक' और 'झान द अक्स्योदय'—जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं और कहीं उपमाओं और उत्प्रेद्धाओं की भरमार।

यद्यपि ठाकुर जगमोहन सिंहजी अपनी कविता का नए विषयों की श्रोर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत-काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों का संस्कार मन में लिए हुए, श्रपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विध्यप्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी-काव्य में एक नूतन विधान का श्राभास दिया था। जिस समय हिंदी-साहित्य का श्रभ्यदय हुआ, उस समय संस्कृत-काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था, इससे वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूदम निरीच्या वाल्मीकि, कालिदास श्रीर भवभूति में पाया जाता है, वह संस्कृत के पिछले कवियों में नहीं रह गया। प्राचीन संस्कृत कवि प्राकृतिक दृश्यों के विधान में कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा "विव-प्रहरा" कराने का प्रयत्न करते थे। इस कार्य्य को अच्छी तरह संपन्न करके तब वे इधर उधर उपमा, उत्प्रेचा आदि द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु-विधान भी कर देते थे। पर पीछे मुक्तकों में सूचम और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इनी-गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर 'अर्थ-प्रहण्' कराने का प्रयत्न ही रह गया और प्रबंध-काव्यों के वर्णनों में उपमा और उत्प्रेचा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो चला 🕸 ।

यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। 'षट्-ऋतु-वर्णन' में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था, वह केवल 'उद्दीपन' की दृष्टि से—धर्थात् नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और जगाने या

<sup>#</sup> देखिए 'माधुरी'' ( ज्येष्ठ, श्राषाढ़ १६८० ) में प्रकाशित मेरा ''काव्य में प्राकृतिक दृश्य''।

उद्दीत करने के लिये। इस काम के लिये कुछ वस्तुओं का खलग खलग नाम ले लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक हश्यों के प्रति किव के भाव का पता देनेवाले वर्णन पुराने हिंदी-काव्य में नहीं पाए जाते।

संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार का जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी श्रोर किसी ने ध्यान न दिया। प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थे।ड़ा विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की श्रोर यह प्यार-भरी सूचम दृष्टि प्राचीन संस्कृत-काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या श्चरबी के काव्यद्वेत्र में नहीं पाई जाती। योरप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है। श्राँगरेजी साहित्य में वर्ड स्वर्थ, शेली और मेरडिथ (Wordsworth, Shelley, Meredith) श्रादि में उसी ढँग का सुद्म प्रकृति निरीच्चण श्रीर मनोरम रूप-विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत-साहित्य में । प्राचीन भारतीय और नवीन योरपीय दृश्य-विधान में पीछे थोडा लक्य-भेद हो गया। भारतीय प्रशाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही है, अतः उसके रूप का प्रत्यचीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लच्य दिखाई पड़ता है। पर योरपीय साहित्य में काव्य-निरूपण की बराबर बढती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि "प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यची-करण मात्र तो स्थल व्यवसाय हैं: उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि खड़ी करना ही कवि-कर्म है"।

उक्त प्रवृत्ति के अनुसार कुछ पाश्चात्य किवर्यों ने तो प्रकृति के नाना रूपों के बीच व्यंजित होनेवाली भावधारा का बहुत सुंदर उद्घाटन किया, पर बहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपों को अपनी अंतर्वृत्तियों से छोपने लगे। अब इन दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर हमारे काव्य में दृश्य-वर्णन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है। विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है। अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत चेत्र उस 'महामानस' की कल्पनाश्चों का अनंत प्रसार है। सूद्रमदर्शी सहदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप जिन नाना भावों की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित श्रांत:कोटर की वासनाश्रों से उन्हें छोपना एक भूठे खेलवाड के ही अ'तर्गत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्यविधान के संबंध में कह रहा हूँ जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है। जहाँ किसी पूर्व-प्रतिष्ठित भाव की प्रवलता व्यंजित करने के लिये ही प्रकृति के चेत्र से वस्तु-व्यापार लिए जायँगे, वहाँ तो वे उस भाव में रॅंगे दिखाई ही देंगे। पद्माकर की विरहिगी का यह कहना कि "किंसक गुलाब कचनार श्री श्रनारन की डारन पे डोलत श्चाँगारन के पुंज हैं।" ठीक ही है। पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को संकुचित करना है। अपने ही सुख-द:ख के रंग में रॅंगकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है। प्रकृति का अपना रूप भी है।

पं० श्रं बिकादत्त व्यास ने नए नए विषयों पर भी कुछ फुट-कल कविताएँ रची हैं जो पुरानी पत्रिकाश्चों में निकली हैं। एक बार उन्होंने कुछ बेतुके पद्य भी श्चाजमाइश के लिये बनाए थे, पर इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित छंद लिया था।

भारतेंदु के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त कर आब हम उन लोगों की ओर आते हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में आए और जिन्होंने काव्य की भाषा और शैली में भी कुछ परि-वर्तन उपस्थित किया। भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देशकाल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ज्ञजभाषा ही रखी और छंद भी वे ही लिए जो ज्ञजभाषा में प्रचलित थे। पर भारतेंदु के गोलोकवास के थोड़े ही दिनों पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी-गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका, पर किवता की भाषा अभी अजभाषा ही बनी है। गद्य एक भाषा में लिखा जाय और पद्य दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली। इसकी कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में ही उठी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने 'दशरथ-विलाप' नाम की एक किवता खड़ी बोली में (फारसी छंद में) लिखी थी। किवता इस ढँग की थी—

कहाँ हे। ऐ हमारे राम प्यारे। किथर तुम छे। इकर हमके। सिधारे। बुढ़ापे में य दुख भी देखना था। इसी के देखने का मैं बचा था।।

यह कविता राजा शिवप्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे उन्होंने अपने 'गुटका' में दाखिल किया था।

खड़ी बोली में पद्य-रचना एकदम कोई नई बात न थी। नामदेव और कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा आए हैं और यह सूचित कर चुके हैं कि उसका व्यवहार अधिकतर सधुकड़ी भाषा के भीतर हुआ करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य-भाषा अजभाषा का ही चलन रहा। इंशा ने अपनी 'रानी केतकी की कहानी' में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू-छंदों में रखे। उसी समय में प्रसिद्ध कुष्णभक्त नागरीदास हुए। नागरीदास तथा उनके पीछे होनेवाले कुछ कुष्णभक्तों में इक्क की फारसी पदावली और राजलबाजी का शौक दिखाई पड़ा। नागरीदास के 'इक्क चमन' का एक दोहा है—

केहिन पहुँचा वहाँ तक आसिक नाम अनेक।

हशक-चमन के बीच में आया मजनूँ एक।।

पीछे नर्जार अकबराबादी ने (जन्म संवत् १७९७, मृत्यु
१८७७) क्रुब्र्गालीला-संबंधी बहुत से पद्य हिंदी-खड़ी बोली में
लिखे। वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे। उनके पद्यों के
नमने देखिए—

यारो सुना य दिध के लुटैया का बालपन ।
औ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन ।।
सोहन-सरूप नृत्य करैया का बालपन ।
बन बन में खाल गौवं चरैया का बालपन ।।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन ।।
स्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ।।
परदे में बालपन के ये उनके मिलाप थे।
जोती-सरूप कहिए जिन्हें सा वा आप थे।

बाँ कृष्ण मदनमेहिन ने जब सब खालों से यह बात कही। श्री आपी से कट गेंद डँडा उस कालीदह में फेंक दई।। यह लीला है उस नंदललन मनमेहिन जसुमत-दैया की। रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बालो कृष्ण कन्हेया की।

लखनक के साह कुंदनलाल और फुंदनलाल 'ललित किशोरी' और 'ललित माधुरी' नाम से प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त हुए हैं जिनका रचना-काल सं० १९१३ और १९३० के बीच सममना चाहिए। उन्होंने और कृष्णभक्तों के समान ब्रजभाषा के अनेक पद तो बनाए ही हैं, खड़ी बोली में कई मूलना छंद भी लिखे हैं, जैसे—

जंगल में अब रमते हैं, दिल बस्ती से धवराता है। मानुषगंघ न भावी है, सँग मरकट मार सुहाता है।। चाक गरेवाँ करके दम दम ऋगहें भरना आता है। 'ललित किशोगी' इश्क रैन दिन ये सब खेल खेलाता है।

इसके उपरांत ही लावनीबाजों का समय आता है। कहते हैं कि मिरजापुर के तुकनिगिर गोसाई ने सधुकड़ी भाषा में झानोपदेश के लिये लावनी की लय चलाई। लावनी की बोली खड़ी बोली रहती थी। तुकनिगिर के दो शिष्य रिसालगिरि और देवीसिंह प्रसिद्ध लावनीबाज हुए, जिनके आगे चल कर दो परस्पर प्रतिद्वंद्वी अखाड़े हो गए। रिसालगिरि का ढंग 'तुरी' कहलाया जिसमें अधिकतर ब्रह्मज्ञान रहता था। देवी-सिंह का बाना 'सखी का बाना' और उनका ढंग 'कलगी' कहलाया जो भक्ति और प्रेम लेकर चलता था। लावनीबाजों में काशी-गिरि उपनाम 'बनारसी' का बड़ा नाम हुआ। लावनियों में पीछे उद्दे के छंद अधिकतर लिए जाने लगे। 'ख्याल' को भी लावनी के ही आत्रीत समक्षना चाहिए।

इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछले किव भी, जैमा कि हम दिखा आए हैं, इधर-उधर खड़ी बोली के दे!-चार किवत्त-सवैए रच दिया करते थे। उधर लावनीबाज और ख्यालबाज भी अपने ढग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाया करते थे। इस प्रकार खड़ी बोली की तीन छंद-प्रणालियाँ उस समय लोगों के सामने थीं जिस समय भारतेंदुजी के पीछे किवता की भाषा का सवाल लोगों के सामने आया—हिंदी के किवत्त-सवैया की प्रणाली, उदू-छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग। संवत् १९४३ में पं० श्रीधर पाठक ने इसी पिछले ढंग पर "एकांत-वासी योगी" खड़ी बोली-पद्य में निकाला। इसकी भाषा अधिकतर बोलवाल की और सरल थी। नमुना देखिए—

श्राज रात इससे परदेशी चल की जे विश्राम यहीं। जेा कुछ, वस्तु कुटी में मेरे करे। महरा, संकाच नहीं॥ ४६ तृख-शब्या स्त्री स्रहप रसाई पास्रो स्वल्प प्रसाद । पैर परार चला निद्रा ला मेरा आसिर्वाद ॥

< x x x

प्रानिपयारे की गुन-गाथा, साधु ! कहाँ तक मैं गाऊँ । गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊँ ॥

इसके पीछे ता "खड़ी बोली" के लिये एक आदालन ही खड़ा हुआ। मुजफ्करपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री खड़ी बोली का भंडा लेकर उठे। संवत् १९४५ में उन्होंने 'खड़ी बाली आंदोलन' की एक पुस्तक छपाई जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब तक जो कविता हुई, वह ता बजभाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कावता हो सकती है। वे भाषातस्व के जानकार न थे। उनकी समम में खड़ी बोली ही हिंदी थी। श्रपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बाली-पद्य की पाँच स्टाइलें क्रायम की थीं-जैसे, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। उनकी पोथो में और पद्यों के साथ पाठकजी का "एकातवासी योगी" भी दज हुआ। और कई लोगों से भी अनुरोध करके उन्होंने खड़ी बोली की कविताएँ लिखाई। चंपारन के प्रसिद्ध संस्कृत-विद्वान श्रीर वैद्य पं० चंद्रशेखरधर मिश्र, जो भारतेंदुजी के मित्रों में थे, संस्कृत के श्रांतरिक्त हिंदी में भी बड़ी सुंदर श्रीर आशु कावता करते हैं। मैं सममता हूँ कि हिंदी-साहित्य के श्राधुनिक काल में संस्कृत-वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य पहले-पहल मिश्रजी ने ही लिखे। बाबू श्रयोध्याप्रसादजी उनके पास भी पहुँचे और कहने लगे—''लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती। क्या आप भी यही कहते हैं ? बिद:नहीं, ते। मेरी सहायता कीजिए।" उक्क पंडितजी ने कुछ किवा लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने श्रपनी पोथी में शामिल किया। इसी प्रकार खड़ी बोली के पत्त में जो राय मिलती, वह भी उसी पोथी में दर्ज होती जाती थी। धीरे धीरे एक बड़ा पोथा हो गया जिसे बराल में दबाए वे जहाँ कहीं हिंदी के संबंध में सभा होती, जा पहुँचते। यदि बोलने का श्रवसर न मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़ कर चल देते थे।

## काव्य खंड

## नई धारा

## द्वितीय उत्थान

( संवत् १९५०--१९७५ )

पं० श्रीधर पाठक के 'एकांतवासी यागी' का उल्लेख खडी बाली की कविता के आरंभ के प्रसग में प्रथम उत्थान के आत-र्गत है। चुका है। उसकी सीधी-सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौम मामिकता भी ध्यान देने ये। यह है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन चेत्र में कुटी छा कर रहना एक ऐसी भावना है जो समानरूप से सब देशों के और सब श्रेखियों के स्त्री-पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। सीधी-सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिये ऐसी प्रेम-कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अपढ स्त्रियो तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पंडितों की बँधी हुई रूढ़ि से बाहर निकलकर अनुभृति के स्वतंत्र चेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिये पुराने प्रचलित प्राम-गीतों की खोर भी ध्यान देने की द्यावश्यकता है; केवल पं डतों द्वारा प्रवर्तित काव्य-परंपरा का श्चनशीलन ही अलम् नहीं है।

पंडितों की बाँधी प्रणाली पर चलनेवाली काट्यधारा के साथ साथ सामान्य ऋपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद श्रीर प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है-ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य-भाषा के साथ साथ लोकभाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य-भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोकभाषा से दूर पड़ जाती है श्रौर जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति चीरा होने लगती है तब शिष्ट समुदाय लोकभाषा का सहारा लेकर श्रपनी काव्य-परंपरा में नया जीवन डालता है। पराने रूपों से लदी अपभ्रंश जब लद्ध होने लगी तब शिष्ट काञ्य प्रचलित देशी भाषात्रों से शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही शकतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी श्चटल समभना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बँघ कर निश्चेष्ट श्रीर संक्रचित होगा तब तब उसं सजीव श्रीर चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन-तत्त्व प्रहुण करने से ही प्राप्त होगा ।

यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर-परिचित पशु-पित्यों, पेड़-पौधों, जंगल-मैदानों आदि का भी समेटे चलती हैं। देश के स्वरूप के साथ यह संबद्ध चलती हैं। एक गीत में केाई प्रामबधू अपने वियोग-काल की दीर्घता की व्यंजना अपने चिर-परिचित प्रकृति-व्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती है—

"जी नीम का प्यारा पैचा प्रिय श्रापने हाथ से द्वार पर लगा गया वह बड़ा होकर फूला श्रीर उसके फूल ऋड़ भी गए, पर प्रिय न श्राया।"

इस भावधारा की श्राभिन्यंजन-प्राणालियाँ वे ही होती हैं जिन पर जनता का हृदय इस जीवन में श्रापने भाव स्वभावतः ढालता श्राता है। हमारी भाव-प्रवर्त्तिनी शक्ति का श्रासली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित सममना चाहिए। जब पंडितों की काव्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न पड़ कर रूढ़ हो जाती है तब वह कृत्रिम होने लगती है और उसकी शक्ति भी चीण होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में इसी भावधारा की छोर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का श्राभिप्राय है उस स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना अंतर्भू मियों के। परस्कर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। यह पुनर्विधान सामंजस्य के रूप में हो, अंध प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, जो विपरीतता की हद तक जा पहुँचती है। इस प्रकार के परिवर्त्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैमार्गिक स्वच्छंदता (True romanticism) कहना चाहिए, क्योंकि यह मूल प्राकृतिक आधार पर होता है।

इंगलैंड के जिस 'स्वच्छंदताबाद' (Romanticism) का इधर हिंदी में भी बराबर नाम लिया जाने लगा है उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवर्त्तन के मूल प्राकृतिक द्याधार का स्पष्ट द्याभास रहा। पीछे किवयों की व्यक्तिगत, विद्यागत द्यौर बुद्धिगत प्रवृत्तियों द्यौर विशेषताद्यों के—जैसे, रहस्या-त्मकता, दार्शनिकता, स्वातंत्र्यभावना, कलाबाद द्यादि के—द्याधिक प्रदर्शन से वह कुछ ढँक सा गया। काव्य का पांडित्य की विदेशी कृदियों से मुक्त और स्वच्छंद काउपर (Cowper) ने किया था, पर स्वच्छंद होकर जनता के हृद्य में संचरण करने की शक्ति वह कहाँ से प्राप्त करे, यह स्काटलैंड के एक किसानी मोपड़े में रहनेवाले किव बन्स (Burns) ने ही दिखाया था। उसने द्यान के परंपरागत प्रचलित गीतों की सार्मिकता परस्त कर देशभाषा में रचनाएँ की, जिन्होंने वहाँ के सारे जनसमाज के हृद्य में द्याना घर किया। स्काट (Walter Scott)

ने भी देश की अंतर्व्यापिनी भावधारा से शक्ति लेकर साहित्य की अनुप्राणित किया था।

जिस परिस्थिति में श्रॅगरेजी-साहित्य में स्वच्छंदताबाद का विकास हुआ उसे भी देखकर यह समभ लेना चाहिए कि रीति-काल के आंत में. या भारतेंदकाल के आंत में हिंदी-काव्य की जो परिस्थिति थी वह कहाँ तक इँगलैंड की परिस्थिति के अनु-रूप थी। सारे योरप में बहुत दिनों तक पंडिती और विद्वानी के लिखने-पढ़ने की भाषा लैटिन (प्राचीन रोमियों की भाषा) रही। फरांसीं(सयों के प्रभाव से इँगलैंड की काव्य-रचना भी लैटिन की प्राचीन रूढियों से जकडी जाने लगी। उस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा। बँधी हुई अलंकत पदावली, वस्तु-वर्णन की रूढियाँ, छंदी की व्यवस्था सब ज्यो की त्यो रखी जाने लगीं। इस प्रकार खँगरेजी-काव्य, विदेशी काव्य और साहित्य की रूढियों से इतना आच्छन है। गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न सा हो गया । काउपर, क्रैव श्रौर बन्से ने काव्यधारा के। साधारण जनता की नाद्रुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों में तथा लाक-हृदय के ढलाव की नाना मार्मिक अंतर्भुमियों में स्वच्छंदता-पर्वक ढाला। श्रॅंगरेजी माहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद रूप पूर्व रूप से बहुत श्रलग दिखाई पड़ा। बात यह थी कि लैटिन (जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यवनानी ढाँचे पर हुआ था) इँगलैंड के लिये दूर देश की भाषा थी अतः उसका साहित्य भी वहाँ के निवासियों के अपने चिर संचित संस्कार श्रीर भाव-व्यंजन-पद्धति से द्र पहता था।

पर हमारे साहित्य में रीति-काल की जो रूढ़ियाँ हैं वे किसी और देश की नहीं; उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ है। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रिचत प्राकृत-अपभ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूपमहण करते रहने और कुछ बँध जाने के कारण जनसाधारण की भावमधी वाग्धारा से कुछ हटा सा लगता है। पर एक ही देश और एक ही जाति के बीच आबिभूत होने के कारण देानों में कोई मैलिक पार्थक्य नहीं। अतः हमारे वर्त्तमान काव्यक्षेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्रकृत पद्धति पर अर्थान् परंपरा से चले आते हुए मैलिक गीतों के मर्भस्थल से शिक लेकर चलने पाती तो वह अपनी ही काव्यपरंपरा होती—अधिक सजीव और स्वच्छंद की हुई।

रीति काल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसों श्रीर श्रतंकारों के उदाहरणों के रूप में रचना होने से श्रीर कुछ द्वंदों की परिपाटी बँघ जाने से हिंदी-कविता जकड सी उठी थी। हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्यधारा के। नए नए विषयों की श्रोर मे।इने की प्रवृत्ति तो दिखाई पड़ी, पर भाषा अज ही रहने दी गई और पद्य के ढाँचों, ऋभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप-निरीच्या त्रादि में स्वच्छदता के दर्शन न हए। प्रकार की स्वच्छंदता का श्राभास पहले पहल पं० श्रीधर पाठक ने ही दिया। उन्होंने प्रकृति के रूढि-बद्ध रूपों तक ही न रह कर अपनी आँखों से भी उसके रूपों की देखा। 'गुनवंत हेमंत' में वे गाँवों में उपजनेवाली मूली-मटर ऐसी वस्तुश्रों के। भी प्रेम से सामने लाए जा परंपरागत ऋतु-वर्णनी के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थीं। इसके लिये उन्हें पं० माधवप्रसाद मिश्र की बैद्धार भी सहनी पड़ी थी। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिये सु'दर लय और चढ़ाव-उतार के कई नए ढाँचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदी का सुदर लय से पढ़ना एक बात है, राग-रागिनी गाना दूसरी बात। ख्याल

या लावनी की लय पर जैसे 'एकांतवासी योगी' लिखा गया वैसे ही सुथरे-साइयों के सधुकड़ी ढंग पर 'जगत-सचाई-सार', जिसमें कहा गया कि 'जगत है सक्षा, तिनक न कथा, सममें बचा! इसका भेद'। 'स्वर्गीय वीगा' में उन्होंने उस परोच्च दिव्य संगीत की श्रोर रहस्यपूर्ण संकेत किया जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातों का विचार करने पर पं० श्रीधर पाठक ही सबे स्वच्छंदतावाद (Romanticism) के प्रवर्त्तक ठहरते हैं।

खेद है कि सची और स्वामाविक स्वच्छंदता का यह मार्ग हमारे काञ्यत्तेत्र के बीच चल न पाया। बात यह है कि उसी समय पिछले संस्कृत-काञ्य के संस्कारों के साथ पं० महावीर-प्रसादजी द्विवेदी हिंदी-साहित्य-सेत्र में आए जिनका प्रमाव गद्य-साहित्य और काञ्य-निर्माण दोनों पर बहुत ही ञ्यापक पड़ा। हिंदी में परंपरा से ज्यबहृत छंदों के स्थान पर संस्कृत के बृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। मिक्तकाल और रीतिकाल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत-साहित्य की पद्धित की आर लोगों का ध्यान बँटा। द्विवेदीजी 'सरस्वती' पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी-सादी भाषा का आमह करते रहे जिससे इतिबृत्तात्मक (Matter of fact) पद्यों का खड़ी बोली में देर लगने लगा। यह तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात।

श्रागे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थित के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई वह भी स्वामाविक स्वच्छंदता की और न बढ़ने पाई। बीच में रवींद्र बाबू की 'गीतांजित' की धूम उठ जाने के कारण नवीनता-प्रदर्शन के इच्छुक नए कवियों में से कुछ लोग तो बंगभाषा की रहस्थात्मक कविताओं की रूप-रेखा लाने में लगे, कुछ लोग पाश्चात्य काव्य-पद्धति को 'विश्व साहित्य' का लक्ष्म समम उसके अनुसरण में तत्पर हुए। परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ के रीतिकाल की क्रिड़ियां और द्वितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मकता से छूट कर बहुत सी हिंदी-किवता विदेश की अनुकृत क्रिड़ियां और वादों में जा फँमी। इने- गिने नए किव ही स्वच्छंदता के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चले।

"एकातवासी यागी" के बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खडी बोली में श्रीर भी रचनाएँ की। खडी बोली की इनकी दूसरी पुस्तक "श्रांत पथिक" (गाल्डस्मिथ के Traveller का अनुवाद ) निकली। इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल कविताएँ भी पाठकजी ने बहुत सी लिखीं। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलिया के पद्य रख देते थे। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोने। में ये बराबर कविता करते रहे। ऊजड गाम ( Deserted Village ) इन्होंने त्रजभाषा में ही लिखा। श्रॅंगरेजी श्रौर संस्कृत दोनों के काव्य-साहित्य का श्रच्छा परि-चय रखने के कारण हिन्दी-कवियों में पाठकजी की रुचि बहत ही परिष्कृत थी। शब्दशोधन में तो पाठकजी श्रद्धितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी अजमाषा होती थी, वैसा ही कामल और मधुर संस्कृत पद-विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावक और सुरुचिसंपन्न कवि थे। भहापन इनमें न था-न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में. न भाष्या में।

इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पदिबन्यास, वाक्यविन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सुमा करती थीं। अपनी किंच के श्चनुसार कई नए ढाँचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। यह छंद देखिए—

नाना कृपान निज पानि लिए, वपु नील वसन परिधान किए, गंभीर धेर अभिमान हिए, छिक पारिजात-मधुपान किए, छिन छिन पर जार मरोर दिखावत, पल पल पर आकृति-कार भुकावत । यह मेर नचावत, सेर मचावत, स्वेत स्वेत बगपाँ ति उड़ावत ।। नंदन प्रस्त-मकरंद-विंदु-मिश्रित समीर विनु धीर चलावत ।

श्च'त्यानुप्रास-रहित बेठिकाने समाप्त होनेवाले गद्य के-से लंबे वाक्यों के छंद भी (जैसे बाँगरेजी में होते हैं) इन्होंने लिखे हैं। 'साध्य-स्वटन' का यह छंद देखिए—

> बिजन बन-प्रांत था; प्रकृति-मुख शांत था, अटन का समय था, रजनि का उदय था। प्रसव के काल की लालिमा में लसा बाल-शशि ज्याम की ख्रोर था ख्रा रहा।। सद्य-उत्फुल्ल-अरविंद नम नील सुवि-शाल नमवन्त पर जा रहा था चढ़ा।।

विश्व-संचालक परोच्च संगीत-ध्वनि की श्रोर रहस्यपूर्णः संकेत 'स्वर्गीय वीगा।' की इन पंक्तियों में देखिए—

कहीं पै स्वर्गीय के ह बाला सुमंजु बीगा बजा रही है।
सुरें। के संगीत की-सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है।
के के प्रंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है।
वियोग-तसा सी भोगमुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है।
कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकापन, कभी विनय है।
दया है, दादिएय का उदय है अने का बानक बना रही है।
भरे गगन में हैं जितने तारे, हुए हैं बदमस्त गत पै सारे।
समस्त ब्रह्मांड भर के। माने। दे। डँगलियों पर नचा रही है।

यह कह आए हैं कि 'खड़ी बोली' की पहली पुस्तक "एकातवासी योगी" इन्होंने लावनी या ख़्याल के ढँग पर लिखी थी। पीछे "खड़ी बोली" की हिंदी के प्रचलित छंदों में ले आए। 'श्रांत पथिक' की रचना इन्होंने रोला छंद में की। इसके आगे भी ये बढ़े, और यह दिखा दिया कि सवैए में भी खड़ी बोली कैसी मधुरता के साथ ढल सकती है—

इस भारत में बन पावन तू ही तपस्वियों का तप-त्राश्रम था। जगतस्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था।। जब प्राकृत विश्व का विश्वम और था, सात्विक जीवन का कम था। महिमा बनवास की थी तब श्रीर; प्रभाव पवित्र श्रनूपम था।।

पाठकजी कविता के लिये हर एक विषय ले लेते थे। समाज-सुधार के वे बड़े बाकांची थे; इससे विधवाद्यों की बेदना, शिका-प्रचार ऐसे ऐसे विषय भी उनके क़लम के नीचे श्रापा करते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल न हुए हों, श्रभिव्यंजना के वाग्वैचित्र्य की श्रोर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नृतन विचार-धारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उसके द्वारा प्रकट की जाती थी, उसमें सरसता चा जाती थी। अपने समय के कवियों में अकृति का वर्णन पाठकजी ने सबसे अधिक किया, इससे हिंदी-प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। यहाँ पर यह कह देना धावश्यक है कि उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य का सुखदायक और आन दप्रद होते हैं, या जो भव्य और सुंदर होते हैं। प्रकृति के सीधे-सादे, नित्य आँखों के सामने आनेवाले, देश के परंपरागत जीवन से संबंध रखनेवाले दृश्या की मधुरता की छोर उनकी दृष्टि कम रहती थी।

पं० श्रीधर पाठक का जन्म संवत् १९१६ में और मृत्यु सं० १९८५ में हुई।

मारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध-प्रतिष्ठ किन पंडित आयोध्या सिंहजी उपाध्याय (हरिओध) नए विषयों की और चल पड़ थे। खड़ी बोली के लिये उन्होंने पहले उद्दें के छंदों और ठेठ बोली का ही उपयुक्त सममा, क्यों कि उद्दें के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह में ज चुकी थी। संवत् १९५७ के पहले ही वे बहुत सी फुटकल रचनाएँ इस उद्दें दंग पर कर चुके थे। नागरीप्रचारिणी सभा के गृहप्रवेशोत्सव के समय संवत् १९५७ में उन्होंने जो किनता पढ़ी थी. उसके ये चरण मुझे अब तक याद हैं—

चार डग इसने भरे तो क्या किया। है पड़ा मैदान केासें का अभी॥ मैालवी ऐसा न होगा एक भी। खूब उद्दं जो न होये जानता॥

इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे। जब पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्यायजी—जो गद्य में अपनी भाषा-संबंधिनी पदुता उसे दो हदो पर पहुँचाकर दिखा चुके थे —उस शैली की आर भी बढ़े और संवत् १९७१ में उन्होंने अपना 'प्रिय-प्रवास' नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया।

नवशिचितों के संसर्ग से उपाध्यायजी ने लोक-संग्रह का भाव अधिक प्रहाग किया है। उक्त काठ्य में श्रीकृष्ण वज के रचक-नेता के रूप में श्रां कित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काठ्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काठ्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है जिसमें अधिक परिमारा में रचना करना कठिन काम है। उपाध्यायजी का संस्कृत पद-विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा 'मंजु', 'मंजुल', 'पेशल' आदि से बीच बीच में जटित अर्थात् चुना हुआ होता है। द्विवेदीजी और उनके अनुयायी कवि-वर्ग की रचनाओं से उपाध्यायजी की रचना इस बात में साफ श्रताग दिखाई पडती है। उपाध्यायजी कोमलकान्तपदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ सममते हैं। यद्यपि द्विवेदीजी अपने अनुयायिथों के सहित जब इस संस्कृतवृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्यायजी उस पर आए, पर वे बिल्कुल अपने हुँग पर चले। किसी प्रकार की रचना की हद पर-चाहे उस हद तक जाना श्रधिकतर लोगों की इष्ट न हो-पहुँचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्यायजी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बाँधी है कि हिंदी का 'है', 'था', 'किया', 'दिया' ऐसी दो-एक क्रियाओं के भीतर ही सिमटकर रह जाना पढ़ा है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढँग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पडती है।

यह काव्य अधिकतर भाव-व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर इज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह-वेदना से जुड्ध बचनावली प्रेम की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली चलती है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथा-वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रवंध-काव्य के लिये भी अपर्याप्त है। अतः प्रवंध-काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते ? किसी के वियोग में कैसी कैसी वातें मन में उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका है, किया गया है। परंपरा-पालन के लिये जो हश्य-वर्णन हैं वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़-पौधों के नाम गिनने के समान हैं। इसी से शायद करील का नाम कूट गया।

दा प्रकार के नमूने उद्घृत करके हम आगे बढ़ते हैं—

रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय कलिका राकेंदु-विवानना। तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका कोड़ा-कला-पुत्तली॥ शोभा-वारिधि की अमूल्य मिण सी लावणय-लीलामयी। श्रीराधा मृदुभाषिणी मृगहगी माधुर्य्य-सन्मूर्ति थी॥

धीरे धीरे दिन गत हुआ; पद्मिनीनाथ डूबे। आई देाना, फिर गत हुई, दूसरा बार आया ।। यो ही बीतीं विपुल घटिका औं कई बार बीते। आया केाई न मधुपुर से औं न गोपाल आए॥

इस काव्य के उपरांत उपाध्यायजी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस बार उनका मुहाबरों पर अधिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयी पर उन्होंने कविताएँ रचीं जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहाबरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का संप्रह 'चेखे चौपदे' (सं० १९८१) में निकला। 'पद्यप्रसृत' (१९८२) में भाषा दोनों प्रकार की है—बोलचाल की भी और साहित्यिक भी। मुहाबरों के नमूने के लिये "चेखे चौपदे" का एक पद्य दिया जाता है—

क्यों पले पीस कर किसी के। तू ?
है बहुत पालिसी बुरी तेरी।
हम रहे चाहते पटाना ही;
पेट तुफ से पटी नहीं मेरी।

भाषा के दोनां नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्यायजी की बड़ी विशेषता है। इससे शब्द-भंडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और बड़ा काठ्य, 'वैदेही-बनवास', जिसे ये बहुत दिनां से लिखते चले आ रहे थे, अब छप रहा है।

इस द्वितीय उत्थान के आरंभ-काल में हम पंडित सहा-बारमबाद जो द्विदी को पद्य-रचना की एक प्रणाली के प्रवर्शक के रूप में पाते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदीजी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है। खड़ी बोली के पर्धावधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से किवयों की भाषा शिथिल और अव्य-विश्वत होती थी और बहुत से लेगा अज और अवधी आदि का मेल भी कर देते थे। सरस्वती के संपादनकाल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में किवता करने लगे। उनकी भेजी हुई किवताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से किवयों की भाषा साफ हो गई। उन्हीं नमूनों पर और लेगों ने भी अपना सुधार किया।

यह तो हुई भाषा-परिष्कार की बात। अब उन्होंने पद्य-रचना की जो प्रणाली स्थिर की, उसके संबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। द्विवेदीजी कुछ दिनी तक बंधई की ओर रहे थे जहाँ मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ। उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद-विन्यास भी प्राय: गद्य का सा ही रहता है। बंगभाषा की-सी 'कोमलकातपदावली' उसमें नहीं पाई जाती। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदीजी ने हिंदी में पद्य-रचना शुरू की। पहले तो उन्होंने व्रजभाषा का ही अवलंबन किया। नागरीप्रचारियी-पत्रिका में प्रकाशित "नागरी तेरी यह दशा!" और रघुवंश का कुछ श्राधार लेकर रचित "अयोध्या का विलाप" नाम की उनकी कविताएँ संस्कृत वृत्तों में पर व्रजभाषा में ही लिखी गई थीं। जैसे—

> श्रीयुक्त नागरि निहारि दशा तिहारी। हावै विषाद मन माहि अतीव भारी॥

> प्राकार जासु नम-मंडल में समाने। प्राचीर जासु लखि लोकप हू सकाने॥ जाकी समस्त सुनि संपति की कहानी। नीचे नवाय सिर देवपुरी लजानी॥

इधर श्राधुनिक काल में त्रजभाषा-पद्य के लिये संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले-पहल स्वर्गीय पं० सरयूप्रसाद मिश्र ने रघुवश महाकाव्य के श्रपने 'पद्यबद्ध भाषानुवाद' में किया था जिसका प्रारंभिक श्रांश भारतेंदु की "कांव-वचन-सुधा" में प्रकाशित हुआ था। पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संवत् १९६८ में पुस्तकाकार छपा। द्विवेदीजी ने आगे चलकर त्रजभाषा एकदम छोड़ ही दी और खड़ी बोली में ही काव्य-रचना करने लगे।

मराठी का संस्कार ते। था ही, पीछे जान पड़ता है, उनके मन में वर्ड् स्वर्थ (Wordsworth) का वह पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि "गद्य और पद्य का पदिवन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए।" पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्ड् स्वर्थ का वह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ था और वह आप अपनी उत्कृष्ट कविताओं में उसका पालन न कर सका था। दिवेदीजी ने भी बराबर उक्क सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं

की है। अपनी कविताओं के बीच-बीच में सानुप्रास केामल पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है। जैसे---

सुरम्यरूपे, रसराशि-रंजिते, विचित्र-वर्णामरणे ! कहाँ गई ! अलैकिकानंदविधायिनी महा कवींद्रकांते, कविते ! अहा कहाँ ! मांगल्य मूलमय वारिद-वारि-वृष्टि॥

पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि किवता बोल-बाल की भाषा में होनी चाहिए। बोल-चाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यावहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत् (Prosaic) हो गई। पर जैसा कि गोस्वामी तुलसी-दासजी ने कहा है—"गरा-अर्थ जलबीचि सम कहियत भिन्न न रासजी ने कहा है—"गरा-अर्थ जलबीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न'—भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता। उनकी अधिक-तर किवताएँ इतिष्ठतात्मक (Matter of fact) हुई। उनमें वह लाचिणिकता, वह चित्रमयी भावना और वह वकता बहुत कम आ पाई जो रस-संचार की गित को तीन्न और मन के। आकर्षित करती है। 'यथा', 'सर्वथा', 'तथैव' ऐसे शब्दों के प्रयोग ने उनकी भाषा को और भी अधिक गद्य का स्वस्त्य दे दिया।

यद्याप उन्होंने संस्कृत वृत्तों का व्यवहार अधिक किया है, पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी किवताएँ (जैसे, विधि-विडम्बना) रची हैं जिनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम है। अपना "कुमारसंभव सार" उन्होंने इसी ढँग पर लिखा है। कुमार संभव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है। इसमें मूल के भाव बड़ी सफाई से आए हैं। संस्कृत के अनुवादों में मूल का भाव लाने के प्रयक्ष में भाषा में प्रायः जिट- खला आ जाया करती है। पर इसमें यह बात जरा भी नहीं

है। ऐसा साफ सुथरा दूसरा अनुवाद जो मैंने देखा है, वह पंरा केशवप्रसादजी सिश्र का 'मेघदूत' है। द्विवेदीजी की रचनाओं के दो नमूने देकर हम आगे बढ़ते हैं।

> श्रारोग्ययुक्त बलयुक्त सुपृष्ट गात, ऐसा जहाँ युवक एक न दृष्टि श्राता। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्त्तव्य क्या न कुछ भी तुक्तका वहाँ है ?

हंद्रासन के इच्छुक किसने करके तप श्रितशय भारी, की उत्पन्न श्रस्या तुक्तमें, मुक्तसे कही कथा सारी। मेरा यह अनिवार्थ्य शरासन पाँच-कुसुम-सायक-धारी, अभी बना लेवे तत्त्व्या ही उसका निज आज्ञाकारी।।

द्विवेदीजी की कविताश्चों का संग्रह ''काव्यमंजूषा'' नाम की पुस्तक में हुआ है। उनकी कविताश्चों के दूसरे संग्रह का नाम 'सुमन' है।

डिवेदीजी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे किव निकले जिनमें बाबू मैश्विलीशरण गुप्त, पं० रामचरित उपाध्याय और पं० लोचनप्रसाद पांडेय मुख्य हैं।

'सरस्वती' का संपादन द्विवेदीजी के हाथ में आने के प्रायः तीन वर्ष पीछे (संट १९६३ से ) बाह्य मेखिली शरण सुप्र की खड़ी बोली की कविताएँ उक्त पत्रिका में निकतने लगीं और उनके संपादन-काल तक बराबर निकलती रहीं। संवत् १९६६ में उनका 'रंग में भंग' नामक एक छोटा सा प्रवध-काव्य प्रकाशित हुआ जिसकी रचना चित्तीं और बूँदी के राजधराने! से संबंध रखनेवाली राजपूती आन की एक कथा का लेकर हुई थी। तब से गुप्तजी का ज्यान प्रवंध-काव्यों की ओर बराबर रहा और वे बीच बीच में छोटे या बढ़े प्रबंध-काव्य लिखते रहे।
गुप्तजी की ओर पहले-पहल हिंदी-प्रेमियों का सबसे अधिक
ध्यान खींचनेवाली उनकी 'भारत-भारती' निकली। इसमें
'मुसइस हाली' के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और
बत्त मान दशाओं की विषमता दिखाई गई है; भविष्य-निरूपण
का प्रयक्ष नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसासम चित्रण, वाग्वैचिच्य इत्यादि का विधान इसमें नथा, पर
बीच बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और
सीधी-सादी भाषा में होने संयह पुस्तक स्वदेश की ममता से
पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय को काव्य
का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी-कावता के लिये
खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। इसी के
ढंग पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने 'हिंदू' लिखा। 'केशों 'की
कथा', 'स्वर्ग-सहोदर' इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएँ इनकी
'सरस्वती' में निकली हैं, जो 'मंगल घट' में संगृहीत हैं।

प्रबंध-काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखीं। अब तक ये नी दस छोटे-बड़े प्रबंध-काव्य लिख चुके हैं जिनके नाम हैं—रंग में भंग, जयद्रथ-बध, विकट भट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशाधरा। अ तिम दो बड़े काव्य हैं। 'विकट भट' में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की तीन पीढ़ियों तक चलनेवाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रम-पूर्ण कथा है। 'गुरुकुल' में सिख गुरुओं के महत्त्व का वर्णन है। छोटे काव्यों में 'जयद्रथ-बध' और 'पंचवटी' का स्मरण अधिकतर लोगों के। है। गुप्तजी के छोटे काव्यों की प्रसंग-योजना भी प्रभावशालिनी है और भाषा भी बहुत साफ सुथरी है। 'वैतालिक' की रचना उस समय हुई जब गुप्तजी की प्रवृत्ति सड़ी बोली में गीत-काव्य प्रस्तुत करने की आर भी हो गई। यद्यपि गुप्तजी जगत् श्रौर जीवन के व्यक्त होत्र में ही महत्त्व श्रौर सौंदर्य का दर्शन करनेवाले तथा श्रपने राम को लेक के बीच श्रधिष्ठित देखनेवाले किव हैं, पर तृतीय उत्थान में 'छायावाद' के नाम से रहस्यात्मक किवताश्रों का कलरव सुन इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो 'मंकार' में संगृहीत हैं। पर श्रमीम के प्रति उत्कंठा श्रौर लंबी-वैाड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्तजी की श्रांतःप्रेरित प्रवृत्ति के श्रांतर्गत नहीं। काव्य का एक मार्ग चलता देख ये उधर भी जा पड़े।

'साकेत' और 'यशोधरा' इनके दे। बड़े प्रबंध हैं। दोनें। में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पडता है, पर प्रबंधत्व की कमी है। बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्रजी की प्रवृत्ति गीतकाव्य या नए ढंग के प्रगीत मुक्कको (Lyrics) की श्रोर हो चुकी थी। 'साकेत' की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला 'काव्य की उपेचिता' न रह जाय। पूरे दो सर्ग (५ और १०) उसके वियोग-वर्णन में खप गए हैं। इस वियोग-वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के आलंकारिक चमस्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रगत की वेदना और लाचिंगिक वैचित्र्यवाले गीत दोनों रखे हैं। काव्य का नाम 'साकेत' रखा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें अयोध्या में होनेवाली घटनाओं और परि-स्थितियों का ही वर्णन प्रधान है। राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकृट में राम-भरत मिलन तक की कथा आठ सर्गी तक चलती है। उसके उपरांत दो सर्गी तक उर्मिला की वियोगावस्था की नाना छ तुर्शितयों का विस्तार है जिसके बीच बीच में अत्यंत उच्च भावे। की ब्यंजना है। सुरदास की गोपियाँ वियोग में कहती हैं कि 😁

ं मधुवन ! तुम कत रहते हरे ! विरह-वियोग स्थामसुंदर के काहे न उककि परे !

पर उर्मिला कहतो है-

रह चिर दिन तू हरी भरी, बढ़, सुख से बढ़, सृष्टि सुदरी!

प्रेम के शुभ प्रभाव से जर्मिला के हृद्य की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लच्मण के गै। व की भावना उसे सँभाले हुए हैं। उन्माद की अवस्था में जब लच्मण उसे मामने खड़े जान पडते हैं तब उस भावना का गहरा आवात पहुँचता है और वह ज्याकुल होकर कहने लगती है—

> प्रभु नहीं फिरे, क्या तुम्हीं फिरे ! हम गिरे, ऋहा ! तो गिरे, गिरे।

दंडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएँ शत्रुष्त के मुँह से मांडवी और भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई हैं। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूपों के। विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आदोलनी की भावनाएँ — जैसे किसाना और श्रमजीवियों के साथ समानुभूति, युद्ध-प्रथा की मीमांसा, राज्य-ज्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याप्रह, विश्वबंधुत्व, मनुष्यत्व — कौशल के साथ मलकाई गई हैं। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप के। मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी अनाड़ीपन सममते हैं।

'बशोधरा' की रचना नाटकीय हंग पर है। उसमें भगवान् बुद्ध के चरित्र से संबंध रखनेवाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की ट्यंजना और परस्वर कथोपकथन हैं, जिनमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाव-ट्यंजना प्रायः गीती में है। 'द्वापर' में यशादा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनावृत्तियों का श्रालग श्रालग मामिक चित्रश है। नारद श्रीर कंस की मनावृत्तियों के स्वरूप ते। बहुत ही विशद श्रीर समन्वित रूप में सामने रखे गए हैं।

गुप्तजी ने 'अनघ', 'तिलोत्तमा' और 'चद्रहास' नामक तीन छोटे छोटे पराबद्ध रूपक भी लिखे हैं। 'अनघ' में किन ने लोक-व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्थान प्राचीन काल के भीतर ले जाकर किया है। बत्तोमान किसान आदालन का रंग प्रधान है।

गुप्तजी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण् की चमता अर्थात् उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य-प्रणालियों के। प्रहण् करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी-भाषी जनता के प्रतिनिधि किव ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश-प्रम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास 'भारत-भारती' में मिलता है। इधर के राजनीतिक आदीलनों ने जी रूप धारण किया उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्या-प्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्वप्रम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सब की मलक हम पाते हैं।

गुप्तजी की रचनात्रों के भीतर तीन श्रवस्थाएँ लिसत होती हैं। प्रथम श्रवस्था भाषा की सफाई की है जिसमें खड़ी बेाली के पद्यों की मस्मुणबंध रचना हमारे सामने श्राती है। 'सरस्वती' में प्रकाशित श्रिधकांश किवताएँ तथा 'भारत-भारती' इस श्रवस्था की रचना के उदाहरण हैं। ये रचनाएँ काव्यप्रेमियों को कुछ गद्यवत, रूखी और इतिष्टतात्मक लगती थीं। इनमें सरस श्रीर केमल पदावली की कमी भी खटकती थी। बात यह है कि यह खड़ी बाली के परिमार्जन का काल था। इसके

अनं तर गुप्तजी ने बंगभाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दस रचित अजागना, मेघनाद-बध आदि का अनुवाद भी किया। इससे इनकी पदावली में बहुत कुछ सरसता और कोमलता आई, यद्यपि कुछ ऊबड़-खाबड़ और अञ्यवहृत संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं, विशेषतः छोटे छंते के चरणांत में, अब भी लगती हैं। 'भारत-भारती' और 'वैतालिक' के बीच की रचनाएँ इस दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती हैं। उसके उपरांत 'छायावाद' कही जानेवाली कविताओं का चलन होता है और गुप्तजी का कुछ मुकाब प्रगीत मुक्कों (Lyrics) और अभिञ्चंजना के लाचिएक वैचित्र्य की ओर भी हो जाता है। इस मुकाव का आभास 'साकेत' और 'यशोधरा' में भी पाया जाता है। यह तीसरी अवस्था है।

गुप्तजी वास्तव में सामंजस्यवादी किव हैं; प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करनेवाले अथवा मद में भूमने (या 'भीमने') वाले किव नहीं। सब प्रकार की उचता से प्रभावित होनेवाला हृद्य उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह, दोनों इनमें हैं। इनकी रचना के कई प्रकार के नमूने नीचे दिए जाते हैं—

च्चित्रय! सुने। अन तो कुयश की कालिमा के। मेट दे।। निज देश के। जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दे।। वैश्या! सुने। व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का!

( भारत-भारती )

थे, हे। श्रीर रहेागे जब तुम, थी, हूँ श्रीर सदैव रहूँगी। कल निर्मल बल की घारा सी भाज यहाँ, कल वहाँ बहूँगी।

( भंकार )

पहले क्याँ खों में थे, मानस में कूद मग्न थिय क्यब थे। छोंटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे! × × × ×

सिल, नील नभस्सर से उतरा यह हंस ऋहा ! तरता तरता। अब तारक-मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनका चरता चरता। ऋपने-हिमबिंदु बचे तब भी, चलता उनका धरता घरता। गड़ जायँन कंटक भृतल के, कर डाल रहा डरता डरता।

श्राकाशजाल सब ओर तना,
रिव तंतुवाय है श्राज बना;
करता है पद-प्रहार वही,
मक्ली सी भिना रही मही।
घटना हा चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य।
श्राती है ऊपर, ससी! छा कर चंद्रादित्य॥
इंद्रबधू आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय !
नम्हीं दुवें। का हृदय निकल पड़ा यह, हाय।

इस उत्पल से काय में, हाय ! उपल से प्राण। रहने दे बद्ध ध्यान यह. पार्वे ये हम त्राण !! × × वेदने ! तू भी भली बनी। पाई मैंने आज तुभी में श्रपनी चाह धनी। श्चरी वियाग-समाधि अने।खी, तू क्या ठीक ठनी । अपने का, प्रय का, जगता का देखूँ खिँची तनी। × × हा! मेरे कुंजों का कुजन रे कर, निराश होकर सीया। यह चंद्रोदय उसके। उड़ा रहा है धवल वसन-सा घाया॥ × × सखि, निरख नदी की धारा, दलमलं दलमल चंचल श्रंचल, भलमल भलमल तारा। निर्मल जल अंतस्तल भरके. उछल उछल कर छल छल करके, यल यल तर के. कल कल धर के बिखराती है पारा। × श्रो मेरे मानस के हास! खिल सहस्रदल, सरस सुवास। × स्वजनि, रोता है मेरा गान । प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी काई तान । × × × वस इसी प्रिय-कानन-कु ज में---मिलन भाषण के स्मृति-पुं ज म---श्रभय छे। इ. मुक्ते तुम दोजिया. इसन-रोदन से न पसीजिया। ('साकेत')

स्वर्गीय पं रामचरित उपाध्याय का जन्म सं० १९२९ में गाजीपुर में हुआ था, पर पिछले दिनों में वे आजमगढ़ के पास एक गाँव में रहने लगे थे। कुछ वर्ष हुए उनका देहांत हो गया। वे संस्कृत के श्राच्छे पंडित थे श्रीर पहले पराने हंग की हिंदी-कविता की स्रोर उनकी रुचि थी। पीछे 'सरस्वती' में जब खड़ी बोली की कविताएँ निकलने लगीं तब वे नए ढंग की रचना की श्रोर बढ़े श्रोर द्विवेदीजी के प्रोत्साहन से बराबर उक्क पत्रिका में अपनी रचनाएँ भेजते रहे। 'राष्ट्र-भारती', 'देवदृत', 'देवसभा', 'देवी द्रौपदी', 'भारत भक्ति', 'विचित्र विवाह' इत्यादि श्रनेक कविताएँ उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। छोटी कविताएँ ऋघिकतर विदग्ध भाषण के रूप में हैं। 'रामचरित-चिंतामिंख' नामक एक बड़ा प्रबंधकाव्य भी उन्होंने लिखा है जिसके कई एक प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जैसे— श्र'गद-रावरा संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और कुछ वैदग्ध्य के साथ चलती थी। ऋंगद-रावण-संवाद की ये पंक्तियाँ देखिए--

> कुशल से रहना यदि है तुम्हें, दनुज ! तो फिर गर्व न कीजिए। शरण में गिरिए रघुनाय के; निवल के बल केवल राम हैं।

X
 सुन कपे! यम, इंद्र, कुवेर की
 न हिलती रसना मम सामने।
 तदिप आज मुक्के करना पड़ा
 मनुज-सेवक से वकवाद भी।
 यदि कपे! मम राज्ञस-राज का
 स्तवन है तुकसे न किया गया;

कुछ नहीं डर है; पर क्यों हुशा 😁 निलंज ! मानव-मान बढ़ा रहा !

दूसरे संस्कृत के विद्वान जिनकी कविनाएँ 'सरस्वनी' में बरा-बर अपती रहीं मालरापाटन के पं विरिधर शर्मा नवरतन हैं। 'सरस्वती' के अतिरिक्त हिंदी के और पत्रों तथा पत्रिकाओं में भी ये अपनी कविताएँ भेजते रहे। राजपुताने से निकल्नेवाले 'विद्याभास्कर' नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने कुछ दिन किया था। मालवा और राजपुताने में हिंदी-साहित्य के प्रचार में इन्होंने बड़ा काम किया है। नवरत जी संस्कृत के भी ऋच्छे कवि हैं। गोल्डस्मिथ के Hermit या 'एकांतवासी यागी' का इन्होंने संस्कृत ऋोकों में अनुवाद किया है। हिंदी में भी इनकी रचनाएँ कम नहीं। कुछ पुस्तके लिखने के अतिरिक्त अनुवाद भी कई पुस्तकों का किया है। रवींद्र बाबू की 'गीतांजलि' का हिंदी-पद्यों में इनका अनुवाद बहुत पहले निकला था। माघ के 'शिशुपाल-बध' के दो संगी का अनुवाद 'हिंदी माघ' के नाम से इन्होंने संवत १९८५ में किया था। पहले ये जजभाषा के कवित्त आदि रचते थे जिनमें कहीं कहीं खड़ी बोली का भी श्राभास रहता था। शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कवित्त इनके मिलते हैं। 'सरस्वती' में प्रका-शित इनकी कविताएँ अधिकतर इतिवृत्तात्मक या गद्यवत् हैं, जैसे-

में जा नया प्रथ विलोकता हूँ,
भाता सुके सा नव मित्र सा है।
देखूँ उसे में नित बार बार,
मानां मिला मित्र मुक्ते पुराना॥
बिझन्, तजा पुस्तक-प्रेम आप,
देता अभी हूँ यह राज्य सारा'
कहे सुके यां यदि चक्रवतीं,
पिसा न राजन्! कहिए', कहूँ मैं।

पंठ लेक्निमसाद पांडेय बहुत छोटी अवस्था से कविता करने लगे थे। संवत १९६२ से इनकी कविताएँ 'सरस्वती' तथा और मासिक पांत्रकाओं में निकलने लगी थीं। इनकी रचनाएँ कई ढंग की हैं—कथा-प्रबंध के रूप में भी और फटकल प्रसंग के रूप में भी। चित्तौड़ के भीमसिंह के श्रपूर्व स्वत्व-त्याग की कथा न ददास की रास-पंचाध्यायी के हंग पर इन्होंने लिखी है। ''मृगी-दु:खमाचन'' में इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी की अत्यंत दारुण परिस्थित का वणन सरस भाषा में किया है जिससे पशुश्रों तक पहुँचनवाली इनकी ज्यापक श्रीर सर्वभत-दयापूर्ण काव्यद्धि का पता चलता है। इनका हृद्य कहीं कहीं पेड़-पै।धेां तक की दशा का मार्मिक श्रनुभव करता पाया जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है। भाषा की गद्यवत् सरल सीधी गांत उस रचना-प्रवृत्ति का पता देती है जो द्विवेदीजी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। पर इनकी रचनात्रों में खडी बोली का वैसा स्वच्छ श्रौर निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्तजो की उस समय की रचनात्रों में मिलता है। कुछ पंक्तियाँ उद्भत की जाती हैं—

चढ़ जाते पहाड़ों में जाके कभी, कभी भाड़ों के नीचे फिरें बिचरें। कभी केमल पत्तियाँ खाया करें, कभी मीठी हरी हरी घास चरें। सिता-जल में प्रतिबिंब लखें निज, शुद्ध कहीं जल पान करें। कहीं मुग्ध हा भर्भर निभर से तरु-कुंज में जा तप-ताप हरें। रहती जहाँ शाल रसाल तमाल के पादपों की अति छाया घनी। चर के तृशा आते, थके वहाँ बैठते थे मृग औ उसकी घरनी। पगुराते हुए हग मूँदें हुए वे मिटाते थकावट थे अपनी। खुर से कभी कान खुजाते, कभी सिर सींग पै धारते थे टहनी। पृगीदु:खमीचन)

सुमन विदय वल्ली काल की करता से |
भूलस जब रही थीं श्रीष्म की उपता से |
उस कुसमय में हा ! भाग्य-आकाश तेरा |
श्रीय नव लितके ! या घोर श्रापत्ति-घेरा ||
थव तव बुभता था जीवनालोक तेरा |
यह लख उर होता दुःख से दग्ध मेरा ||

इन प्रसिद्ध किवयों के अतिरिक्त और न जाने कितने किवयों ने खड़ी बोली में फुटकल किवताएँ लिखीं जिन पर द्विवेदीजी का प्रभाव स्पष्ट भलकता था। ऐसी किवताओं से मासिक-पित्रकाएँ भरी रहती थीं। जो किवता को अपने से दूर की वस्तु सममते थे वे भी गद्य में चलनेवाली भाषा की पद्यबद्ध करने का अभ्यास करने लगे। उनकी रचनाएँ बराबर प्रकाशित होने लगीं। उनके संबंध में यह स्पष्ट समम्म रखना चाहिए कि वे अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्य-निबंध के रूप में होती थीं। फल इसका यह हुआ कि काव्य-प्रेमियों को उनमें काव्यत्व नहीं दिखाई पड़ता था और वे खड़ी-बोली की अधिकांश किवता को 'तुकबंदी' मात्र सममने लगे थे। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थित के विरुद्ध गहरा प्रतिवत्त न (Reaction) हुआ।

यहाँ तक तो उन किवयों का उल्लेख हुआ जिन्होंने द्विवेदीजी के प्रोत्साहन से अथवा उनके आदर्श के अनुकूल रचनाएँ कीं। पर इस द्वितीय उत्थान के भीतर अनेक ऐसे किव भी बराबर अपनी वाग्धारा बहाते रहे जो अपना स्वतंत्र मार्ग पहले से निकाल चुके थे और जिन पर द्विवेदीजी का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता।

## द्विवेदी-मंडल के बाहर की काव्य-भूमि

द्विवेदीजी के प्रभाव से हिंदी-काञ्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया उसके द्यांतरिक और अनेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कियों की काञ्यधारा चलती रही। कई एक बहुत अञ्छे किव अपने अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूणे किवता करते रहे जिनमें मुख्य राय देवीप्रसाद 'पूणे', पं० नाथूगम शंकर शम्मी, पं० गया-प्रसाद शुक्त 'सनेही', पं० सत्यनारायण किवरता, लाला भगवान-दीन, पं० रामनरेश त्रिपाठी, पं० रूपनारायण पांडेय हैं।

इन कवियों में से अधिकांश तो दो-रंगी कवि थे जा ब्रजभाषा में तो शृंगार, बीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कवित्त-सवैयों या गेय पदों में करते आते थे और खड़ी बेली में नूतन विषयां का लेकर चलते थे। बात यह थी कि खडी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई देता था श्रीर काट्य के प्रवाह के लिये कुछ नई नई भूमियाँ भी दिखाई पड़ती थीं। देश-दशा, समाज-दशा, स्वदेश-प्रेम, श्राचरण-संबंधी उपदेश र्थााद ही तक नई धारा की कावता न रह कर जीवन के कुछ श्रीर पत्तों की श्रोर भा बढ़ी, पर गहराई के साथ नहीं। त्याग. वीरता, उदारता, सांहष्णुता इत्यादि क अनेक पौराांग्यक और र्ऐतिहासिक प्रसंग पद्मश्रद्ध हुए जिनके बीच बीच में जन्मभूमि-प्रेम, स्वजाति-गौरव, श्रात्म-सम्मान की व्यंजना करनवाले जोशीले भाषण रखे गए। जीवन की गृह, मामिक या रमखीय परिस्थितियाँ फलकाने के लिये नृतन कथा-प्रसंगों की कल्पना या उद्भावना की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। कंवल पं० रामनरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध का आर दिया।

दार्शनिकता का पुट राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' की रचनाचों में कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, पर किसी दार्शनिक तथ्य के। हृद्य-

प्राह्म रसात्मक रूप देने का प्रयास उनमें भी नहीं पाया जाता। उनके "वसंत-वियोग" में भारत-दशा-सूचक प्राकृतिक विभूति के नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दार्शनिक तत्त्व रखे गए हैं और अंत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिये कर्मयोग और भक्ति का आदेश दिलाया गया है। प्रकृति-वर्णन की ओर हमारा काव्य कुछ अधिक अप्रसर हुआ पर प्रायः वहीं तक रहा जहाँ तक उसका संबंध मनुष्य के सुख-सौंदर्य की भावना से है। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर-जीवन का विकास हुआ है, जिन रूपों से हम बराबर घरे रहते आए हैं उनके प्रति वह राग या ममता न व्यक्त हुई जो चिर सहचरों के प्रति स्वभावतः हुआ करती है। प्रकृति के प्रायः वे ही चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजाबट के काम के सममें गए। साराश यह कि जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर न दिखाई पड़ी।

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' का उल्लेख 'पुरानी घारा' के भीतर हो चुका है। व ब्रजभाषा-काञ्य परंपरा के बहुत ही भीढ़ किव थे और जब तक जीवित रहे, अपने 'रिसक समाज' द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल-पहल बनाए रहे। उक्त समाज की ओर से 'रिसक-वार्टिका' नाम की एक पित्रका निकलती थी जिसमें उस समय के प्रायः सब ब्रजभाषा कावेयों की सुंदर रचनाएँ अपती थीं। जब संवत् १९७७ में पूणजी का देहावसान हुआ उस समय उक्त समाज निरवलंब सा हो गया, और—

रसिक समानी है चकेर चहुँ स्रोर हेर्रें,

कविता का पूरन कलानिधि कितै गया। (रतनेश)

'पूर्ण'जी सनातनधर्म के बड़े उत्साही श्रनुयायी तथा श्र यय-नशील व्यक्ति थे। उपनिषद् और वेदात में उनकी श्रच्छी गति थी। सभा-समाजों के प्रति उनका बहुत उत्साह रहता था और उनके अधिवेशनों में वे अवश्य कोई न कोई किवता पढ़ते थे। देश में चलनेवाले आदालनों (जैसे, स्वदेशी) को भी उनकी वाणी प्रतिध्वनित करती थी। भारतेंदु, प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के किवयों के समान 'पूर्ण'जी में भी देशभिक और राजभिक का समन्वय पाया जाता है। बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नों में अवरोध और विरोध का बल नहीं आया था और लोगों की पूरी तरह धड़क नहीं खुली थी। अतः उनकी रचना में यदि एक ओर 'स्वदेशी' पर देशभिक पूर्ण पद्य मिलें और दूसरी ओर सन् १९११ वाले दिल्ली द्रवार के ठाटबाट का वर्णन, तो आअवर्थन करना चाहिए।

प्रथम उत्थान के कवियों के समान 'पूर्ण' जी पहले नूतन विषयों की कविता भी ब्रजभाषा में करते थे जैसे—

विगत आलस की रजनी भई। रुचिर उद्यम की द्युति छै गई; उदित सूरज है नव भाग को। श्रदन रंग नए श्रनुराग को।। तजि बिछौनन को श्रव भागिए। भरत खंड प्रजागण जागिए।

इसी प्रकार 'संग्राम-निंदा' श्रादि श्रमेक विषयों पर उनको रचनाएँ श्रजभाषा में ही हैं। पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की, जैसे, 'श्रमल्तास', 'वसंत-वियोग', 'स्वदेशी कुंडल' 'नए सन् (१९१०) का स्वागत', 'नवीन संवत्सर (१९६७) का स्वागत' इत्यादि। 'स्वदेशी', देशोद्धार श्रादि पर उनकी श्रधिकांश रचनाएँ इतिश्वतात्मक पद्यों के रूप में हैं। 'वसंत-वियोग' बहुत बड़ी कविता है जिसमें कल्पना श्रष्टिक सचेष्ट मिलती है। उसमें भारत-भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है।

प्राचीन काल में यह उद्यान सत्त्वगुण-प्रधान, तथा प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य थे। पीछे मालियों के प्रमाद और अनैक्य से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्त्री महापुरुष (विक्रमादित्य ऐसे) कुछ काल के लिये उसे सँभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। अंत में उसके माली साधना और तपस्या के लिये कैलास-मानसरोवर की ओर जाते हैं जहां आकाशवाणी होती है कि विक्रम की बीसवीं शताब्दी में जब 'पिश्चमी शासन' होगा तब उन्नांत का आयोजन होगा। 'अमल्तास' नाम की छोटी सी कावता में किव ने अपने प्रकृति-निरीच्चण का भी पिरचय दिया है। प्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़-पौधे मुलसे से रहते हैं और कहीं प्रफुलता नहीं दिखाई देती है, उस समय अमलतास चारों ओर फूलकर अपनी पीत प्रभा फैला देता है। इससे किव भिक्त के महत्त्व का संकेत प्रहण करता है—

देख तब वैभव, द्रुमकुल-संत ! विचारा उसका सुखद निदान । करे जो विषम काल को मंद, गया उस सामग्री पर ध्यान ॥ रँगा निज प्रभु ऋतुपति के रंग, द्रुमों में अमल्तास त् भक्त । इसी कारण निदाध प्रतिकृल, दहन में तेरे रहा श्रशक ॥

'पूर्ण' जी की कविताश्चों का संग्रह 'पूर्ण-संग्रह' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उद्धरण दिए जाते हैं—

> नंदनवन का सुना नहीं है किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी आराम।

उसके भी बासी सुखरासी, उम्र हुम्मा यदि उनका भाग । स्माकर के इस कुसुमाकर में करते हैं नंदन-इचि त्याग ॥ है उत्तर में काेट शैल सम तुंग विशाल, विमल ७६न हिम-बलित लिलत घवलित सब काल।

× × × × ×

हे नर दिल्ला! इसके दिल्ला, पश्चिम, पूर्व हैं ऋपार जल से परिपूरित काश अपूर्व। पवन देवता गगन-पंथ से सुघन-घटों में लाकर नीर, सोंचा करते हैं यह उपवन करके सदा कुण गंभीर।

× × × ×

कर देते हैं बाहर भुनगों का परिवार, तब करते हैं कोश उदुंबर का आहार। पद्मीयह विचार तहगण के। नहीं हिलाते हैं गजहूद। इस भूंग-हिंसा के भय से खाते नहीं बंद आरविंद।। धेनुवत्स जब छक जाते हैं पीकर छीर, तब कुछ दुहते हैं गौत्रों को चतुर अहीर। लेते हैं हम मधुकेशों से मधु जो गिरे आप ही आप। मक्खी तक निदान इस थल की पाती नहीं कभी संताप।।

सरकारी क़ानून का रख कर पूरा ध्यान। कर सकते हो देश का सभी तरह कल्यान ॥ सभी तरह कल्यान देश का कर सकते हो। सरके कुछ, उद्योग से।ग सब हर सकते हो। जो हो तुम में जान, आपदा भारी सारी। हो सकती है दूर, नहीं बाधा सरकारी॥

पं नायूराम शंकर शर्मा का जन्म संवत १९१६ में और मृत्यु १९८९ में हुई। वे अपना उपनाम 'शंकर' रखते थे और पद्य-रचना में अत्यंत सिद्धहस्त थे। पं प्रताप- नारायण मिश्र के वे साथियों में थे और उस समय के किन समाजों में बराबर किवता पढ़ा करते थे। समस्या-पूर्ति वे बड़ी ही सटीक और सुंदर करते थे जिससे उनका चारों ओर पदक, पगड़ी, दुशाले आदि से सत्कार होता था। 'किव व चित्रकार', 'काव्य-सुधाधर', 'रिसक मित्र' आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियाँ और व्रजमापा की किवताएँ बराबर निकला करती थी। छंदों के सुंदर नपे तुले विधान के साथ ही उनकी उद्भावनाएँ भी बड़ी अनूठी होती थीं। वियोग का यह वर्णन पढ़िए—

शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की

भाप बन अंबर तें ऊँची चढ़ जाएगी।
दोनों श्रुव-छेत्रन लैं। पल में पिघलकर

घूम घूम घरनी धुरी सी बढ़ जाएगी।।
भारेंगे अँगारे ये तरिन तारे तारापित

जारेंगे खमंडल में आग मढ़ जाएगी।
काहू विधि विधि की बनावट बचैगी नाहिं
जै। पै वा विथे।गिनी की श्राह कढ़ जाएगी।।

पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमें भी बहुत अच्छी रचना करने लगे। उनकी परावली कुछ उद्देशता लिए होती थी। इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्थ-समाज से रहा जिसमें अधिवश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उम्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जामत रही। उसी अत-वृत्ति का आमास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। "गर्भरंडा-रहस्य" नामक एक बड़ा प्रबंध-काव्य उन्होंने विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देवमंदिरों के अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। उसका एक पद्य देखिए—

फैल गया हुंड़द ग है। लिका की हलन्तल में। फूल फूलकर फाग फला महिला-मंडल में।। जननो भी तज लाज बनी वजमक्को सबकी। पर मैं पिंड खुड़ाय जवनिका में जा दबकी।।

फबतियाँ और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। फैशनवालों पर कही हुई "ईश गिरिजा को छोड़ि ईशु गिरजा में जाय" वाली प्रसिद्ध फबती इन्हीं की है। पर जहाँ इनकी चित्तवृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहाँ की उक्तियाँ बड़ी मनोहर भाषा में हैं। यह कवित्त ही लीजिए—

तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम के। भी,

मंगल मयंक मंद मंद पड़ जायँगे।

मीन बिन मारे मर जायँगे सरोवर में,

इव इव 'शंकर' सरोज सड़ जायँगे॥

चौंक चौंक चारों श्रोर चौंकड़ी मरेंगे मृग,

खंजन खिलाड़ियों के पंख भड़ जायँगे।

बेलो इन श्रांखियों की होड़ करने के। श्रव
कौन से श्रडोले उपमान श्रष्ट जायँगे?

पंडित गयापसाद शुक्क (सनेही) हिंदी के एक बड़े ही भावक और सरस-हृदय कि हैं। ये पुरानी और नई दोनों चाल की किवताएँ लिखते हैं। इनकी बहुत सी किवताएँ 'त्रिशूल' के नाम से निकली हैं। उर्दू-किवता भी इनकी बहुत ही अच्छी होती है। इनकी पुराने ढँग की किवताएँ 'रसिकिमिन्न', 'काव्य-सुधानिधि' और 'साहित्य-सरोवर' आदि में बरावर निकलती रहीं। पीछे इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की ओर हुई। इनकी तीन पुस्तकें प्रकाशित हैं—'प्रेम-पचीसी', 'कुसुमांजिति', कुषक-कंदन। इस मैदान में भी इन्होंने अच्छी सफलता पाई। एक पद्य नीचे दिया जाता है—

ं तू है गगन विस्तीर्ण ते। मैं एक तारा चुद्र हूँ। तू है महासागर श्राम, मैं एक भारा चुद्र हूँ।। तू है महानद तुल्य ते। मैं एक बूँद समान हूँ। तू है मनोहर गीत ते। मैं एक उसकी तान हूँ॥

पं रामनरेश विपाठी का नाम भी खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुगा पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्यभाषा में लाघव के लिये कुछ कारक-चिह्नों श्रीर संयुक्त कियाओं के कुछ अंतिम अवयवों के। छोड़ना भी ( जैसे, 'कर रहा हैं' के स्थान पर 'कर रहा' या 'करते हए' के स्थान पर 'करते') ये ठीक नहीं सममते। काञ्यक्तेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता ( Romanticism ) का आभास पं० श्रीधर पाठक ने दिया था उसके पथ पर चलनेवाले द्वितीय ज्त्थान में त्रिपाठीजी ही दिखाई पड़े। 'मिलन', 'पथिक' और 'स्वप्न' नामक इनके तीनों खंड-काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्भपथ पर चली है जिस पर मनुष्य मात्र का हृद्य स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बँध कर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिये कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। कल्पित श्राख्यानों की श्रोर यह विशेष भुकाव स्वच्छंद मार्ग का श्रभिलाष सचित करता है। इन प्रबंधों में नर-जीवन जिन रूपों में ढाल कर सामने लाया गया है, वे मनुष्य मात्र का मर्म-स्पर्श करनेवाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच अवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन नहीं प्रतीत होते।

स्वदेशभक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली भाती थी उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमाणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठीजी ने ही प्रदान किया। त्रिपाठीजी के उपर्युक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। देशभक्ति का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई चेत्रों में सौंदर्ध्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है—कर्म के चेत्र में भी, प्रेम के चेत्र में भी। वे पात्र कई तरफ से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति की रसात्मक रूप त्रिपाठीजी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं।

त्रिपाठीजी ने भारत के प्रायः सब भागों में भ्रमण किया है, इससे इनके प्रकृति-वर्णन में स्थानगत विशेषताएँ अच्छी तरह आ सकी हैं। इनके 'पिथक' में द्चिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश हैं। इसी प्रकार इनके 'स्वप्र' में उत्तराखंड और काश्मीर की सुपमा सामने आती हैं। प्रकृति के किसी खंड के सिल्लष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी हैं। सुंदर आलंकारिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रवृत्त होती हैं पर भूठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने या वैचिष्ट्य खड़ा करने के लिये नहीं।

'स्वप्न' नामक खंड-काव्य तृतीय उत्थान-काल के भीतर लिखा गया है जब कि 'छायावाद' नाम की शाखा चल चुकी थी, इससे उस शाखा का भी कुछ रंग कहीं कहीं उसके भीतर फलक मारता है, जैसे—

प्रिय की सुध सी ये सरिताएँ, ये कानन कांतार सुसिजित मैं तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित ! जिसके प्रोमपत्र आते हैं प्राय: सुख-संवाद-सिन्निहित !!

श्रतः उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी सब प्रवृत्तियाँ मलक जाती हैं। उसके श्रारंभ में हम श्रपनी प्रिया में श्रनुरक्ष वसंत नामक एक सुंदर श्रौर बिचारशील युवक को जीवन की गंभीर विसर्क-दशा में पाते हैं। एक श्रोर इसे महित की प्रमोदमयी सुषमाओं के बीच प्रियतमा के साहचर्य का प्रेम-सुख लीन रखना चाहता है, दूसरी और समाज के असंख्य आियों का कष्ट-कंदन उसे उद्धार के लिये बुलाता जान पड़ता है। दोनों पत्तों के बहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। फिर उस युवक के मन में जगत् और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएँ उठती हैं। जगत् के इन नाना रूपों का उद्गम कहाँ है ? सृष्टि के इन ज्यापारों का अंतिम लच्य क्या है ? यह जीवन हमें क्यों दिया गया है ? इसी प्रकार के प्रश्न उसे ज्याकुल करते रहते हैं और कभी कभी वह सोचता है—

इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निशिवासर, बहता रहता हूँ विमोह-वश; नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। रात दिवस की बूँदों द्वारा तन-घट से परिमित यौवन-जल है निकला जा रहा निरंतर, यह रक सकता नहीं एक पल।।

कभी कभी उसकी वृत्ति रहस्योनमुख होती हैं; वह सारा खेल खड़ा करनेवाले उस छिपे हुए प्रियतम का आकर्षण अनुभव करता है और सोचता है कि मैं उसके अन्वेषण में क्यों न चल पड़ें।

उसकी प्रिया सुमना उसे दिन रात इस प्रकार भावनाओं में ही मग्न और अञ्चवस्थित देखकर कर्ममार्ग पर स्थिर हो जाने का उपदेश देती है—

सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि श्राति उच्च विचार-द्रव्य-बल।
मूल हेतु रिव के गौरव का है प्रकाश ही न कि उच्च स्थल।।
मन की श्रामित तरंगों में तुम खीते हो इस जीवन का सुख।।

इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा इसे रोकने में असमर्थ होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनी रक्षा कर लें। इस पर देश के मुंड के मुंड युवक निकल पहते हैं और उनकी पित्न में और माताएँ गर्व से फूली नहीं समाती हैं। देश की इस दशा में बसंत को घर में पड़ा देख उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है और वह अपने पित से स्वदेश के इस संकट के समय शक्ष-प्रहण करने को कहती है। जब वह देखती है कि उसका पित उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता है तब वह अपने को ही प्रिय के कर्जव्य-पथ का बाधक सममती है। वह सुनती है कि एक रुग्णा बुद्धा यह देख कर कि उसका पुत्र उसी की सेवा के ध्यान में युद्ध पर नहीं जाता है, अपना प्राण त्याग कर देती है। अंत में सुमना अपने को वसंत के सामने से हटाना ही स्थिर करती है और चुपचाप घर से निकल पड़ती है। वह पुरुष वेष में वीरों के साथ सिम्मिलित होकर अत्यंत पराक्रम के साथ लड़ती है। उधर वसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले चेत्र में अपनी प्रेम-वेदना की पुकार सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेमक्तेत्र से दूर थी—

श्चर्ड निशा में तारागण से प्रतिविधित श्चित निर्मल जलमय।
नील भील के कलित कूल पर मनोव्यया का लेकर आश्चय।।
नीरवता में श्चंतस्तल का मर्म करण स्वर लहरी में भर।
प्रेम जगाया करता था वह विरही विरह-गीत गा गा कर।।
भोजपत्र पर विरह-व्यथामय अंगणित प्रेमपत्र लिख लिखकर।
हाल दिए ये उसने गिरि पर, नदियों के तट पर, वनपथ पर।।
पर सुमना के लिये दूर थे ये वियोग के हश्य-कदंबक।
श्चौर न विरही की पुकार ही पहुँच सकी उसके समीप तक।।

आत में वसंत एक युवक (वास्तव में पुरुष वेष्यों सुमना) के उद्बोधन से निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सब का नेता बन कर विजय शास करता है। राजा यह कह कर कि 'जो देश की रक्षा करें वही राजा उसको राज्य सौंप देता है। उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट हो जाती है।

स्वदेश-भक्ति की भावना कैसे मार्मिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त हुई है, यह उपयुक्त सारांश द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्भपथ पर चलनेवाली है। इनका प्राम-गीत संप्रह करना इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। अतः त्रिपाठी जी हमें स्वच्छंदतावाद (Romanticism) के प्रकृत पथ पर दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछ उद्धरण नीचे दिए जाते हैं—

चार चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर, बौर-गंध से शिथिल पवन में के किल का आलाप अवण कर । और सरक आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्विन, हृदय द्रवित होता है सुनकर शशिकर छूकर यथा चंद्रमिण । किंतु उसी च्या भूख प्यास से विकल क्छा-वंचित आनाथगण, 'हमें किसी की छाहँ चाहिए' कहते चुनते हुए अञ्च कण । आ जाते हैं हृदय-द्रार पर, मैं पुकार उठता हूँ तत्क्रण—हाय ! सुके धिक है जो हनका कर न सका मैं कष्ट-निवारण।

× × × ×

उमड़-धुमड़ कर जब धमंड से उठता है सावन में जलधर, हम पुष्पित करब के नीचे मूला करते हैं प्रति वासर। तिइत-प्रभा या धनगर्जन से भय या प्रेमोद्रेक प्राप्त कर, वह मुजबंधन कस लेती है, यह अनुभव है परम मनोहर। किंतु उसी ख्रा वह गरीबिनी, अति विधादमय जिसके मुँह पर धुने हुए छुप्पर की भीषण चिंता के हैं बिरे बारिधर, जिसका नहीं सहारा केाई, आ जाती है हम के भीतर, मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकल कर। (स्वप्न)

मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। मैं बाट जाहता था तेरी किसी चमन में। बन कर किसी के ऋगाँसू मेरे लिये वहातू। मैं देखता तुको था माशुक के बदन में।

(फुटकल)

स्वर्गीय लाला भगवानदीन जी के जीवन का प्रारंभिककाल उस बुँदेलखंड में ज्यतीत हुआ था जहाँ देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति आभी बहुत कुछ बनी हुई है। उनकी रहन-सहन बहुत सादी और उनका हृद्य बहुत सरल और कोमल था। उन्होंने हिंदी के पुराने काज्यों का नियमित रूप से अध्ययन किया था इससे वे ऐसे लोगों से कुढ़ते थे जो परंपरागत हिंदी-साहित्य की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना केवल थोड़ी सी भँगरंजी शिक्षा के बल पर हिंदी-कविताएँ

लिखने लग जाते थे। बुँदेलखंड में शिचितवर्ग के बीच भी और सर्वधाधारण में भी हिंदी-किवता का सामान्य ह्रिप से प्रचार चला आ रहा है। ऋतुओं के अनुसार जो त्याहार और उत्सव रखे गए हैं, उनके आगमन पर वहाँ लोगों में अब भी प्रायः वही उमंग दिखाई देती है। विदेशी संस्कारों के कारण वह मारी नहीं गई है। लाला साहब वही उमंग-भरा हृदय लेकर इतरपुर से काशी आ रहे। हिंदी-शब्दसागर के संपादकों में एक वे भी थे। पीछे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हुए। हिंदी-साहत्य की व्यवस्थित ह्रिप से शिचा देने के लिये काशी में उन्होंने एक साहत्य-विद्यालय खोला जो उन्हों के नाम से अब तक बहुत अच्छे ढंग पर चला जा रहा है। किवा में वे अपना उपनाम दिने रखते थे।

लालाजी का जन्म संवत् १९२३ में श्रीर मृत्यु १९८७ ( जुलाई १९२० ) में हुई।

पहले वे व्रजभाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे, पीछे 'लदमी' के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की कविताएँ लिखने लगे। खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चित्र लेकर बोलचाल की फड़कती। भाषा में जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कविता मों का क्षति। भाषा में जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कविता मों का क्षति उन्होंने प्रायः मुंशियाना ही रखा था। बह या छंद भी उर्दू के रखते थे और भाषा में चलते अरबी या फारसी शब्द भी लाते थे। इस ढंग के उनके तीन काव्य निकले हैं—'वीर चत्राणी', 'वीर बालक' और 'वीर पंचरस'। लालाजी पुराने हिंदी-काव्य और साहित्य के अच्छे ममझ थे। बहुत से प्राचीन काव्यों की नए ढंग की टीकाएँ करके उन्होंने अध्ययन के अभिलाषियों का बड़ा उपकार किया है। रामचंद्रिका, कविप्रिया, दोहावली, कवितावली, विहारी सतसई आदि की इनकी टीकाओं ने विद्यार्थियों के लिये अच्छा

मार्ग खोत दिया। भिक्त और शृंगार की पुराने ढंग की किन्न ताओं में उक्ति-चमरकार वे अच्छा लाते थे।

उनकी किवताओं के दोनों तरह के नमूने नीचे देखिए—

सुनि मुनि कौसिक तें साप को हवाल सब

बाढ़ी चित करना की अजब उमंग है।

पद-रज डारि करे पाप सब छारि,

करि नवल सुनारि दियो धामहू उतंग है।।

'दीन' मने ताहि लखि जात पतिलोक

श्रोर उपमा अभूत को सुमानो नयो ढंग है।

कौतुकनिधान राम रज की बनाय रज्जु,

पद तें उड़ाई असुष-पतिनी-पतंग है।।

वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता। वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। जो वीर-सुयश गाने में है दील दिखाता। वह देश के वीरत्व का है मान घटाता। सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का। वीरों का सुयशगान है ऋभिमान कलम का।

इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह 'नवीन बीन' या 'नदीमें दीन' में है।

पंडित रूपनारायण पांडेय ने यद्यपि व्रजभाषा में भी बहुत कुछ कविता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिये ही वे अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत ही उपयुक्त विषय कविता के लिये चुने हैं और उनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं। इतके विषय के चुनाव में ही भाषुकता टपकती है; जैसे दलित कुसुम, वन-विहंगम, आश्वासन।

इनकी कविताओं का संग्रह "पराग" के नाम से प्रकाशित हो चुका है। पांडेयजी की "वन विहंगम" नाम की कविता में हृदय की विशालता और सरसता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। 'दिलत कुसुम' की अन्योक्ति भी बड़ी हृद्यप्राहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छदों में खड़ी बोली को इन्होंने बड़ी सुघड़ाई से ढाला है। यहाँ स्थानाभाव से हम दो ही पद्य उद्धृत कर सकते हैं—

> श्रहह ! श्रधम श्राँधी, श्रा गई त् कहाँ से द प्रलय-घन-घटा सी छा गई त् कहाँ से द पर-दुख-सुख त् ने, हा ! न देखा न भाला। इसुम श्रधिखला ही, हाय! यें तोड़ डाला।

बन बीच बसे थे, फँसे थे ममत्व में एक कपीत कपीती कहीं। दिन रात न एक के। दूसरा छे। इता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं।। बढ़ने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रहीं। कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं।।

खड़ी बोली की खरखराहट (जो तब तक बहुत कुछ बनी हुई थी) के बीच 'वियोगी हरि' के समान स्वर्गीय पं सर्य- नारायण 'कि विरहन' (जन्म संवत् १९३६ — मृत्यु १९७५) भी अज की मधुर वाणी सुनाते रहे। रीतिकाल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्तिकाल के कृष्णभक्त कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतें दु-काल की नृतन कविता की प्रणाली पर। अजभूमि, अजभाषा और अज-पति का प्रेम उनके हृद्य की संपत्ति थी। अज के अतीत हृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य-सम्मेलन के अवसर

पर वे मुक्ते वहाँ मिले थे। वहाँ की चत्यंत काली मिट्टी देखा वे बोले, 'या माटी कों तो हमारे कन्हैया न खाते"।

श्रॅगरेजी की ऊँची शिचा पाकर उन्होंने श्रपनी चाल-ढाल व्रजमंडल के प्रामीण भले-मानसों की ही रखी। धोती, बगल-बंदी और दुपट्टा; सिर पर एक गोल टोपी; यही उनका वेष रहता था। वे बाहर जैसे सरल और सादे थे, भीतर भी वैसे ही थे। सादापन दिखावे के लिये धारण किया हुआ नहीं है, स्वभावगत है, यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें सुनते ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन-पर्यंत वे आगरे से डेढ़ कोस पर ताजगंज के पास धाँधूपुर नामक गाँव में ही रहे। उनका जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छाँटा हुआ दृष्टांत था। उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और गाहरूथ्य, सब एक दु:खभरी कहानी के संबद्ध खंड थे। वे थे व्रजमाधुरी में पगे जीव; उनकी पत्नी थीं आर्यसमाज के तीखेपन में तली महिला। इस विषमता की विरसता बढ़ती ही गई और थोड़ी ही अवस्था में कविरत्नजी की जीवन-यात्रा समाप्त हो गई।

त्रजभाषा की कविताएँ वे छात्रावस्था ही से लिखने लगे थे। वसंतागम पर, वर्षा के दिनों में वे रिसये छादि प्राम-गीत अपद प्रामीणों में मिल कर निस्संकोच गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुननेवाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच भी वे प्रसन्न छौर हँसमुख दिखाई देते थे। उनके लिये उनका जीवन ही एक काठ्य था, अतः जो बातें प्रत्यन्न उनके सामने आती थीं उन्हें काठ्य का रूप-रंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी। मित्रों के पास वे प्रायः पद्य में पत्र लिखा करते थे जिनमें कभी कभी उनके स्वभाव की

मत्तक भी रहती थी, जैसे स्व० पद्मसिंह जी के पास भेजी हुई इस कविता में—

जो मो सों हँसि मिलै होत मैं तासु निरंतर चेरो।
बस गुन ही गुन निरखत तिह मिंघ सरल प्रकृति की प्रेरो।।
यह स्वभाव को रोग जानिए, मेरो बस कक्कु नाहीं।
नित नव विकल रहत याही सों सहृदय-विक्कुरन माहीं।।
सदा दारु-योषित सम बेबस श्राज्ञा मुदित प्रमाने।
केरो सत्य ग्राम को बासी कहा "तकल्कुफ" जाने।

किसी का कोई अनुरोध दालना तो उनके लिये असंभव था। यह जानकर बराबर लोग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कविता बना देने की प्ररेणा उनसे किया करते थे और वे किसी को निराश न करते थे। उनकी वही दशा थी जो उद्दे के प्रसिद्ध शायर इंशा की लखनऊ-दरबार में हो गई थी। इससे उनकी अधिकांश रचनाएँ सामयिक हैं और जल्दी में जोड़ी हुई प्रतीत होती हैं जैसे—स्वामी रामतीर्थ, तिलक, गोखले, सरोजिनी नायड़ इत्यादि की प्रशस्तियाँ; लोकहितकर आयोजनों के लिये अपील (हिंदू-विश्वविद्यालय के लिये लंबी अपील देखिए); दु:ख और अन्याय के निवारण के लिये पुकार (कुली प्रथा के विरुद्ध 'पुकार' देखिए)।

उन्होंने जीती: जागती व्रजमापा ली है। उनकी व्रजमापा उसी स्वरूप में बँधी न रहकर जो काव्य-परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोल-चाल के चलते रूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे राब्दों और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्यभाषा में नहीं मिलते।

'उत्तर रामचरित' और 'मालती-माघव' के अनुवादों में रत्नोकों के स्थान पर उन्होंने बड़े मधुर सबैये रखे हैं। मकाले के ऑगरेजी खंड-काव्य 'होरेशस' का पश्चक अनुवाद उन्होंने बहुत पहले किया था। किवरत्र जी की बड़ी किवताओं में 'प्रेमकली' श्रीर 'श्रमरदूत' विशेष उत्लेख-योग्य हैं। 'श्रमरदूत' में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा है। उसकी रचना नंददास के 'श्रमरगीत' के ढंग पर की गई है, पर श्रंत में देश की वर्त्तमान दशा श्रीर श्रपनी दशा का भी हलका-सा श्राभास किव ने दिया है। सत्यनारायण जी की रचना के कुछ नमूने देखिए—

श्रलबेली कहुँ बेलि द्रुमन सें। लिपटि सुहाई। धोए धोए पातन की श्रनुपम कमनाई॥ चातक शुक कायल लिलत, बोलत मधुरे बोल। कृकि कृकि केकी कलित कुंजन करत कलाल॥

निरखि घन की घटा।

लिख यह सुष्रमा-जाल लाल निज बिन नँदरानी। हिर सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर श्राति श्रकुलानी॥ सुधि बुधि तज माथी पकरि, करि करि सोच श्रपार। हगजल मिस मानहुँ निकरि बही बिरह की धार॥

कृष्ण रटना लगी।

कौने भेजां दूत, पूत सो बिया सुनावै। बातन में बहराइ जाइ ताका यह लावै॥ त्यागि मधुपुरी का गया छाँड़ि सबन के साथ। सात समुंदर पै भया दूर द्वारकानाथ॥

जाइगो का उहाँ १

नित नव परत श्रकाल, काल को चलत चक्र चहुँ। जीवन के श्रानद न देख्यो जात यहाँ कहुँ॥ बढ्यो यथेच्छाचारकृत जहँ देखौ तहँ राज। हात जात दुर्वल विकृत दिन दिन भार्य-समाज॥

दिनन के फेर सों।

जे तिज मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी।
तिन्हें बिदेसी तंग करत दे विपदा खासी।

× × × ×

नारी-शिक्षा श्वनादरत जे लोग श्वनारी।
ते स्वदेश-श्ववनति-प्रचंड-पातक-श्वधिकारी।।
निरस्ति हाल मेरो प्रथम लेहु समुक्ति सब के। इ।
विद्यावल लहि मति परम श्वबला सबला होइ।।

लखी अजमाइ कै।

(भ्रमरदूत)

भयो क्यों अनचाहत के। संग ?
सब जग के तुम दीपक, मेाहन! प्रेमी हमहुँ पतंग।
लखि तब दीपति, देह-शिखा में निरत, बिरह लौ लागी॥
खींचित आप सो आप उतिह यह, ऐसी प्रकृति अभागी॥
यदिष सनेह-भरी तब बितियाँ, तउ अचरज की बात।
योग वियोग दोउन में इक सम नित्य जराबत गात॥

## तृतीय उत्थान

(सं० १६७५ से...)

## वर्त्तमान काव्य-धाराएँ

## सामान्य परिचय

द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ किवता हो चुकी। इन २५-३० वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मँजी, इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काञ्यक्षेत्र के भीतर जाकर मँजी है। जैसा पहले कह चुके हैं, हिंदी में खड़ी बोली के पद्य-प्रवाह के लिये तीन रास्ते खोले गए—उर्दू या फारसी की बहों का, संस्कृत के बुत्तों का और हिंदी के छंदों का। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य सममता हूँ। वह हिंदी-काञ्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं। अतः शेष दो मार्गों का ही थोड़े में विचार किया जाता है।

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्णवृत्तों का-सा माधुय्यं श्रन्यत्र दुर्लभ है। पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है। पर संस्कृत-पदावली के श्रधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिये श्रवकाश कम रहता है। श्रतः वर्णवृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह कि संस्कृत-पदावली का श्रधिक श्राश्रय लेने से खड़ी बोली के मँजने की संभावना दूर ही रहेगी।

हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का श्रन्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उसका मँजना कहा जायगा। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक श्रीर सबैया भी हैं। सबैये यद्यपि वर्णावृत्त हैं पर लय के श्रनुसार लघु गुरु का बंधन उनमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। मात्रिक छंदों में तो कोई श्रड्चल ही नहीं है। प्रचलित मात्रिक छंदों के श्रांतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए नए छंदों का विधान भी बहुत श्रच्छी तरह कर सकते हैं।

खड़ी बोली की किवताओं की उत्तरोत्तर गित की ओर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है और जा रहा है। बाबू मैथिलीश्रारण गुप्त की किवताओं में चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुज्यविधित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में आया। ठाकुर गोपालशरण-सिंहजी किवत्तों और सबैयों में खड़ी बोली का बहुत ही मँजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मँज जाने की पूरी आशा होती है।

खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मँजना तभी कहा जायगा जब कि पद्यों में उसकी श्रपनी गित-विधि का पूरा समावेश हो श्रीर कुछ दूर तक चलनेवाले वाक्य सकाई के साथ बैठें। भाषा का इस रूप में परिमाजन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा श्रिधकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परस्व है। पर जिस प्रकार बाबू मैथिलीशरण गुप्त श्रीर ठाकुर गोपालशरणसिंह ऐसे किवयों की लेखनी से खड़ी बोली को मँजते देख श्राशा का पूर्ण संचार होता है उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को, जिन्होंने श्रध्ययन या शिष्ट-सममाग द्वारा भाषा पर पूरा श्रिधकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत की विकीण पदावली के भरोसे पर या श्रारोजी पद्यों के वाक्यखंडों के शब्दानुवाद

जोड़ जाड़कर, हिंदी-किवता के नए मैंदान में उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदी जानने या उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं सममते। पर हिंदी भी एक भाषा है, जो आते आते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य-विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं?

नए नए छंदों के ज्यवहार श्रौर तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि "तुले हुए शब्दों में कविता करने श्रौर तुक, श्रनुप्रास श्रादि हूँ दने से कवियों के विचार-स्वातंत्र्य में बाधा श्राती है।"

नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। यह बहुत श्रच्छी बात है। 'तुक' भी कोई ऐसी श्रानिवार्य वस्तु नहीं। चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जायँ, ठीक हैं। पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद (metre) के पद्य भी—बिना तुकात के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं—निरालाजी ऐसे नई रंगत के कियों में देखने में श्राते हैं। यह श्रमेरिका के एक किव वास्ट ह्विटमैन (Walt Whitman) की नक़ल है जो पहले बँगला में थोड़ी बहुत हुई। बिना किसी प्रकार की छंदोञ्यवस्था की श्रपनी पहली रचना Leaves of Grass उसने सन् १८५५ ई० में प्रकाशित की। उसके उपरांत श्रीर भी बहुत सी रचनाएँ इस प्रकार की मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकलीं, जिनके संबंध में एक समालोचक ने लिखा है—

"A chaos of impressions, thought or feelings thrown together without rhyme, which matters little, without metre which matters more; and often without reason which matters much."\*

<sup>\*</sup> Literature in the Century (Nineteenth Century Series), by A. B. De Mille.

सारांश यह कि उसकी ऐसी रचनात्रों में छंदोन्यवस्था का ही नहीं, बुद्धितत्त्व का भी प्राय: त्रभाव है। उसकी वे ही कविताएँ अच्छी मानी और पढ़ी गईं जिनमें छंद और तुकांत की न्यवस्था थी।

पद्य-श्यवस्था से मुक्त काव्य-रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत-काव्यों के श्रनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के संगीत में बंधी हुई राग-रागिनियाँ हैं। पर योरप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद (Composers) श्रपनी श्रलग श्रलग नाद-योजना या स्वर-मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का श्रनुकरण पहले बंगाल में हुआ। वहाँ की देखा-देखी हिंदी में भी चलाया गया। 'निराला' जी का तो इसकी श्रोर प्रधान लक्ष्य रहा। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर श्रवलंबित नहीं।

इंदों के श्रतिरिक्त वस्तु-विधान श्रीर श्रभिव्यंजन-शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई जिससे अनेक-रूपता की स्रोर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा । किसी वस्तु में श्रानेकरूपता श्राना विकास का लव्दगा है, यदि श्रानेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे। इस समन्वय से रहित जा अनेकरूपता हागी वह भिन्न भिन्न वस्तुओं की हागी, एक ही वस्तु की नहीं। श्रतः काञ्यत्व यदि बना रहे तो काञ्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखात्र्यों में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जायगा। काञ्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे-पीछे भी आविर्भूत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं। पीछे त्राविभूत होनेवाला रूप पहले से चले त्राते हुए रूप से ष्प्रवश्य ही श्रेष्ठ या समुजत हो, ऐसा कोई नियम कान्य-चेत्र में नहीं है। श्रमेक रूपों के। धारण करनेवाला तत्त्व यदि एक है तो शिचित जनता की बाह्य श्रौर श्राभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिये काव्य अपना रूप भी कुछ बदल सकता है ऋौर रुचि की विभिन्नता का श्रनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है।

प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश की बदली हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिये भारतेंदुमंडल ने कुछ प्रयत्र किया। पर यह प्रयत्र केवल सामा-जिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं के व्यक्त करनेवाली वाणी भी द्वी-सी रही। उसमें न तो संकल्प की हृद्ता और न्याय के आबह का जीश था, न उलट-फेर की प्रबल कामना का बेग। स्वदेश-प्रेम व्यंजित करनेवाला वह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत के गौरव का स्मरण और वर्तमान हास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। अभि-प्राय यह कि यह प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया-नया-सा होने के कारण उस समय काव्य-भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका।

कुछ नूतन भावनात्रों के समावेश के ऋतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धित में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु-काल में न हुआ। भाषा व्रजभाषा ही रहने दी गई और उसकी ऋभिव्यंजना-शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हुआ। काव्य का बँधी हुई प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत् और जीवन के विविध पत्तों की मार्मिकता मलकाने-वाली धाराओं में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न दिखाई पड़ी।

द्वितीय उत्थान में कुछ दिन व्रजभाषा के साथ साथ चलकर खड़ी बोली कमशः श्रमसर होने लगी; यहाँ तक कि नई पीढ़ी के किवयी को उसी का समय दिखाई पड़ा। स्वदेश-गौरव श्रीर स्वदेश-प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी उसका श्रिषक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ श्रीर 'भारत-भारती' ऐसी पुस्तक निकली। इस भावना का प्रसार तो हुआ पर इसकी श्रिभव्यंजना में प्रातिभ प्रगल्भता न दिखाई पड़ी।

शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न ऋाई हो, पर काव्य-भूमि का प्रसार ऋवश्य हुआ। प्रसार ऋौर सुधार की जो चर्चा नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना के समय से ही रह रहकर थोड़ीबहुत होती आ रही थी वह 'सरस्वती' निकलने के साथ ही कुछ
अधिक ब्योरे के साथ हुई। उस पत्रिका के प्रथम दो-तीन वर्षों के
भीतर ही ऐसे लेख निकले जिनमें साफ कहा गया कि अब नायिकाभेद और शृंगार में ही बंधे रहने का जमाना नहीं है; संसार में न
जाने कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर किव चल सकते हैं। इस बात पर
दिवेदीजी भी बराबर जोर देते रहे और कहते रहे कि "किवता के
बिगड़ने और उसकी सीमा पिमित हो जाने से साहित्य पर भारी
आघात होता है।" दिवेदीजी सरस्वती के संपादन-काल में कितता
में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन आने के लिये वे
नए नए विषयों का नयापन या नानात्व प्रधान समकते रहे और
छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी। रीतिकाल की शृंगारी किवता की और लक्ष्य करके उन्होंने लिखा—

"इस तरह की कविता सैकड़ों वर्ष से होती आ रही है। अनेक किन हो चुके जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए किन अपनी किनता में नयापन कैसे ला सकते हैं वही तुक, वही छुद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक! इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। किनल, सबैये, दोहे, सोरठे लिखने से बाज़ नहीं आते।"

द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार कान्य-चेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत-से नए नए विषय लिए गए और बहुत-से कवि कवित्त, सर्वेया लिखने से बाज आकर संस्कृत के अनेक कृतों में रचना करने लगे। रचनाएँ चाहे अधिकतर साधारए गद्य-निबंधों के रूप में ही हुई हों, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रहीं, इसमें संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिये मनुष्येतर प्रकृति की कवि लोग लेने लगे पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। उसके रूप-ज्यापार कैसे सुखद, सजीले

श्रीर सुहावने लगते हैं, श्रिधिकतर यही देख-दिखाकर उन्होंने संतोष किया। चिर साहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित न हुन्ना। उनके बीच मनुष्य-जीवन को रखकर उसके प्रकृत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई। रहस्यमयी सत्ता के श्रक्तर-प्रसार के भीतर व्यंजित भावों श्रीर मार्मिक तथ्यों के साक्तात्कार तथा प्रत्यक्ती-करण की श्रीर सुकाव न देखने में श्राया। इसी प्रकार विश्व के श्रत्यंत सूक्ष्म श्रीर श्रत्यंत महान् विधानों के बीच जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचा है वहाँ तक हदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए था, पर न हुन्ना। द्वितीय उत्थान-काल का श्रिधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने में ही लगा।

तृतीय उत्थान में त्राकर खडी बोली के भीतर काव्यत्व का श्रव्हा स्फरण हुआ। जिस देश-प्रेम के। लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदु-काल में चली थी वह उत्तरोत्तर प्रबल श्रीर व्यापक रूप धारण करता श्राया । शासन की श्रव्यवस्था श्रीर श्रशांति के उपरांत श्रॅंगरेजों के शांतिमय श्रौर रत्तापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु-काल में बना हुन्त्रा था। इससे उस समय की देशभक्ति-संबंधी कवितात्रों में राजभक्ति का स्वर भी प्रायः मिला पाया जाता है। देश की दु:ख-दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समभते हुए भी उस दु:ख-दशा से उद्घार के लिये किव लोग दयामय भगवान की ही पुकारते मिलते हैं। कहीं कहीं उद्योग-धंधों के। न बढ़ाने, श्रालस्य में पड़े रहने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार न करने के लिये वे देशवासियों की भी कीसते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष या श्रसंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती । कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वागा। में विशेष बल श्रीर वेग न दिखाई पड़ा । बात यह थी कि राजनीति की लंबी-चौड़ी चर्चा भर साल में एक बार धूम-धाम के साथ थोड़े-से शिवित बड़े ऋदिमयों के बीच हो जाया करती थी जिसका कोई स्थायी श्रीर कियोत्पादक

प्रभाव नहीं देखने में श्राता था। श्रतः द्विवेदी-काल की देशभक्ति-संबंधी रचनाश्रों में शासन-पद्धति के प्रति श्रसंतोष तो व्यंजित होता था पर कर्म में तत्पर करानेवाला, श्रात्मत्याग करानेवाला जोश श्रीर उत्साह न था। श्रांदोलन भी कड़ी याचना के श्रागे नहीं बढ़े थे।

तृतीय उत्थान में आकर परिस्थिति बहुत बदल गई। आदोलनों ने सिक्रय रूप धारण किया श्रीर गाँव-गाँव राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक परतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। सरकार से कुछ माँगने के स्थान पर श्रव किवयों की वाग्गी देशवासियों को ही · 'स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान' होने को प्रोत्साहित करने में लगी। श्रव जो श्रौदोलन चले वे सामान्य जन-समुदाय को भी साथ लेकर चले। इससे उनके भीतर ऋधिक श्रावेश श्रौर बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये श्रादोलन संसार के श्रौर भागों में चलनेवाले श्रादोलनों के मेल में लाए गए, जिससे ये जोभ की एक सार्वभौम धारा की शाखात्र्यों से प्रतीत हुए । वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर त्रार्थिक विषमता से जो **अ**संतोष का ऊँचा स्वर पश्चिम में उठा उसकी गूँज यहाँ भी पहुँची। दूसरे देशों का धन खींचने के लिये योरप में महायंत्रप्रवर्त्तन का जो कम चला उससे पूँजी लगानेवाले थोड़े-से लोगों के पास तो श्रपार धन-राशि इकट्टी होने लगी पर ऋधिकांश श्रमजीवी जनता के लिये भोजन-वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया। श्रतः एक श्रोर तो योरप में मशीनों की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की धर्मबुद्धि जगाने-वाली वाणी सुनाई पड़ी जिसका भारतीय श्रमुवाद गांधी जी ने किया; दूसरी त्रोर इस घोर ऋार्थिक विषमता की घोर प्रतिकिया के रूप में साम्यवाद श्रीर समाजवाद नामक सिद्धांत चले जिन्होंने रूस में अत्यंत उम्र रूप धारण करके भारी उलट-फेर कर दिया।

द्राव संसार के प्राय: सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिये खुले हुए हैं। इससे एक भू-खंड में उठी हुई हवाएँ दूसरे भू-खंड में

शिचित वर्गों तक तो श्रवश्य ही पहुँच जाती हैं। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भू-खंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है तो उस परिस्थित के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते हैं। इसी नियम के श्रानुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक श्रांदोलन के श्रतिरिक्त यहाँ भी किसान-त्रांदोलन, मजदूर-त्रांदोलन, श्राछत-श्रांदोलन इत्यादि कई श्रांदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यावहारिक श्रंगों के रूप में चले। श्री रामधारीसिंह दिनकर, बालऋष्ण शर्मा 'नवीन', माखनलाल चतुर्वेदी त्रादि कई कवियों की वार्गी-द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के श्रांदोलन प्रतिध्वनित हए । ऐसे समय में कुछ ऐसे भी श्रांदोलन दूसरे देशों की देखा-देखी खड़े होते हैं जिनकी नौबत वास्तव में नहीं ऋाई रहती। योरप में जब देश के देश बड़े बड़े कल-कारख़ानों से भर गए हैं श्रीर जनता का बहुत-सा भाग उनमें लग गया है तब मजदूर-आदोलन की नौवत आई है। यहाँ श्रभी कल-कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं श्रीर उनमें काम करने-वाले थोड़े-से मजदूरों की दशा खेत में काम करनेवाले करोड़ों श्रुच्छे-श्रच्छे किसानों की दशा से कहीं श्रच्छी है। पर मजदर-श्रादोलन साथ लग गया। जो कुछ हो. इन श्रादोलनों का तीव स्वर हमारी काञ्य-वाखी में संमिलित हुआ।

जीवन के कई दोत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिये पुकार सुनाई पड़ती है तब परिवर्तन एक 'वाद' का व्यापक रूप धारण करता है श्रीर बहुतों के लिये सब दोत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। 'क्रांति' के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी-काव्य-दोत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थित के स्वतंत्र पर्यालोचन का परि-एगम है श्रीर कहाँ तक केवल श्रमुकृत है, नहीं कहा जा सकता।

इतना श्ववश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति श्रिधिक हो जाने से जगत् श्रीर जीवन के नित्य स्वरूप की वह श्रमुभूति नए कवियों में कम जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है।

यह तो हुई काल के प्रभाव की बात । थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली श्राती हुई काव्य-परंपरा की रौली से श्रत्नि या श्रसंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी श्रौर उसकी श्रभव्यक्ति किन किन रूपों में हुई । भक्ति-काल श्रौर रीति-काल की चली श्राती हुई परंपरा के श्रंत में किस प्रकार भारतेंदुमंडल के प्रभाव से देश-प्रम श्रौर जाति-गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है । द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का श्रनेक विषयस्पर्शी प्रसार श्रवश्य हुश्रा पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक श्रोर उसमें भाषा की सकाई आई, दूसरी श्रोर उसका स्वरूप गद्यवत् रूखा, इतिष्ठतात्मक श्रौर श्रिकतर बाह्यार्थनिरूपक हो गया । श्रतः इस तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुश्रा श्रौर पीछे 'छायावाद' कहलाया वह इसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है । उसका प्रधान लक्ष्य काव्य-रौलो की श्रोर था, वस्तुविधान की श्रोर नहीं । श्रर्थ-भूमि या वस्तु-भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया । समन्वित विशाल भावनाश्रों को लेकर चलने की श्रोर ध्यान न रहा ।

दितीय उत्थान की किवता में काव्य का स्वरूप खड़ा करनेवाली दोनों बातों को कमी दिखाई पड़ती थी—कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीका रहता था और हृदय का नेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता था। इन बातों को कमी परंपरागत अजभाषा-काव्य का आनंद लेनेवालों को भी माछ्म होती थी और बँगला या श्रॅंगरेजी की किवता का परिचय रखनेवालों को भी। अतः खड़ी बोली की किवता में पद-लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की बेगवती व्यंजना, वेदना की विवृति, शब्द-प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की श्राकांचा बढ़ती गई।

सुधार चाहनेवालों में कुछ लोग नए नए विषयों की श्रोर प्रवृत्त खडीबोली की कविता को अजभाषा-काव्य की-सी ललित पदावली तथा रसात्मकता श्रौर मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। जो श्राँगरेजी की या श्राँगरेजी के ढाँग पर चली हुई बँगला की कवितात्रों से प्रभावित थे वे कुछ लाक्ष्णिक वैचित्र्य, व्यंजक चित्र-विन्यास ऋौर रुचिर श्रन्योक्तियाँ देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ-सिंह के किए हुए बँगला कवितात्रों के हिंदी-अनुवाद 'सरस्वती' श्रादि पत्रिकाचों में संवत् १९६७ (सन् १९१०) से ही निकलने लगे थे। मे, वर्ड सवर्थ त्रादि ऋँगरेजी कवियों की रचनात्रों के कुछ श्रुनुवाद भी (जैसे, जीतनसिंह-द्वारा श्रनॄदित वर्ड्सवर्थ का 'केाकिल') निकले। श्रतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उससे सन्तुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने के कुछ पहले ही कई किव खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप-रंग देने श्रीर उसे श्रधिक श्रंतर्भावव्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए जिनमें प्रधान थे सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय श्रीर बदरीनाथ भट्ट । कुछ श्राँगरेजी दर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकर कविताएँ श्रीर प्रगीत मुक्तक (Lyrics) बँगला में निकल रहे थे उनके प्रभाव से कुछ विशृंखल वस्तुविन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में इनकी नए ढंग की रचनाएँ संवत १९७०-७१ से ही निकलने लगी थीं जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य-भावना भी रहती थी।

गुप्त जी की 'नक्त्रनिपात' (सन् १९१४), श्रनुरोध (सन् १९-१५), पुष्पांजलि (१९१७), स्वयं श्रागत (१९१८) इत्यादि कविताएँ ध्यान देने योग्य हैं। 'पुष्पांजलि' श्रोर 'स्वयं श्रागत' की कुछ पंक्तियाँ श्रागे देखिए—

- (क) मेरे आँगन का एक फूल । सौभाग्य-भाव से मिला हुआ, श्वासाञ्चासन से हिला हुआ, संसार-विटप में खिला हुआ, भड़ पड़ा अचानक मूल-मूल ।
- (ख) तेरे घर के द्वार बहुत हैं किससे होकर आऊँ मैं १ सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है कैसे भीतर जाऊँ मैं।

इसी प्रकार गुप्त जी की श्रौर भी बहुत-सी गीतात्मक रचनाएँ हैं, जैसे---

- (ग) निकल रही है उर से आह,
  ताक रहे छव तेरी राह।
  चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी,
  मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी।
- (घ) प्यारे! तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया, दीति बढ़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली साँस, कहा। से। जाने के लिये जगत् का यह प्रकाश है जाग रहा। किंतु उसी बुक्तते प्रकाश में हुव उठा मैं और वहा। निरुद्श नख-रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति, आहा!

गुप्त जी तो, जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति या 'बाद' में न बँधकर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं। पर मुकुटधर जी बराबर नूतन पद्धति ही पर चले। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में 'आँसू', 'उद्गार' इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं। कुछ नमूने देखिए—

> (क) हुआ प्रकाश तमामय मग में, मिला मुक्ते त् तत्त्व्या जग में, दंपति के मधुमय विलास में, शिशु के स्वप्नोत्पन्न इास में,

वन्य कुसुम के शुचि सुवास में, था तव क्रीड़ा-स्थान।

(सन् १९१७)

(ल) मेरे जीवन की लघु तरगी, श्रां लों के पानी में तर जा। मेरे उर का छिपा ख़ज़ाना, श्रद्दंकार का भाव पुराना, बना श्राज त् मुके दिवाना, तप्त श्वेत बूँदों में ढर जा।

(१९१७)

(ग) जब संध्या के। हट जावेगी भीड़ महान् तब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊँगा निज गान । शून्य कक्त के ऋथवा के।ने में ही एक बैठ तुम्हारा कक्त वहाँ नीरव अभिषेक।

(2920)

पं० बदरीनाथ भट्ट भी सन् १९१३ के पहले से ही भाव-त्र्यंजक श्रीर श्रानुठे गीत रचते त्रा रहे थे। दो पंक्तियाँ देखिए—

दे रहा दीपक जल कर फूल,

रोपी उज्ज्वल प्रभां-पताका अधकार हिय हुल।

श्री पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन् १९१५-१६ के आस-पास मिलेंगे।

ये किव जगत् श्रौर जीवन के विस्तृत चेत्र के बीच नई किवता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण, श्र्यसाधारण सब रूपों पर प्रेम-दृष्टि डालकर, उसके रहस्य-भरे सम्बे संकेतों को परस्वकर, भाषा को श्रिधिक चित्रमय, सजीव श्रौर मार्मिक रूप देकर किवता का एक श्रकृत्रिम, स्वच्छंद् मार्ग निकाल रहे थे। भक्तिचेत्र में उपास्य की एकदेशीय या धर्मविशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की श्रोर बढ़ रहे थे जिसमें सुंदर रहस्यात्मक

संकेत भी रहते थे। अतः हिंदी-कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को-विशेषत: श्री मैथिलीशरण गुप्त श्रौर मुकुटधर पांडेय को-समभाना चाहिए। इस दृष्टि से छायावाद का रूप-रंग खड़ा करनेवाले कवियों के संबंध में श्रॅगरेजी या बँगला की समीचाश्रों से उठाई हुई इस प्रकार की पदावली का कोई ऋथे नहीं कि 'इन कवियों के मन में एक श्रांधी उठ रही थी जिसमें श्रान्दोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे: एक नृतन वेदना की छटपटाहट थी जिसमें सुख की मीठी श्रन-भति भी लुकी हुई थी; रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा श्रपनी श्रमिट्यक्ति के लिये हाथ-पैर मार रही थी। न कोई श्रांधी थी, न तूफान; न कोई नई कसक थी, न वेदना; न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, न उसका श्राहत नाद। इन बातों का कुछ श्रर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की स्त्रोर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया रहा होता। छायाबाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की स्रोर हिंदी-कविता प्रवृत्त होती त्रा रही थी। कसर थी तो त्रावश्यक त्रीर व्यंजक शैली की, कल्पना श्रौर संवेदना के श्रधिक योग की। तात्पर्य यह कि छायावाद जिस त्राकांचा का परिएाम था उसका लक्ष्य केवल श्रभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था जो धीरे धीरे श्रपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय त्रादि के द्वारा हो रहा था।

गुप्त जी श्रीर मुकुटघर पांडेय श्रादि के द्वारा यह स्वच्छंद नृतन घारा चली ही थी कि श्री रवींद्रनाथ ठाकुर की उन कविताश्रों की धूम हुई जी श्रधिकंतर पाश्चात्य ढाँचे का श्राध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थीं। पुराने ईसाई संतों के छायामास (Phantasmata) तथा योरपीय काव्य-चेत्र में प्रवर्तित श्राध्यात्मिक प्रतीकवाद (Symbolism) के श्रनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएँ 'छायावाद' कही जाने लगी थीं। यह 'वाद' क्या प्रकट हुश्चा, एक बन-बनाए रास्ते का दरवाजा-सा खुल पड़ा श्रीर हिंदी के कुछ नए किव उधर एकबारगी मुक पड़े। यह श्रपना कमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था। इसका दूसरे साहित्य-चेत्र में प्रकट होना, कई किवयों का इस पर एक साथ चल पड़ना श्रीर कुछ दिनों तक इसके भीतर श्रॅगरेजी श्रीर बँगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों श्रनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करतीं।

'छायावाद' नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत-से किव रहस्यात्मकता, अभिन्यंजना के लाक्कि वैचिन्न्य, वस्तु-विन्यास की विश्वंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मान कर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की और उनकी दृष्टि न रही। विभाव-पक्त या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसरणान्मुख कान्य-क्तेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही कान्य की गति-विधि प्रायः बँध गई। हत्तंत्री की मंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत-प्रतीक्ता, प्रियतम का द्वे पाँव आना, आँखिमिचौली, मद में भूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब, प्याला, साक्री आदि सूक्ती कवियों के पुराने सामान भी इकट्टे किए गए। कुछ हेर-फेर के साथ वहीं बँधी पदावली, वेदना का वहीं प्रकांड प्रदर्शन, कुछ विश्वंखलता के साथ प्रायः सब कविताओं में मिलने लगा।

श्रज्ञेय श्रौर श्रव्यक्त को श्रज्ञेय श्रौर श्रव्यक्त ही रखकर काम-वासना के शब्दों में प्रेम-ज्यंजना भारतीय काव्य-धारा में कभी नहीं चली, यह स्पष्ट बात "हमारे यहाँ यह भी था, वह भी था" की प्रवृत्तिवालों को श्रव्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद् से लेकर तंत्र श्रौर योग-मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। उपनिषदों में श्राए हुए श्रात्मा के पूर्ण श्रानंदस्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की श्रपरिमेयता को सममाने के लिये स्नी-पुरुष-संबंधवाले दृष्टांत या उपमाएँ, योग के सहस्रदल कमल आदि की भावना के बीज वे बड़े संतोष के साथ उद्भृत करते हैं। यह सब करने के पहले उन्हें सममाना चाहिए कि जो बात उपर कही गई है उसका तात्पर्य क्या है। यह कौन कहता है कि मत-मतांतरों की साधना के चेत्र में रहस्य-मार्ग नहीं चले? योग रहस्य-मार्ग है, तंत्र रहस्य-मार्ग है, रसायन भी रहस्य-मार्ग है। पर ये सब साधनात्मक हैं; प्रकृत भाव-भूमि या काव्य-भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई कि मिणपूर, अनाहत आदि चकों को लेकर तरह तरह के रंगमहल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ।

संहितात्रों में तो त्र्यनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्म श्रीर जगत्, श्रात्मा श्रीर परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य-प्रंथ नहीं हैं। उनमें इधर-उधर काव्य का जा स्वरूप मिलता है वह ऐतिहा, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुह्य साधना, मंत्र-तंत्र, जादू-टोना इत्यादि बहुत-सी बातों में उलका हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ। रामायण का त्रादिकाव्य कहलाना साफ यही सचित करता है। संहितात्रों त्रौर उपनिषदों के। कभी किसी ने काञ्य नहीं कहा। श्रब सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने श्रज्ञेय श्रौर श्रव्यक्त के। श्रज्ञेय श्रौर श्रव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो श्रौर उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम-ज्यंजना की हो। कवीर-दास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद त्र्यौर सूकियों के भावात्मक रहस्यवाद की लेकर चले, यह हम पहले दिखा श्राए हैं। उसी भावात्मक रहस्य-परंपरा का यह नूतन भाव-भंगी श्रौर लाचिएकिता के साथ त्राविभीव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों के। ऋत्यंत रुचिकर है, यह श्रीर बात है।

प्रणय-वासना का यह उद्गार श्राध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम-वासनाएँ, इंद्रियों के सुख-विलास की मधुर श्रीर रमणीय सामग्री के बीच, एक बँधी हुई रूढ़ि पर व्यक्त होने लगीं। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखनेवाली कविताएँ भी छायावाद ही कही जाने लगीं। श्रत: 'छायावाद' शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य-शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद (Symbolism) के श्रर्थ में होने लगा।

छायावाद की इस धारा के आने के साथ ही साथ अनेक लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर योरप के साहित्य-दोत्र में प्रवर्तित काव्य श्रीर कला-संबंधी श्रनेक नए-पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे। कुछ दिन 'कलावाद' की धूम रही और कहा जाता रहा "कला का उद्देश्य कला ही है। इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं: उसकी दुनिया ही श्रीर है। किसी काव्य के मृत्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं है। सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्त है। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी (Seer) या पैरांबर है।" इसी प्रकार क्रोचे के श्रिभव्यंजनावाद की लेकर बताया गया कि "काव्य में वस्तु या वर्ण्य-विषय कुछ नहीं; जो कुछ है वह श्रभिव्यंजना के ढंग का श्रनुठापन है।" इन दोनों वादों के श्रनुसार काञ्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंद्र्य की सृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार बेल-बूटे या नक्काशी का। कवि-कल्पना प्रत्यन्न जगत् से अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा श्रौर कवि सौंदर्य-भावना के मद में भूमनेवाला एक लोकातीत जीव । कला श्रौर काञ्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न श्रीर कामवासना से बतानेवाला मत भी इधर-उधर उद्धृत हुन्ना। सारांश यह कि इस प्रकार के श्रनेक वाद-प्रवाद पत्र-पत्रिकास्त्रों में निकलते रहे ।

छायावाद को कविता को पहली दौड़ तो वंगभाषा को रहस्यात्मक कवितात्रों के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई। पर उन कवितात्रों की बहुत-कुछ गति-विधि श्रॅगरेजी वाक्य-खंडों के श्रनुवाद द्वारा संघटित देख, श्रॅगरेजी काञ्यों से परिचित हिंदी-किव सीधे श्रॅगरेजी से ही तरह तरह के लाचिएक प्रयोग लेकर उनके ज्ये! के त्ये! श्रनुवाद जगह जगह श्रपनी रचनाश्रों में जड़ने लगे। 'कनक प्रभात,' 'विचारों में बच्चों की साँस,' 'स्वर्ण समय,' 'प्रथम मधुबाल,' 'तारिकाश्रों की तान', 'स्विप्तल कांति' ऐसे प्रयोग श्रजायबघर के जानवरों की तरह उनकी रचनाश्रों के भीतर इधर-उधर मिलने लगे। निराला जी की शैली कुछ श्रलग रही। उसमें लाचिएक वैचित्र्य का उतना श्राप्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क-भड़क श्रीर पूरे वाक्य के वैलक्त्य का। केवल भाषा के प्रयोग-वैचित्र्य तक ही बात न रही। उपर जिन श्रनेक योरपीय वादों श्रीर प्रवादों का उस्लेख हुश्रा है उन सबका प्रभाव भी छायावाद कही जानेवाली कविताश्रों के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा।

कलावाद और अभिन्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि कान्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान सममा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाकिएक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही प्रवृत्त हुई। प्रकृति के नाना रूप और न्यापार इसी अप्रस्तुत योजना के काम में लाए गए। सीधे उनके मर्म की ओर हृदय प्रवृत्त न दिखाई पड़ा। पंतजी अलबत प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रककर हृदय रमाते पए गए।

दूसरा प्रभाव यह देखने में श्राया कि श्रभिन्यंजना-प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समभी गई। नाना श्रर्थ-भूमियो पर कान्य का प्रसार रुक-सा गया। प्रेम-तेत्र (कहीं श्राध्यात्मिक, कहीं लौकिक) के भीतर ही कल्पना की चित्र-विधायिनी कीड़ा के साथ प्रकांड वेदना, श्रौत्सुक्य, उन्माद श्रादि को न्यंजना तथा ब्रीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव-भाव, मधुस्राव तथा श्रश्रुप्रवाह इत्यादि के रँगीले वर्णन करके ही श्रनेक किव श्रब तक पूर्ण तम दिखाई देते हैं। जगत् श्रीर जीवन के नाना मार्मिक पत्तों की श्रोर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत-से नए रिसक प्रस्वेद-गंध-युक्त, विपिचिपाती श्रीर भिनिभनाती भाषा को ही सब कुछ सममने लगे हैं। लक्त्या-शिक्त के सहारे श्रिभिव्यंजना-प्रणाली या काव्य-शैली का श्रवश्य बहुत श्रन्छा विकास हुश्रा है; पर श्रभी तक कुछ बँधे हुए शब्दों की रूढ़ि चली चल रही है। रीति-काल को श्रंगारी किवता की भरमार की तो इतनी निंदा की गई पर वही श्रंगारी किवता—कभी रहस्य का पदी डालकर, कभी खुले मैदान—श्रपनी कुछ श्रदा बदल कर फिर प्राय: सारा काव्य-चेत्र छंक कर चल रही है।

'कलावाद' के प्रसंग में बार बार त्रानेवाले 'सौंदर्य' शब्द के कारण बहुत-से किव बेचारी स्वर्ग की अप्रसरात्रों की पर लगा कर के हि काफ की परियों या बिहिश्त के फरिश्तों को तरह उड़ाते हैं; सौंदर्य-चयन के लिये इन्द्रधनुषी बादल, उषा, विकच कलिका, पराग, सौरम, स्मित त्रानन, अधर पह्नव इत्यादि बहुत-सी सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक सममते हैं। स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना हो नहीं कर सकते। 'कला कला' की पुकार के कारण योरप में प्रगीत मुक्तकों (Lyries) का ही अधिक चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएँ पढ़ने की किसी को फुरसत कहाँ जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटा कर सामने रख देनी चाहिए जो छोटे-छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जानेवाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्घावना बंद-सी हो गई।

स्त्रैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रसवर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहाँ यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताश्रों का काम है; कलाकार का काम तो केवल कल्पना-द्वारा बेल-बूटे या बरात की फुलवारी की तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंद्र्य की श्रानुभूति उत्पन्न करना है। हृद्य श्रौर वेदना का पत्त छोड़ा नहीं गया है, इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की श्राशंका नहीं है। पर छाया-वाद श्रौर कलावाद के सहसा श्रा धमकने से वर्तमान काव्य का बहुत-सा श्रंश एक बँधी हुई लीक के भीतर सिमट गया, नाना श्रथंभूमियों पर न जाने पाया, यह श्रवश्य कहा जायगा।

छायावाद की शाखा के भीतर धीरे-धीरे काञ्य-शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। उसमें भावावेश की आकुल ज्यंजना, लाकिएक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्तीकरण, भाषा की वकता, विरोध चमत्कार, कोमल पद-वित्यास इत्यादि काञ्य का स्वरूप संघटित करनेवाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। भाषा के परिमार्जनकाल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे-सूखे रूप से ऊबकर कुछ कि उसमें सरसता लाने के चिह्न दिखा रहे थे, यह कहा जा चुका है। श्रतः आध्यात्मिक रहस्यवाद का नृतन रूप हिंदी में न श्राता तो भी शैली और अभिज्यंजना-पद्धित की उक्त विशेषताएँ कमशः स्कृरित होतीं और उनका स्वतंत्र विकास होता। हमारी काञ्य-भाषा में लाकिएकता का कैसा अनूठा श्राभास घनानंद की रचनाओं में मिलता है, यह हम दिखा चुके हैं।

छायावाद जहाँ तक श्राध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही श्रंतर्गत रहा है। उसके श्रागे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद (Symbolism) नाम की काव्य-शैली के रूप में गृहीत होकर भी वह श्रधिकतर प्रेम-गान ही करता रहा है। हर्ष की बात है कि श्रव कई किव उस संकीर्ण चेत्र से बाहर निकल कर जगत् श्रीर जीवन के श्रीर श्रीर मार्मिक पत्तों की श्रोर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसो के साथ ही काव्य-शैली में प्रतिक्रिया के प्रदर्शन या नएपन की नुमाइश का शौक भी घट रहा है। श्रब श्रपनी शाखा की विशिष्टता को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग क्रमशः कम तथा रचनाश्रों को सुत्र्यवस्थित श्रीर श्रथंगर्भित रूप देने को रुचि क्रमशः श्रिधक होती दिखाई पड़ती है।

स्व० जयशंकरप्रसाद जो श्रधिकतर तो विरह-वेदना के नाना सजीले शब्द-पथ निकालते तथा लौकिक श्रीर श्रलौकिक प्रएाय का मधु गान ही करते रहे, पर इधर 'लहर' में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायाबाद की चित्रमयो शैलो को बिस्तृत श्रर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया श्रौर जगत के वर्तमान दु:ख-द्वेषपूर्ण मानव जीवन का श्रनुभव करके इस 'जले जगत् के वृन्दावन बन जाने' की ऋाशा भी प्रकट की तथा 'जीवन के प्रभात' को भी जगाया । इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने 'गुंजन' में सौंदर्य-चयन से त्रागे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली है: सुख-दु:ख दोनों के साथ ऋपने हृदय का सामंजस्य किया है और 'जीवन की गति में भी लय' का श्रमुभव किया है। बहुत श्रच्छा होता यदि पंतजी उसी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में लेकर श्रपनी सुंदर, चित्रमयी प्रतिभा को श्रमसर करते जिस प्रकार उन्होंने 'गुंजन' श्रौर 'युगांत' में किया है। पर 'युग-वाणी' में उनकी वाणी बहुत-कुछ वर्तमान त्रादोलनों की प्रतिष्वनि के रूप में परिएात होती दिखाई देती है।

निराला जी की रचना का चेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा। उन्होंने जिस प्रकार 'तुम' श्रीर 'में' में उस रहस्यमय 'नाद वेद श्राकार सार' का गान किया, 'जूही की कली' श्रीर 'शेफालिका' में उन्मद प्रणय-चेष्टाश्रों के पुष्प-चित्र खड़े किए उसी प्रकार 'जागरण-वीए॥' बजाई; इस जगत् के बीच विधवा की विधुर श्रीर करुण मृतिं खड़ी की श्रीर इधर श्राकर 'इलाहाबाद के पथ पर' एक पत्थर तोड़ती दीन क्षी के माथे पर के श्रम-सीकर दिखाए। सारांश यह कि

श्रब शैली के बैलक्राय-द्वारा प्रतिक्रिया-प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से श्रर्थभूमि के रमगीय प्रसार के चिह्न भी छायावादी कहे जानेवाले कवियों की रचनाश्रों में दिखाई पड़ रहे हैं।

इधर हमारे साहित्य-त्तेत्र की प्रवृत्तियों का परिचालन बहुत-कुछ पश्चिम से होता है। कला में 'व्यक्तित्व' की चर्चा खूब फैलने से कुछ किव लोक के साथ अपना मेल न मिलने की अनुभूति की बड़ी लंबी-चौड़ी व्यंजना, कुछ मार्मिकता और कुछ फक्कड़पन के साथ, करने लगे हैं। भाव-त्तेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक या स्थायी मनोवृति नहीं। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की श्रोर प्रवृत्त रहा है जहाँ जाकर प्रायः सब हदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य को लेकर—अनेकता में एकता को लेकर—चलता रहा है, असामंजस्य को लेकर नहीं।

उपर्युक्त परिवर्तनवाद श्रौर छायावाद को लेकर चलनेवाली किवताश्रों के साथ-साथ श्रौर दूसरी धाराश्रों को किवताएँ भी विक-सित होती हुई चल रही हैं। द्विवेदी-काल में प्रवर्तित विविध वस्तु-भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलनेवाली काव्य-धारा सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, ठाकुर गोपालशरणिसंह, श्रम्प शर्मा, श्याम-नारायण पंडेय, पुरोहित प्रतापनारायण, तुलसीराम शर्मा 'दिनेश' इत्यादि श्रमेक किवयों की वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग, श्राख्यान श्रौर विषय लेकर निखरती तथा प्रौढ़ श्रौर प्रगःभ होती चली चल रही है। उसकी श्रिभव्यंजना-प्रणाली में श्रव श्रम्बं सरसता श्रौर सजीवता तथा श्रोचित वकता का भी विकास होता चल रहा है।

यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने श्रीर प्रेम-गान की परिपाटी (Love lyrics) का फैशन चल पड़ने के कारण श्रर्थ-भूमि का बहुत कुछ संकोच हो गया श्रीर हमारे वर्तमान काव्य का बहुत-सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक वँधी लीक पर बहुत दिनों तक

चला, फिर भी स्वाभाविक स्वच्छंदता (True Romanticism) के उस नूतन पथ का बहुए। करके कई कवि चले जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। पं० रामनरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय उत्थान के भीतर कहा जा चुका है। तृतीय उत्थान के त्रारंभ में पं० मुकुटधर पांडेय को रचनाएँ छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन, स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थीं यह भी हम दिखा त्राए हैं। मुकुटधरजी की रचनाएँ नरेतर प्राणियों की गति-विधि का भी राग-रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की श्रोर् मुकती मिलेंगी। प्रकृति-प्रांगण के चर-श्रचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गति-बिधि पर श्रात्मीयता-ज्यंजक दृष्टिपात, सुख-दु:ख में उनके साहचर्य की भावना ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पथ-चिह्न हैं। सर्वश्री सियारामशरण गुप्त, सुभदाकुमारी चौहान, ठाकुर गुरुभक्तसिंह, उदयशंकर भट्ट इत्यादि कई कवि विस्तृत अर्थ-मुमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता का मर्म-पथ मह्गा करके चल रहे हैं। वे न तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिये पुराने छंदों का तिरस्कार करते हैं, न उन्हीं में एकबारगी बँध कर चलते हैं। वे प्रसंग के श्रतकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार श्रीर नए ढंग के छंदों तथा चरण-ज्यवस्थात्र्यों का विधान भी करते हैं, व्यंजक चित्रविन्यास, लाचिएाक वकता श्रौर मूर्तिमत्ता, सरस पदावली श्रादि का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सब कुछ नहीं समभते। एक छोटे-से घेरे में इनके प्रदर्शन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई देते हैं। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत् श्रीर जीवन की श्रनंत वीथियों में हृदय को साथ लेकर विचरने के लिये त्राकुल दिखाई देती है।

त्तीयोत्थान की प्रवृत्तियों के इस संक्षिप्त विवरण से व्रजभाषा-काव्य-परंपरा के त्र्यतिरिक्त इस समय चलनेवाली खड़ी बोली की तीन मुख्य धाराएँ स्पष्ट हुई होंगी—द्विवेदी-काल की क्रमशः विस्तृत श्रौर परिष्कृत होती हुई धारा; छायावाद कही जानेवाली धारा तथा ्स्वाभाविक स्वच्छंदता को लेकर चलती हुई धारा जिसके श्रंतर्गत राजनीतिक श्रौर सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करनेवाली ्शाखा भी हम ले सकते हैं। ये धाराएँ वर्तमान काल में चल रही हैं श्रौर श्रमी इतिहास की सामभी नहीं बनी हैं। इसलिये इनके भीतर की कुछ कृतियों त्रीर कुछ कवियों का थोड़ा-सा विवरण देकर ही हम संतोष करेंगे। इनके बीच मुख्य भेद वस्तु-विधान श्रीर श्रमिव्यंजन-कला के रूप ऋौर परिमाण में है। पर काव्य की भिन्न भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि एक की कोई विशेषता दूसरी में कहीं दिखाई ही न पड़े। जब कि धाराएँ साथ-साथ चल रही हैं तब उनका थोड़ा-बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही। एक धारा का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुराता दिखाने की कभी कभी इच्छा कर सकता है। धारात्र्यों का विभाग सबसे श्रधिक सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है। फिर भी दो-चार कवि ऐसे रह जायँगे जिनमें सब धारात्रों की विशेषताएँ समान रूप से पाई जायँगी, जिनकी रचनात्रों का स्वरूप ्मिला-जुला होगा । कुछ विशेष प्रवृत्ति होगी भी तो व्यक्तिगत होगी।

## १---वजभाषा काव्य-परंपरा

जैसा कि द्वितीयोत्थान के श्रांत में कहा जा चुका है, व्रजभाषा की काव्य-परंपरा भी चली चल रही है। यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से श्रव ब्रजभाषा की रचनाएँ प्रकाशित बहुत कम होती हैं 'पर श्रभी देश में न जाने कितने कवि नगरों श्रौर श्रामों में बराबर व्रज-वाणी की रसधारा वहाते चल रहे हैं। जब कहीं किसी स्थान 'पर कवि-संमेलन होता है तब न जाने कितने श्रज्ञात कवि श्राकर श्रपनी रचनात्रों से लोगों को तुप्र कर जाते हैं। रक्षाकरजी की 'उद्भवशतक' ऐसी उत्कृष्ट रचनाएँ इस तृतीय उत्थान में ही निकली थीं । सर्गबद्ध प्रबंध काव्यों में हमारा 'बुद्धचरित' संबत् १९७९ में प्रकाशित हुन्त्रा जिसमें भगवान् बुद्ध का लोकपावन चरित उसी परंपरागत काव्य-भाषा में वर्णित है जिसमें रामकृष्ण की लीला का श्रव भी घर घर गान होता है। श्री वियोगी हरि जी की 'वीरसतसई' पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिले बहुत दिन नहीं हुए। देव-पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारेलाल जी भागेव के दोहे बिहारी के रास्ते पर चल ही रहे हैं। ऋयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी को 'रामचंद्रोदय' काव्य के लिये देव-पुरस्कार, थोड़े ही दिन हुए, मिला है। मेवाड़ के श्री केसरीसिंह बारहठ का 'प्रताप-चरित्र' वीररस का एक बहुत उत्कृष्ट काञ्य है जो संवत् १९९२ में प्रकाशित हुन्ना है। पंडित गयाप्रसाद शुक्र 'सनेही' की सरस कवितात्रों की घूम कवि-संमेलनों में बराबर रहा करती है। प्रसिद्ध कलाविद् राय कृष्ण्दास जी का 'क्रजरज' इसी रुतीयोत्थान के भीतर प्रकाशित हुऋा है। इधर श्री उमारांकर वाजपेयी 'उमेश' जी की 'व्रज-भारती' में व्रज-भाषा बिलकल नई सज-धज के साथ दिखाई पड़ी है।

हम नहीं चाहते, श्रीर शायद कोई भी नहीं चाहेगा, कि क्रजभाषा-काव्य की धारा छप्त हो जाय। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भावों को प्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती क्रज-भाषा के श्रधिक मेल में लाना होगा। श्रप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी श्रव बिगड़े रूपों में रखने की श्रावश्यकता नहीं। 'बुद्धचरित' काव्य में भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का श्रनुसरण किया था श्रीर कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी।

# २---द्विवेदी-काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य-धारा

इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रज-भाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए: शृंगार रस के कवित्त, सवैये बहुत लिखे जा चुके, श्रब श्रीर श्रीर विषयों का लेकर तथा श्रीर श्रीर छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। खड़ी बोली को पद्यों में ऋच्छी तरह ढलने में जो काल लगा उसके भीतर की रचना तो बहुत-कुछ इतिवृत्तात्मक रही, पर इधर इस तृतीय उत्थान में श्राकर यह काव्य-धारा करपनान्वित, भावाविष्ट श्रीर श्रभिन्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न श्रौर प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मँजी है। भाषा का मँजना वहीं संभव होता है जहाँ उसकी ऋपनी गति-विधि का पूरा समावेश होता है श्रीर कुछ दूर तक चलनेवाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों में बैठते चले जाते हैं। एक संबंध-सूत्र में बद्ध कई श्रर्थ-समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिये ही ऐसी भाषा श्रपेतित होती है। जहाँ एक दूसरे से श्रसंबद्ध छोटी-छोटी भावनात्रों को लेकर वाग्वैशिष्ट्य की भलक या चलचित्र की-सी छाया दिखाने की प्रवृत्ति प्रधान होगी वहाँ भाषा की समन्वय-शक्ति का परिचय न मिलेगा। ज्यापक समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे। स्थायी प्रभाव की श्रोर लक्ष्य इस काव्य-धारा में बना हुश्रा है।

दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है वह है हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संघटित छंदों का ज्यवहार। इन छंदों की लयों के भीतर नाद-सींदर्य की हमारी रुचि निहित है। नवीनता में बट्टा लगने के डर से ही इन छंदों को छोड़ना सहदयता से श्रपने को दूर बताना है। नई रंगत की किन ताओं में जो पद्य या चरण रखे जाते हैं उन्हें प्राय: श्रलापने की जरूरत होती है। पर ठीक लय के साथ किनता पढ़ना और श्रालाप के साथ गाना दोनों श्रलग श्रलग हैं।

इस धारा में कल्पना श्रौर भावात्मिका वृत्ति श्रधर में नाचती तो नहीं मिलती हैं पर बोध-वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती श्रवश्य दिखाई पड़ती है। इससे कला का कुतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमानेवाली बात सामने आ जाती है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान ही काव्य के संचरण के लिये रास्ता खोलता है। ज्ञान-प्रसार के भीतर ही हृदय-प्रसार होता है श्रीर हृदय-प्रसार ही काव्य का सञ्चा लक्ष्य है। श्रतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काञ्य की नई नई मार्मिक ऋर्थभूमियों की स्रोर वह बढ़ेगा। ज्ञान को किनारे रखकर, उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत् श्रौर जीवन के नाना पत्नों की श्रोर न बढ़कर, यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर श्रमिन्यंजना के वैचित्र्य-प्रदर्शन में ही लगा रह जायगा । इस दशा में काव्य का विभाव पत्तराून्य होता जायगा, उसकी त्र्यनेकरूपता सामने न श्राएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि यह धारा एक समीचीन पद्धति पर चली है। इस पद्धति के भीतर इधर श्राकर काव्यत्व का श्रच्छा विकास हो रहा है, यह देखकर प्रसन्नता होती है।

श्रब इस पद्धति पर चलनेवाले कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है।

ठाकुर गोपालशरणिसंह—ठाकुर साहब अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते चले हैं। इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मँजती चली आ रही है। इन रचनाओं का आरंभः संवत् १९७१ से होता है। अब तक इनकी रचनाश्रों के पाँच संग्रह निकल चुके हैं—माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिष्मती श्रोर कारं-बिनी। प्रारंभिक रचनाएँ साधारए हैं, पर श्रागे चलकर हमें बरा-बर मार्मिक उद्भावना तथा श्रिभित्यंजना की एक विशिष्ट पद्धित मिलती है। इनकी छोटी छोटी रचनाश्रों में, जिनमें से कुछ गेय भी हैं, जीवन की श्रनेक दशाश्रों की मलक है। 'मानवी' में इन्होंने नारी के। दुलहिन, देवदासी, उपेक्तिता, श्रभागिनी, भिखारिनी, वारांगना इत्यादि श्रनेक रूपों में देखा है। 'ज्योतिष्मती' के पूर्वार्द्ध में तो श्रसीम श्रोर श्रव्यक्त 'तुम' है श्रीर उत्तरार्द्ध में ससीम श्रोर व्यक्त 'मैं' संसार के बीच। इसमें प्राय: उन्हीं भावों की व्यंजना है जिनकी छायावाद के भीतर होती है, पर ढंग बिल्कुल श्रलग श्रथीत रहस्य-दिश्यों का-सा न होकर भोले-भाले भक्तों का-सा है। किन ने प्रार्थना भी की है कि—

# पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दूर सदा स्नाकाश रहे।

व्यंजना को गृढ़ बनाने के लिये कुछ असंबद्धता लाने, निर्तात अपेकित पद या वाक्य भी छोड़ देने, अत्यंत अरफुट संबंध के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता। आज-कल बहुत चलते हुए कुछ।रमणीय लाचिएक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ प्रगीत मुक्तकों में यत्र-तत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, पर वे खुल कर सामने आते हैं, जैसे—

सज-घजकर मृदु व्यथा-सुंदरी तजकर सब घर-बार। दुःख-यामिनी में जीवन की करती है अभिसार॥

उस श्रनंत के साथ श्रपना 'श्रटल संबंध' कवि बड़ी सफ़ाई से इतने ही में व्यक्त कर देता है— त् श्रनंत द्युतिमय प्रकाश है, मैं हूँ मिलन श्रॅंषेरा, पर सदैव संबंध श्राटल है, जग में मेरा तेरा। उदय-श्रस्त तक तेरा साथी मैं ही हूँ इस जग में, मैं तुभमें ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सबेरा॥ 'मानवो' में श्राभागिनों को संबोधन करके कवि कहता है— चुकती है नहीं निशा तेरी, है कभी प्रभात नहीं होता। तेरे सोहाग का सुख, बाले! श्राजीवन रहता है सोता॥ है फूल फूल जाते मधु में, सुरभित मलयानिल बहती है। सब लता-विल्लयाँ खिलती हैं, बस तू मुरभाई रहती है। सब लाग-विल्लयाँ खिलती हैं, बस तू मुरभाई रहती है।

तेरे मन की दुख-ज्वालाएँ, मेरे मन में छुंद हुई।।

श्रात् शर्मा चहुत दिनों तक ये व्रज-भाषा में ही श्रपनी श्रोजिस्त्रनी वान्धारा बहाते रहे। खड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी श्रोर मुड़े। कुगाल का चिरत्र इन्होंने 'सुनाल' नामक खंड-काव्य में लिखा। फिर युद्ध भगवान् का चिरित्र लेकर 'सिद्धार्ध' नामक श्रठारह सगों का एक महाकाव्य संस्कृत के श्रानेक वर्ण-वृत्तों में इन्होंने लिखा। इनकी फुटकल किवताश्रों का संमह 'सुमनांजिल' में है। इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिये किवत्त ही चुना है। भाषा के सरल प्रवाह के श्रातिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि जिससे ये हमारे ज्ञान-पथ में श्रानेवाले श्रानेक विषयों को श्रापनी कल्पना द्वारा श्राकर्षक श्रीर मार्मिक रूप में रखकर काव्य-भूमि के भीतर ले श्राए हैं। जगत् के इतिहास, विज्ञान श्रादि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक हृदय को भी ले जाना श्राधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। श्रनूप जी इसकी श्रोर बढ़े हैं। 'जीवन-मरण' में किव की कल्पना जगत् के इतिहास की विविध भूमियों के चित्र सामने लाई है। इसी प्रकार 'विराट्-

भ्रमण' में देवी के श्राकाशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट् विश्व का दर्शन किया है। एक भलक देखिए—

पीछे दृष्टिगोचर था गोल चक्र पूषिण का,

घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता।

मानो जलयान के वितल पृष्ठ भाग मध्य,

आता चला फेन पीत पिंड-सा उबलता॥

उछल रहे थे धूमकेतु धुरियों से तीव,

यान-के तु-ताड़ित भचक्र था उछलता।

मास्त का, मन का, प्रवेग पड़ा पीछे जब—

आगे चला बाजि-पूष आतप उगलता॥

श्री जगदंबाप्रसाद 'हितेषी'— खड़ी बोली के कित्तों श्रीर सबैयों में ये वही सरसता, वही लचक, वही भाव-भंगी लाए हैं जो व्रजमाषा के कित्तों श्रीर सबैयों में पाई जाती है। इस बात में इनका स्थान निराला है। यदि खड़ी बोली की कितता श्रारंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाश्रों में पाई जाती है तो उसे कुखी श्रीर नीरस कोई न कहता। रचनाश्रों का रंग-क्ष्प श्रम्हा श्रीर श्राकर्षक होने पर भी श्रजनबी नहीं है। शैली वही पुराने उस्तादों के कित्त-सबैयों की है जिनमें वाग्धारा श्रीतम चरण पर जाकर चमक उठती है। हितैषी जी ने श्रनेक काव्योपयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी-छोटी रचनाएँ की हैं जो 'कस्लोलिनी' श्रीर 'नवोदिता' में संगृहीत हैं। श्रन्योक्तियाँ इनकी बहुत मार्मिक हैं। रचना के कुछ नमूने—

#### करण

दुखिनी बनी दीन कुटी में कभी, महलों में कभी महरानी बनी। बनी फूटती ज्वालामुखी तो कभी, हिमकूट की देवी हिमानी बनी।। चमकी बन विद्युत् रौद्र कभी, धन आनंद अशु-कहानी बनी। स्विता-स्ति-स्नेह सोहाग-सनी, कभी आग बनी कभी पानी बनी।। भवसिंधु के बुद्बुद प्राणियों की तुम्हें शीतल श्वासा कहें, कहो तो । अथवा छलनी बने अंबर के उर की अभिलाषा कहें, कहो तो ॥ धुलते हुए चंद्र के प्राण की पीड़ा-भरी परिभाषा कहें, कहो तो । नभ से गिरती नखतावलि के नथनों की निराशा कहें, कहो तो ॥

#### परिचय

हूँ हितैषी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का विसारा हुआ। घर से किसी के हूँ निकाला हुआ, दर से किसी के दुतकारा हुआ। नज़रों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का हूँ उतारा हुआ। आजी, हाल हमारा हो पूछते क्या है हूँ मुसीबत का इक मारा हुआ।

श्री द्यामनारायण पांडेय इन्होंने पहले "त्रेता के दो वीर" नामक एक छोटा-सा काच्य लिखा था जिसमें लक्ष्मण-मेयनाद-युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्त्व चित्रित किया गया था। यह रचना हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्ण-वृत्तों में द्वितीय उत्थान की रौली पर है। 'माधव' श्रीर 'रिमिक्तम' नाम की इनकी दो श्रीर छोटी-छोटी रचनाएँ हैं। इनकी श्रोजित्वनी प्रतिभा का पूर्ण विकास 'हत्त्वीयाटी' नामक १७ सर्गों के महाकाच्य में दिखाई पड़ा। 'जत्साह' की श्रानेक श्रंतद्शाश्रों की व्यंजना तथा युद्ध की श्रानेक परिस्थितियों के चित्रण से पूर्ण यह काच्य खड़ी बोली में श्रपने ढंग का एक ही है। युद्ध के समाकुल वेग श्रीर संवर्ष का ऐसा सजीव श्रीर प्रवाहपूर्ण वर्णन बहुत कम देखने में श्राता है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं— सावन का हरित प्रभात रहा, श्रंवर पर श्री धनधोर घटा। पहरा कर एंख यरकते थे, मन भाती श्री बन-मेर छटा। बारिद के उर में चमक दमक, तढ़ तढ़ श्री बिजली तड़क रही। रह रह कर जल शा बरस रहा, रणधीर भुजा श्री फड़क रही।

घरती की प्यास बुक्ताने को, वह घहर रही थी चनसेना। लोहू पीने के लिये खड़ी, यह हहर रही थी जनसेना। नभ पर चम चम चपला चमकी, चम चम चमकी तलवार हघर। भैरव अमंद घननाद उघर, दोनों दल की ललकार हघर।

कलकल बहती थी रणगंगा, अरिदल के हूब नहाने के । तलवार बीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने के । बैरीदल की ललकार गिरी, वह नागिन-सी फ़ुफकार गिरी। था शोर मौत से बचो, बचो; तलवार गिरी, तलबार गिरी। चुण इधर गई, चुण उधर गई, चुण चढ़ी बाढ़-सी उतर गई। था प्रलय चमकती जिधर गई, चुण शोर हो गया किधर गई।

प्ररोहित मतापनारायण-इन्होंने 'नलनरेश' नामक महा-काञ्य १९ सर्गों में रोला, हरिगोतिका त्रादि हिंदी-छंदों में लिखा है। इसको शैली ऋधिकतर उस काल की है जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पद्यों में परिमार्जित होती हुई ढल रही थी। खड़ी बोली की काञ्य-रौली में इथर मार्मिकता, भावाकुलता श्रीर वकता का जो विकास हन्ना है उसका श्राभास इस मंथ में नहीं मिलता । अलंकारों की योजना बीच बीच में अच्छी की गई है । इस मंथ में महाकात्र्य की उन सब रूढ़ियों का अनुसरण किया गया है जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत-से प्रबंध-काञ्य कृत्रिम और प्रभावशून्य हो गए। इस बीसवीं सदी के लोगों का मन विरह-ताप के लेपादि उपचार, चंद्रोपालंभ इत्यादि में नहीं रम सकता। श्री मैथिलीशरण गुप्त के 'साकेत' में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों का श्रमुसर्ए। जी उबाता है। 'मन के मोती' श्रीर 'नव निकुंज' में प्रतापनारायण जी की खड़ी बोलों की फटकल रचनाएँ संगृहीत हैं जिनकी शैली श्रिधिकतर इतिवृत्तात्मक है। 'काञ्य-कानन' नामक बड़े संग्रह में ब्रजभाषा की भी कुछ कविताएँ हैं।

तुल्तसीराम शर्मा 'दिनेश' ने २७२ पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य-मंथ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के चिरत के विविध श्रंगों की लेकर लिखा है। यह श्राठ श्रंगों में समाप्त हुश्रा है। इसमें कई पात्रों के मुँह से श्राधुनिक समय में उठे हुए भावों की व्यंजना कराई गई है। जैसे, श्रीकृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों के। सँदेसा भेजते हैं कि—

दीन-दिखों के देहों का मेरा मंदिर मानो। उनके आर्च उसासों के ही वंशी के स्वर जाने।

इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग पर बैठकर कृष्ण भगवान् बलराम का ध्यान कृषकों को दशा को त्र्यार इस प्रकार त्र्याकर्षित करते हैं—

जा दकता है जग के तन का, जा रखता लजा सबकी। जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मजा सबकी। श्राज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा। उसके घर की गायों का रे! दूध बना मदिरा सारा।

पुरुषों के सब कामों में हाथ बँटाने की सामर्थ्य कियाँ रखती हैं यह बात रुक्तिमणी कहती मिलती हैं।

यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़, चलती श्रौर श्राकर्षक नहीं।

#### ३--- छायानाद

संवत् १९७० तक किस प्रकार 'खड़ी बोली' के पद्यों में ढलकर मँजने की श्रवस्था पार हुई श्रोर श्री मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडे श्रादि कई कि खड़ी बोली काव्य की श्रिधिक करपनामय, चित्रमय श्रोर श्रंतभीव-व्यंजक रूप-रंग देने में प्रवृत्त हुए, यह कहा जा चुका है। उनके कुछ रहस्य-भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार काव्य-त्तेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रकृति की साधारण-श्रसाधारण वस्तुश्रों से श्रपने चिर संबंध का सचा मार्मिक श्रनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है।

यह स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री रवींद्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ 'रहस्यवाद' और 'प्रतीकवाद' या 'चित्रभाषावाद' को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। 'चित्रभाषा' या अभिन्यंजन-पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया तब उसके प्रदर्शन के लिये लौकिक या अलौकिक प्रेम का चेत्र ही काकी सममा गया। इस बँधे हुए चेत्र के भीतर चलनेवाले कान्य ने 'छायावाद' का नाम प्रहण किया।

रहस्य-भावना और श्रिभित्यंजन-पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने श्रीर काव्य के केवल करपना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने से भावानुभूति तक करिपत होने लगी। जिस प्रकार श्रनेक प्रकार की रमणीय वस्तुश्रों की करपना की जाती है उसी प्रकार श्रनेक प्रकार की विचित्र भावानुभूतियों की करपना भी बहुत कुछ होने लगी। काव्य की प्रकृत पद्धति तो यह है कि वस्तु-योजना चाहे लोकोत्तर हो पर भावानुभूति का स्वरूप सचा श्रधीत स्वाभाविक वासनाजन्य हो। भावानुभूति का स्वरूप भी यदि करिपत होगा तो हृदय से उसका

संबंध क्या रहेगा ? भावानुभूति भी यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुआ करती तो सचाई (Sincerity) कहाँ रहेगी ? यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता कहकर उसका प्रबल अभिलाष व्यंजित करे, अपने मर-मिटने के अधिकार पर गर्व की व्यंजना करे तो कथन के वैचित्र्य से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा पर ऐसे अभिलाष या गर्व की कहीं सत्ता मानने की आवश्यकता न होगी।

'छायावाद' राब्द का प्रयोग दो अर्थों में सममाना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काञ्य-वस्तु से होता है अर्थात् जहाँ किव उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनंक प्रकार से व्यंजना करता है। रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएँ पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों की उस वाणी के अनुकरण पर होती हैं जो तुरीयावस्था या समाधि-दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थीं। इस रूपात्मक आभास के योरप में 'छाया' (Phantasmata) कहते थे। इसी से बंगाल में ब्रह्मसमाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे 'छायावाद' कहलाने लगे। धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक चेत्र से वहाँ के साहित्य-चेत्र में आया और फिर रवींद्र बाबू की घूम मचने पर हिंदी के साहित्य-चेत्र में भी प्रकट हुआ।

'छायावाद' शब्द का दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति-विशेष के व्यापक अर्थ में है। सन् १८८५ में फ़्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवादी (Symbolists) कहलाया। वे अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों की लेकर चलते थे। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके 'प्रतीकवाद' शब्द का व्यवहार होने लगा। आध्यात्मिक या ईश्वरप्रेम-संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं के लिये भी प्रतीक-शैली की ओर वहाँ प्रवृत्ति रही। हिंदी में 'छायावाद' शब्द का जो व्यापक ऋर्थ में—रहस्यवादी रचनाश्रों के श्रांतिरक्त श्रौर प्रकार की रचनाश्रों के संबंध में भी—प्रहण हुश्रा वह इसी प्रतीक-शैली के श्रर्थ में। छायावाद का सामान्यतः ऋर्थ हुश्रा प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाली छाया के रूप में श्रप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है।

'छायावाद' का केवल पहला अर्थात् मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य-तेत्र में चलनेवाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक-पद्धति या चित्रभाषा-शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए।

रहस्यवाद के भीतर श्रानेवाली रचनाएँ तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धति पर की हैं, पर उनकी शब्द-कला—वासनात्मक प्रयायोदगार, वेदनाविष्टति, सौंदर्यसंघटन, मधुचर्या, श्रवृप्ति-व्यंजना इत्यादि में श्रिधकतर नियुक्त रही। जीवन के श्रवसाद, विषाद श्रीर नैराश्य की मलक भी उनके मधुमय गानों में मिलती रही। इसी परिमित चेत्र के भीतर चित्रभाषा-शैली का बैलक्तरय के साथ वे प्रदर्शन करते रहे। जैसा कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है, बैलक्तरय लाने के लिये श्रागरेजी की लाक्तरिक पदावलियों के श्रमुवाद भी ज्यों के त्यों रखे जाते रहे। जिनकी प्रवृत्ति लाकिएक वैवित्रय की श्रोर कम थी वे बंगभाषा के किवयों के ढंग पर श्रुतिरंजक या नादानुकृत पदावली गुंफित करने में श्रिधक तत्पर दिखाई दिए।

चित्रभाषा-शैली या प्रतीक-पद्धति के श्रंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्तक पदों का व्यवहार श्राता है उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग के स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। श्रतः श्रन्थोक्ति-पद्धति का श्रवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्तरा हुआ। यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी-काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्षिया के रूप में हुआ था। श्रतः इस प्रतिक्षिया का प्रदर्शन केवल लक्तिणा और अन्योक्ति के प्राचुर्य के रूप में ही नहीं, कहीं कहीं उपमा और उत्प्रेचा की भरमार के रूप में भी हुआ। इनमें से उपादान और लक्तिणाओं के होड़ और सब बातें किसी न किसी प्रकार की साम्यभावना के आधार पर ही खड़ी होनेवाली हैं। साम्य के लेकर अनेक प्रकार की श्रलंहत रचनाएँ बहुत पहले भी होती थीं तथा रीतिकाल और उसके पीछे भी होती रही हैं। अतः छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य-महण की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक है जिसके कारण उसे एक विशाट रूप प्राप्त हुआ।

हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः तीन प्रकार का माना गया है । सादृश्य (रूप या श्राकार का साम्य), साधर्म्य (गुण या क्रिया का साम्य) श्रीर केवल शब्द-साम्य (दो भिन्न वस्तुत्रों का एक ही नाम होना)। इनमें से श्रंतिम तो श्लेष की शब्द-कीड़ा दिखानेवालों के ही काम का है। रहे सादृश्य श्रीर साधर्म्य। विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव-साम्य छिपा मिलेगा । सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अपस्तुतों की श्रीर जाती है जो प्रस्तुतों के समान ही सौंदर्य, दीति, कांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उन्नता, उदासी, श्रवसाद, विन्नता इत्यादि की भावना जगाते हैं। कात्र्य में बँधे चले त्राते हुए उपमान अधिकतर इसी प्रकार के हैं। केवल रूप-रंग, त्राकार या व्यापार को ऊपर ऊपर से देख कर या नाप-जोख कर, भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना, वे नहीं रखे जाते थे। पीछे कवि-कर्म के बहुत कुछ श्रमसाध्य या श्रभ्यासगम्य होने के कारण जब कृत्रिमता श्राने लगी तब बहुत-से उपमान केवल बाह्री नाप-जोख के श्रनुसार भी रखे जाने लगे। कटि की सूक्ष्मता दिखाने के लिये सिंहिनी श्रीर भिड़ सामने लाई जाने लगी ।

छायावाद बड़ी सहदयता के साथ प्रभाव-साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं तो बाहरी साहस्य या साधर्म्यः श्रात्यंत श्रह्म या न रहने पर भी श्राम्यंतर प्रभाव-साम्य लेकर ही श्राप्रस्तुतों का सिन्नवेश कर दिया जाता है। ऐसे श्राप्रस्तुत श्रिष्ठिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत् (Symbolic) होते हैं—जैसे, सुख, श्रामंद, प्रफुल्लता, यौवनकाल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक उषा, प्रभात, मधुकाल; प्रिया के स्थान पर मुकुल; प्रेमी के स्थान पर मधुप, श्वेत या शुश्र के स्थान पर कुंद, रजत; माधुर्य के स्थान पर मधुप, दीप्रिमान् या कांतिमान् के स्थान पर स्वर्ण, विषाद या श्रवसाद के स्थान पर श्रंथकार, श्रंथेरी रात, संध्या की छाया, पत्रभड़; मान-सिक श्राकुलता या कोम के स्थान पर मंभा, त्रकान; भाव-तरंग के लिये मंकार; भाव-प्रवाह के लिये संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि। श्राभ्यंतर प्रभाव-साम्य के श्राधार पर लाक्षणिक श्रीर व्यंजनात्मक पद्धित का प्रगल्भ श्रीर प्रचुर विकास छायावाद की काव्य-शैली की श्रमली विशेषता है।

हिंदी-काव्य-परंपरा में श्रान्योक्ति-पद्धति का प्रचार तो रहा है, पर लाक्ष्मिकता का एक प्रकार से श्रामांव हो रहा । केवल कुछ रूढ़ लक्ष्माएँ मुहाबरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थीं । अज-भाषा कवियों में लाक्ष्मिक साहस किसी ने दिखाया तो घनानंद ने । इस तृतीय उत्थान में सबसे श्राधिक लाक्ष्मिक साहस पंतजी ने श्रापने 'पःलव' में दिखाया । जैसे—

- (१) धूल की ढेरी में अनजान । छिपे हैं मेरे मधुमय गान । (धूल की ढेरी = असुन्दर वस्तुएँ । मधुमय गान = गान के विषय अर्थात् सुंदर वस्तुएँ ।)
- (२) मर्म-पीड़ा के हास (हास = विकास, समृद्धि । विरोध-वैचित्र्य के लिये व्यंग्य-व्यंजक संबंध के लेकर लच्चणा।) (मर्म-पीड़ा के हास ! = हे मेरे पीड़ित मन !—आधार-आधेय संबंध लेकर)।

- (३) चौंदनी का स्वभाव में वास । विचारों में बच्चों की साँस । (चौंदनी = मृदुलता, शीतलता । बच्चों की साँस = भोलापन) ।
- (४) मृत्यु का यही दीर्घ निश्वास (मृत्यु = आसन्नमृत्यु व्यक्ति अथवा मृतक के लिये शोक करनेवाले व्यक्ति)।
- (५) कीन तुम श्रातुल श्ररूप श्रनाम (शिशु के लिये। श्राल्पार्थक के स्थान पर निषेधार्थक)।

'परलव' में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वैचित्र्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक थी, जिसके लिये कहीं कहीं आँगरेजी के लाकिएक प्रयोग भी ज्यों के त्यों लिए गए। पर पीछे यह प्रवृत्ति घटती गई।

'प्रसाद' की रचनात्रों में शब्दों के लाक्तिएक वैचित्र्य की प्रवृति उतनी नहीं रही है जितनी साम्य की दूरारूढ़ भावना की। उनके उपलक्तए (Symbols) सामान्य अनुभृति के मेल में होते थे। जैसे—

- (१) मंभा भनेगर गर्जन है, बिजली है, नीरदमाला।
  पानर इस शून्य हृदय केंग, सबने आ डेरा डाला।।
  (भंभा भनेगर = जोभ, आकुलता। गर्जन = बेदना की तड़प।
  बिजली = चमक या टीस। नीरदमाला = अंधकार। शून्य शब्द विशेषण के अतिरिक्त आकाश-वाचक भी है, जिससे उक्ति में बहुत सुंदर समन्वय आ जाता है।)
- (२) पतमाड़ था, भाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में। किसलय दल कुसुम विद्वाकर आए तुम इस क्यारी में।। (पतभाड़ = उदासी। किसलयदलकुसुम = वसंत = सरसता और प्रफुक्षता)—'आंत्'
  - (३) काँटों ने भी पहना मोती। (कटीले पौधों = पीड़ा पहुँचाने-वाले कटेार-हृदय मनुष्यों। पहना मोती = हिमबिंदु धारण किया = अशुपूर्ण हुए)-- 'लहर'

अप्रस्तुत किस प्रकार एकदेशीय, सूक्ष्म श्रीर घुँधले पर मर्म-व्यंजक साम्य का घुँधला-सा श्राधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह बात नीचे के कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो जाएगी—

- (१) उठ उठ री लघु लघु लोल लहर।
  करणा की नव श्रॅंगड़ाई-सी, मलयानिल की परछाई-सी,
  इस सूखे तट पर छहर छहर॥
  (लहर = सरस-केमिल भाव। सूखा तट = श्रुष्क जीवन।
  श्रमस्तुत या उपमान भी लाच्चिक हैं।)
- (२) गूढ़ कल्पना-सी कवियों की, अजाता के विस्मय-सी अपूर्वियों के गंभीर हृदय-सी, बच्चों के तुतले भय-सी। 'झाया'
- (३) गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उचाकां ज्ञान्नों-से तस्वर हैं भाँक रहे नीरव नम पर।

(उठे हुए पेड़ों का साम्य मनुष्य के हृदय की उन उच्च आकां जाश्रों से जा लाक के परे जाती हैं।)

(४) बनबाला के गीतों-सा निर्जन में बिखरा है मधुमास ।

छायावाद की रचनाएँ गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। इससे उनमें अन्विति कम दिखाई पड़ती है। जहाँ यह अन्विति होती है वहाँ समूची रचना अन्योक्ति-पद्धित पर की जाती है। इस प्रकार साम्य-भावना का ही प्राचुर्य हम सर्वेत्र पाते हैं। यह साम्य-भावना हमारे हृदय का प्रसार करनेवाली, शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध की धारणा बँधानेवाली, अत्यंत अपेक्तित मनोभूमि है, इसमें संदेह नहीं। पर यह सच्चा मार्मिक प्रभाव वहीं उत्पन्न करती है जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सन्वे आभास के आधार पर खड़ी होती है। प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गृढ़ या अगूढ़ व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना के न परखकर या न प्रहण करके जो साम्य-विधान होगा वह मन-

×

माना त्रारोप-मात्र होगा। इस त्रानंत विश्व महाकात्र्य की व्यंजनात्रों की परख के साथ जो साम्य-विधान होता है वहीं मार्मिक त्रौर उद्बोधक होता है। जैसे—

दुखदावा से नव अंकुर पाता जग जीवन का बन करुणाई विश्व का गर्जन बरसाता नव जीवन करा। खुल खुल नव इच्छाएँ फैलातीं जीवन के दल। यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता। यह कषा का नव विकास है, जो रज के। है रजत बनाता। यह लघु लहरों का विलास है, कलानाथ जिसमें खिँच आता।

हँस पड़े कुसुमों में छिविमान, जहाँ जग में पदिचिह्न पुनीत । वहीं सुख में ऋाँसू बन प्राण, ऋोस में लुढ़क दमकते गीत ॥

—गुंजन

मेरा अनुराग फैलने दो, नभ के अभिनव कलरव में। जाकर सुनेपन के तम में, बन किरन कभी आ जाना।

श्रिखिल की लघुता श्राई बन, समय का सुंदर वातायन देखने के। श्रदृष्ट नर्तन।

—लहर

जल उठा स्नेद्द दीपक-सा, नवनीत हृदय था मेरा। ऋव शेष धूमरेखा से, चित्रित कर रहा श्रॅंधेरा॥

—धौसू

मनमाने श्रारोप, जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, इ.दय के मर्मस्तल का स्पर्श नहीं करते, केवल वैचित्र्य का कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। छायावाद की किवता पर कल्पनावाद, कलावाद, श्रमित्र्यंजनावाद श्रादि का भी प्रभाव ज्ञात या श्रज्ञात रूप में पड़ता रहा है। इससे बहुत-सा श्रप्रस्तुत विधान मनमाने श्रारोप के रूप में भी सामने श्राता है। प्रकृति के वस्तु-ज्यापारों पर मानुषी दृतियों के श्रारोप का बहुत श्रधिक चलन हो जाने से कहीं-कहीं ये श्रारोप वस्तु-ज्यापारों की प्रकृत ज्यंजना से बहुत दूर जा पड़े हैं, जैसे— चाँदनी के इस वर्णन में—

- (१) जग के दुख दैन्य शयन पर यह रुग्णा जीवन-बाला। पीली पड़, निर्चल, केमिल, कृश देह-लता कुम्हलाई। विवसना, लाज में लिपटी, सींसों में शून्य समाई।
- चाँदनी श्रपन-श्राप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती। उसके संबंध में यह उद्भावना भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान पड़ती है—
  - (२) नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद-हातिनि।
    मृदु करतल पर शशिमुख धर नीरव अनिमिष एकाकिनि॥

इसी प्रकार आँसुओं को "नयनों के बाल" कहना भी व्यर्थ-सा है। नीचे की जूठी प्याली भी (जो बहुत आया करती है) किसी मैखाने से लाकर रखी जान पड़ती है—

(३) लहरों में प्यास भरी है, हैं भँवर पात्र से ख़ाली। मानस का सब रस पीकर, लुड़का दी तुमने प्याली॥

प्रकृति के नाना रूपों के सौंदर्ज्य की भावना सदैव की-सौंदर्ज्य का श्रारोप करके करना उक्त भावना की संकीर्णता सूचित करता है। कालिदास ने भी मेघदृत में निर्विध्या श्रीर सिंधु निद्यों में स्त्री-सौंदर्ज्य की भावना की है जिससे नदी श्रीर मेघ के प्रकृत संबंध की रमणीय व्यंजना होती है। गीध्म में निद्याँ सूखती सूखती पतली हो जाती हैं श्रीर तपती रहती हैं। उन पर जब मेघ छाया करता है तब वे सीतल हो जाती हैं श्रीर उस छाया को श्रंक में धारण किए दिखाई देती हैं। वही मेघ बरस कर उनकी चीणता दूर करता है। दोनों के बीच इसी प्राकृतिक संबंध की ज्यंजना प्रहण करके कालिदास ने श्रप्रस्तुत विधान किया है। पर सौंदर्ध्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपका कर करना खेल-सा हो जाता है। उषा सुंदरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रज्ञाटित केशकलाप, दीर्च निश्वास श्रीर श्रश्रु- बिंदु तो रूढ़ हो हो गए हैं; किरन, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब श्रप्यसाएँ या परियाँ वन कर ही सामने श्राने पाती हैं। इसी तरह प्रकृति के नाना ज्यापार भी चुंबन, श्रालिंगन, मधुमहरा, मधुदान, कामिनी की बीड़ा इत्यादि में श्रधिकतर परिणत दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की नाना वस्तुश्रों श्रीर ज्यापारों का श्रपना-श्रपना श्रलग सौंदर्ध्य भी है जो एक ही प्रकार की वस्तु या ज्यापार के श्रारोप-द्वारा श्रमिज्यक्त नहीं हो सकता।

इसी प्रकार पंत जो की 'छाया', 'बीचि-विलास', 'नकत्र' में जो यहाँ से वहाँ तक उपमानों का ढेर लगा है उनमें से बहुत-से तो श्रास्यंत सूक्ष्म श्रीर सुकुमार साम्य के ज्यंजक हैं श्रीर बहुत-से रंग-विरंगे खिलीनों के रूप में ही हैं। ऐसी रचनाएँ उस 'करपनावाद', 'कलावाद' या 'श्रमिज्यंजनवाद' के उदाहरण-सी लगती हैं जिसके श्रनुसार किन-करपना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएँ लेकर एक नया निर्माण करना या नूतन सृष्टि खड़ी करना है। प्रकृति के सच्चे स्वरूप, उसकी सच्ची ज्यंजना, प्रहण करना उक्त वादों के श्रनुसार श्रावश्यक नहीं। उनके श्रनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुश्रों का उपयोग केवल उपादान के रूप में है; उसी प्रकार जैसे बालक ईट, पत्थर, लकड़ी, काग़ज, फूल-पत्ती लेकर हाथी-घोड़े, घर-बग़ीचे हत्यादि बनाया करते हैं। प्रकृति के नाना चित्रों के द्वारा श्रपनी भावनाएँ ज्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन भावनाश्रों को ज्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी तो गृहीत चित्रों में होनी चाहिए।

ह्यायावाद की प्रशृति श्रधिकतर प्रेम-गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्त्तमान काव्य प्रसंगों की श्रनेकरूपता के साथ नई नई श्रर्थ- मूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। कुछ कियों में वस्तु का श्राधार श्रत्यंत श्रद्ध रहता रहा है; विशेष लक्ष्य श्रमिव्यंजना के श्रनूठे विस्तार पर रहा है। इससे उनकी रचनाश्रों का बहुत-सा भाग श्रधर में ठहराया-सा जान पड़ता है। जिन वस्तुश्रों के श्राधार पर उक्तियाँ मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला के श्रनूठेपन के लिये पंक्तियों के इधर-उधर से हटा भी लिया जाता है। श्रतः कहीं कहीं व्यवहृत शब्दों की व्यंजकता पर्य्याप्त न होने पर भाव श्रस्कुट रह जाता है, पाठक को श्रपनी श्रोर से बहुत कुछ श्राद्येप करना पड़ता है, जैसे नीचे की पंक्तियों में—

निज चलकों के अंधकार में तुम कैसे छिए आओगे ! इतना सजग कुतृहल ! ठहरो, यह न कभी बन पाश्रोगे ! आह, चूम लूँ जिन चरणों के चाँप चाँप कर उन्हें नहीं, दुख दे। इतना, श्ररे ! श्रहणिमा ऊषा-सी वह उधर बही !

यहाँ किन ने उस प्रियतम के छिपकर दबे पाँव श्राने की बात कही है जिनके चरण इतने सुकुमार हैं कि जब श्राहट न सुनाई पड़ने के लिये वे उन्हें बहुत दबा दबा कर रखते हैं तब ऍड़ियों में उपर की श्रोर खून की लाली दौड़ जाती है। वही ललाई उषा की लाली के रूप में भलकती है। 'प्रसाद' जी का ध्यान शरीर-विकारों पर विशेष जमता था। इसी से उन्होंने 'चाँप चाँप कर दुख दो' से ललाई दौड़ने की कहपना पाठकों के उपर छोड़ दी है। 'कामायनी' में उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर की 'लज्जा की लाली' दिखाई है।

श्रभिव्यंजना की पद्धति या काव्य-शैली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने से छायावाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ है, यह हम पहले कह आए हैं। साम्य-भावना और लक्तणा-शिक के बल पर किस प्रकार काञ्योपयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः मुकाव हुआ यह भी कहा जा चुका है। साम्य पहले उपमा, उत्प्रेक्ता, रूपक—ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े साँचों के भीतर ही फैला कर दिखाया जाता था। वह अब प्रायः थोड़े में या तो लाक्तिएक प्रयोगों के द्वारा मलका दिया जाता है अथवा कुछ प्रव्हन रूपकों में प्रतीयमान रहता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिये हर्शत, अर्थातन्यांस आदि का सहारा न लेकर अब अन्योक्ति-पद्धति ही अधिक चलती है। यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति है। पर यह न सममना चाहिए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेका आदि का प्रयोग नहीं होता है, बराबर होता है और बहुत होता है। उपमा में धर्म बराबर छुप्त रहता है। प्रतिवस्तूपमा, हेतृत्येका, विरोध, श्लेष, एकावली इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं।

किस प्रकार एक बँवे घेरे से निकल कर श्रब छायाबादी कहें जाने-बाले किव धीरे धीरे जगत् श्रीर जीवन के श्रनंत सेत्र में इधर-उधर दृष्टि फैलाते देखे जा रहे हैं, इसका श्रामास दिया जा चुका है। श्रब तक उनकी करपना थोड़ी-सी जगह के भीतर कलापूर्ण श्रीर मनोरंजक नृत्य-सा कर रही थी। वह जगत् श्रीर जीवन के जिटल स्वरूप से घबरानेवालों का जी बहलाने का काम करती रही है। श्रब एसे श्रिखल जीवन के नाना पन्नों की मार्मिकता का साम्रात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिये उसे श्रपनी चपलता श्रीर भाव-भंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा-कौतुक की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। इस ऊँचे-नीचे मर्म-पथ पर चित्रों का बहुत श्रिधक फालतू बोम लाद कर चलना भी वाणी के लिये उपयुक्त न होगा। प्रसाद जी ने 'लहर' में छायावाद की चित्रमयी शैली को तीन ऐतिहासिक जीवन-खंडों के बीच ले जाकर श्राजमाया है। उनमें कथा-वस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके उन्होंने बाह्य और श्राभ्यंतर परिस्थितियों का व्यंजक, मनोहर, मार्मिक या श्रावेशपूर्ण शब्द-विधान किया है। पर कहीं कहीं जहाँ मधुमय चित्रों की परंपरा दूर तक चली है वहाँ समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है। 'कामायनी' में उन्होंने नर-जीवन के विकास में भिन्न-भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग श्रीर संघर्ष बड़ी प्रगत्भ श्रीर रमणीय कल्पना-द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी पहले से भी बहुमुखी थी, 'तुलसीदास' के मानसविकास का बड़ा ही दिव्य श्रीर विशाल रंगीन चित्र खींचा है।

श्रव हम तृतीय उत्थान के वर्त्तमान कवियों श्रीर उनकी कृतियों का संचेप में कुछ परिचय दे देना श्रावश्यक सममते हैं—

श्री जयशंकर प्रसाद पहले ब्रजभाषा की कविताएँ लिखा करते थे जिनका संग्रह 'चित्राधार' में हुआ है। संवत् १९७० से वे खड़ी बोली की ब्रोर आए और 'कानन कुसुम', 'महाराणा का महत्त्व', 'करुणालय' और 'प्रेम-पिथक' प्रकाशित हुए। 'कानन-कुसुम' में तो प्रायः उसी ढंग की कविताएँ हैं जिस ढंग की द्विवेदी-काल में निकला करती थीं। 'महाराणा का महत्त्व' और 'प्रेम-पिथक' (सं० १९७०) ब्रातुकांत रचना है जिसका मार्ग पं० श्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे। भारतेंदु-काल में ही पं० ब्रांबिकादत्त व्यास ने बँगला की देखा-देखी कुछ ब्रातुकांत पद्य ब्राजमाए थे। पिछे पं० श्रीधर पाठक ने 'सांध्य ब्राटन' नाम की कविता खड़ी बोली के ब्रातुकांत (तथा चरण के बीच में पूर्ण विरामवाले) पद्यों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी।

सामान्य परिचय के श्रांतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्विश्री मैथिलीशरण गुप्त, बदरीनाथ भट्ट श्रीर मुकुटधर पांडे इत्यादि कई कवि श्रांतभीवना की प्रगत्भ चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति निकाल रहे थे। पीछे उस नूतन पद्धति पर प्रसाद जी ने भी कुछ छोटी-छोटी किवताएँ लिखीं जो सं० १९७५ (सन् १९१८) में 'मरना' के भीतर संगृहीत हुई। 'मरना' की उन २४ किवताओं में उस समय नूतन पद्धित पर निकलती हुई किवताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। दूसरे संस्करण में, जो बहुत पीछे सं० १९८४ में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात् ३१ नई रचनाएँ जोड़ी गई जिनमें पूरा रहस्यवाद, श्रीभव्यंजना का श्रन्ट्रापन, व्यंजक चित्र-विधान सब कुछ मिल जाता है। 'विषाद', 'बाळ की बेला', 'खोलो द्वार', 'बिखरा हुआ प्रेम,' 'किरण,' 'वसंत की प्रतीत्ता' इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में हैं जो पहले (सं० १९७५ के) संस्करण में नहीं थीं। इस दिलीय संस्करण में ही छायावाद कही जानेवाली विशेषताएँ स्कृट रूप में दिखाई पड़ीं। इसके पहले श्री सुमित्रानंदन पंत का 'परलव' बड़ी घूम-धाम से निकल चुका था, जिसमें रहस्य-भावना तो कहीं कहीं पर श्रप्रस्तुत-विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्णिक वैचित्रय श्रादि विशेषताएँ श्रत्यंत प्रचुर परिमाण में सर्वत्र दिखाई पड़ी थीं।

प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा श्रीर ऐसी जागरूक भावुकता श्रवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धित का श्रपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। संस्कृत की कोमल-कांत पदावली का जैसा सुंदर चयन वंग्रभाषा के काल्यों में हुश्रा है वैसा श्रान्य देश-भाषाश्रों के साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता। उनके पिशोलन से पदलालित्य की जो गूँज प्रसाद जी के मन में समाई वह बराबर बनी रही।

जीवन के प्रेम-विलास-मय मधुर पत्त की श्रोर स्वाभाविक प्रवृति होने के कारण वे 'उस प्रियतम' के संयोग-वियोगवाली रहस्य-भावना में—जिसे स्वाभाविक रहस्य-भावना से श्रलग समफ्ता चाहिए—रमते प्राय: पाए जाते हैं। प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों श्रीर चेष्टाश्रों (श्रश्र, स्वेद, चुंबन, परिरंभण, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि), रंगरिलयों श्रीर श्रठखेलियों, वेदना की कसक श्रीर टीस इत्यादि की त्रोर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। इसी मधुमयी प्रशृति के अनुरूप प्रकृति के अनंत चेत्र में भी वरलिश्यों के दान, कलिकाओं की मंद मुसकान, सुमनों के मधुपात्र पर मँडराते मिलंदों के गुंजार, सौरभहर समीर की लपक भपक, पराग-मकरंद की लुट, उषा के कपोलों पर लजा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुरागमय परिरंभ, रजनी के आँसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर शरद्वन के सरकते अवगुंठन, मधुमास की मधुवर्षा और भूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती थी। अतः इनकी रहस्य-वादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुचर्या के मानस प्रसार के लिये रहस्यवाद का परदा मिल गया अथवा यों कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूद कर असीम पर जा रही।

इनकी पहली विशिष्ट रचना "श्रांस्" (सं० १९८८) है। 'श्रांस्' वास्तव में तो हैं श्रंगारी विश्वलंभ के, जिनमें श्रतीत संयोग-सुख की खिन्न स्मृतियाँ रह रह कर भलक मारती हैं; पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर श्राते श्रीर संज्ञा की दशा में चले जाते हैं,\* जहाँ हृदय की तरंगें 'उस श्रनंत कोने' को नहलाने चलती हैं, वहाँ वे श्रांस् उस 'श्रज्ञात प्रियतम' के लिये बहते जान पड़ते हैं। फिर जहाँ किब यह देखने लगता है कि ऊपर तो—

"श्रवकाश श्रमीम सुखों से श्राकाशतरंग बनाता हैंसता-सा छाया-पथ में नज्ञ-समाज दिखाता।"

मादकता से श्राए तुम; संशा से चले गए थे।
 उर्दू के प्रसिद्ध कवि श्रकवर ने भी कहा है—
 मैं मरीज़े-होश था, मस्ती ने श्रव्हा कर दिया।

१ श्रवकाश = दिक् Space

२ आकाश-तरंग = Ether waves

पर

"नीचे विपुला धरगी है

दुख-भार वइन-सी करती,
ग्रापने खारे ग्रांस से

करगा-सागर के। भरती।"

श्रौर इस 'चिर दग्ध दुखी वसुधा' को, इस निर्मम जगती को, श्रपनी प्रेम-वेदना की कल्यागी शीतल ज्वाला का संगलमय उजाला देना चाहता है, वहाँ वे श्राँसू लोकपीड़ा पर करुगा के श्राँसू-से जान पड़ते हैं। पर वहीं पर जब हम किव की दृष्टि श्रपनी सदा जगती हुई श्रखंड ज्वाला की प्रभविष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि "हे मेरी ज्वाला!

तेरे प्रकाश में चेतन
संसार वेदनावाला
मेरे समीप होता है
पाकर कुछ करण उजाला।"

तब ज्वाला या प्रेम-वेदना की श्वातिरंजित श्वीर दूरारूढ़ भावना ही— जो श्वेगार की पुरानी रूढ़ि है—रह जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता।

पर श्रलग श्रलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजनका-रिग्णी करपना, व्यंजक चित्रों का बड़ा ही श्रन्ठा विन्यास, भावनाश्रों की श्रत्यंत सुकुमार योजना, मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य-रचना है जिसने बहुत लोगों को श्राकर्षित किया। श्रमिव्यंजना की प्रगत्भता श्रीर विचित्रता के भीतर प्रेम-वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख श्रीर दु:ख दोनों को श्रपनाने की उसकी श्रपार शक्ति का श्रीर उसकी छाया में सौंदर्य श्रीर मंगल के संगम का भी श्राभास पाया जाता है। 'नियतिवाद' श्रीर 'दु:खवाद' का विषएए। स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मद-तंद्रा, स्वप्न श्रीर श्रसंज्ञा की दशा का श्राह्णान रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। इस विधि का पालन 'श्रांसू' से लेकर 'कामायनी' तक हुश्रा है। श्रपने ही लिये नहीं, उजाले में हाथ-पैर मारनेवाली 'चिर दग्ध दुखी वसुधा' के लिये भी यही नींद लानेवाली दवा लेकर श्राने को किव निशा से कहता है—

चिर दग्ध दुखी यह वसुधा श्रालोक माँगती, तब भी; तुम तुहिन बरस दो कन कन, यह पगली साए अब भी।

चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में ही 'कल्याण की वर्षा' होती है, मिलन-सुख प्राप्त होता है। स्रतः उसके लिये रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसाद जी महारात्रि तक ले गए हैं, जो सृष्टि स्रोर प्रलय का संधि-काल है, जिसमें सारे नाम-रूपों का लय हो जाता है—

> चेतना-लहर न उठेगी जीवन-समुद्र थिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा।

'श्रांस्' के उपरांत दूसरी रचना 'लहर' है, जो कई प्रकार की कितात्रों का संप्रह है। 'लहर' पर एक छोटो-सी किता सबसे पहले दी गई है। इसी से समूचे संप्रह का नाम 'लहर' रखा गया। 'लहर' से कित का श्रमिप्राय उस श्रानंद की लहर से हैं जो मनुष्य के मानस में उठा करती है श्रीर उसके जीवन को सरस करती रहती है। उसे ठहराने की पुकार श्रपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस

करने के लिये कही जा सकती है श्रीर श्रिखल मानव-जीवन को भी। यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति-चिह्न छोड़ जाती है जिस प्रकार जल की लहरें सूखी नदी की बालू के बीच पसलियों की-सी उभरी रेखाएँ छोड़ जाती हैं—

> उठ, उठ, गिर गिर, फिर फिर खाती नर्त्ति पद-चिह्न बना जाती; सिकता की रेखाएँ उभार, भर जाती अपनी तरल सिहर।

इसमें भी उस प्रियतम का श्राँख-मिचौली खेलना, दबे पाँव श्राना, किरन-उँगलियों से श्राँख मूँदना (या मूँदने की कोशिश करना, क्योंकि उस ज्योतिर्मय का कुछ श्राभास मिल ही जाता है), प्रियतम की श्रोर श्रभिसार इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री है। प्रियतम श्रज्ञात रहकर भी किस प्रकार प्रेम का श्रालंबन रहता है, यह भी दो-एक जगह सूचित किया गया है। जैसे—

तुम हो कौन और मैं क्या हूँ !

्रहर्में क्या है धरा, सुना।

मानए-जलधि रहे चिर चुंबित,

मेरे चितिज ! उदार बना।

इसी प्रकार "हे सागर संगम ऋहण नील !" में यह चित्र सामने रखा गया है कि सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब देखा था, श्रीर नदी ने सागर को कब देखा था, पर नदी निकल कर स्वर्ण-स्वप्न देखती उसी की श्रोर चली श्रीर वह सागर भी बड़ी उमंग के साथ उससे मिला।

चितिज, जिसमें प्रात:-सायं श्रनुराग की लाली दौड़ा करती है, श्रसीम (श्राकाश) श्रौर ससीम (प्रथ्वी) का सहेट या मिलन-स्थल-सा दिखाई पड़ा करता है। इस हलचल-भरे संसार से हटाकर कवि श्रपने नाविक से वहीं ले चलने को कहता है— ले चल वहाँ भुलावा देकर

मेरे नाविक ! धीरे धीरे
जिस निर्जन में सागर-लहरी
श्रंबर के कानी में गहरी
निरुकुल प्रेम-कथा कहती हो
तज केलाहल की श्रवनी रे।

वहाँ जाने पर वह इस सुख-दु:ख-मय न्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य रूप में देखने की भी, पारमार्थिक ज्ञान की मलक पाने की भी, आशा करता है; क्योंकि श्रम और विश्राम के उस संधि-स्थल पर ज्ञान की दिन्य ज्योति-सी जगती दिखाई पड़ा करती है—

जिस गंभीर मधुर छाया में—
विश्व चित्रपट चल माया में—
विश्वा विश्व-सी पड़े दिखाई
दुख-सुख-वाली सत्य बनी रे।
अम-विश्राम चितिज-वेला से,
जहाँ सुजन करते मेला से—
ध्यमर जागरण, उपा नयन से—
बिखराती हो ज्यांति घनी रे।

'लहर' में चार-पाँच रचनाएँ ही रहस्थवाद की हैं। पर किन की तंद्रा श्रीर स्वप्नवाली प्रिय भावना जगह-जगह व्यक्त होती है। रात्रि के उस सम्राटे की कामना, जिसमें बाहर-भीतर की सब हलचल शांत रहती है, केवल श्रभावों की पृति करनेवाले, श्रतुप्त कामनाश्रों की तृप्ति का विधान करनेवाले, स्वप्न (दे० प्रष्ठ ६९१-९२) ही जगा करते हैं, इस गीत में पूर्णतया व्यक्त है—

अपलक जगती हो एक रात! सब सोए हों इस भूतल में; ×

श्चपनी निरीहता संबल में, चलती हो केर्र भी न बात।

× × वद्धस्थल में जे। छिपे हुए सोते हों हृदय श्रमाय लिए उनके स्वमों का हो न प्रात।

जैसा कि पहले सूचित कर चुके हैं, 'लहर' में कई प्रकार की रचनाएँ हैं। कहीं तो प्रकृति के रमणीय पत्त को लेकर सुंदर श्रीर मधुर रूपकमय गान हैं, जैसे—

बोती विभावरी जाग री!
श्रंबर - पनघट में डुबेा रही
तारा - घट ऊषा नागरी।
खगकुल 'कुल-कुल'-सा बोल रहा,
किसलय का श्रंचल डोल रहा,
लो, यह लतिका भी भर लाई
मधु मुकुल नवल-रस गागरी।

कहीं उस यौवन-काल की स्पृतियाँ हैं जिसमें मधु का श्रादान-प्रदान चलता था, कहीं प्रम का शुद्ध स्वरूप यह कहकर बताया गया है कि प्रेम देने की चीज है, लोने की नहीं। पर इस पुस्तक में किव श्रपने मधुमय जगत् से निकल कर जगत् श्रीर जीवन के कई पत्नों की श्रोर भी बढ़ा है। वह श्रपने भीतर इतना श्रपरिमित श्रनुराग समम्तता है कि श्रपने सान्निध्य से वर्त्तमान जगत् में उसके फैलने की श्रारा करता है। उषा का श्रनुराग (लाली) जब फैल जाता है तभी ज्योति की किरन पृटती है—

> मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में,

## जाकर स्नेपन के तम में बन किरन कभी आया जाना।

किव श्रपने प्रियतम से अब वह 'जीवन-गीत' सुनाने की कहता है जिसमें 'करुणा का नव श्रमिनन्दन हो'। फिर इस जगत् की श्रज्ञानांधकारमयी श्रश्रपूर्ण रात्रि के बीच ज्ञान-ज्योति की मिन्ना माँगता हुश्रा वह उससे प्रेम-वेणु के स्वर में 'जीवन-गीत' सुनाने की कहता है जिसके प्रभाव से मनुष्य-जाति लताश्रों के समान स्नेहालिंगन में बद्ध हो जायगी श्रौर इस संतप्त पृथ्वी पर शीतल छाया हो जायगी।

जग की सजल कालिमा रजनी में मुखर्चंद्र दिखा जाओ, प्रेम-बेग्रु की स्वर-लहरी में जीवन - गीत सुना जाओ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

स्नेहालिंगन की लतिकात्रों की भुरमुट छा जाने दो। जीवन-धन! इस जले जगत् का वृंदावन बन जाने दो।

जैसा कि पहले सूचित कर आए. हैं, 'लहर' में प्रसाद जी ने अपनी प्रगत्भ करपना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। जिस वरुणा के शांत कछार में युद्ध भगवान ने धर्मचक्र का प्रवर्त्तन किया था उसकी पुरानी फाँकी, 'श्रशोक की चिंता', 'शेरसिंह का आत्म-समर्पण', 'पेशोला की प्रतिध्वनि', 'प्रलय की छाया' ये सब श्रतीत के भीतर करपना के प्रवेश के उदाहरण हैं। इस प्रकार 'लहर' में हम प्रसाद जी को वर्त्तमान और श्रतीत जीवन की प्रकृत ठोस भूमि पर श्रपनी करपना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं।

किसी एक विशाल भावना को रूप देने की श्रोर भी श्रंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है 'कामायनी'। इसमें उन्होंने श्रपने प्रिय 'श्रानंदवाद' की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी श्राभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बना कर की है। यह 'श्रानंदवाद' वस्लमाचार्य के 'काय' या श्रानंद के ढंग का न होकर, तांत्रिकों श्रीर योगियों की श्रंतर्भूमि-पद्धति पर है। प्राचीन जलप्लावन के उपरांत मनु-द्वारा मानवी सृष्टि के पुनर्विधान का श्राख्यान लेकर इस प्रबंध-काव्य की रचना हुई है। काव्य का श्राधार है मनु का पहले श्रद्धा को फिर इड़ा को पत्नी-रूप में महण करना तथा इड़ा को वंदिनी या सर्वथा श्रधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताश्रों का उन पर कोप करना। 'रूपक' की भावना के श्रनुसार श्रद्धा विश्वास-समन्वित रागात्मिका वृत्ति है श्रीर इड़ा व्यवसायात्मिका बुद्धि। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रम श्रीर करुणा का प्रवर्त्तन करनेवाली श्रीर सन्धे श्रानंद तक पहुँचानेवाली चित्रित किया है। इड़ा या बुद्धि श्रनेक प्रकार के वर्गीकरण श्रीर व्यवस्थाश्रों में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलकाने-वाली चित्रित की गई है।

कथा इस प्रकार चलती है। जल-प्रलय के बाद मनु की नाव हिमवान् की चोटी पर लगती है और मनु वहाँ चिंताप्रस्त बैठे हैं। मनु पिछली सृष्टि की बातें और आगे की दशा सोचते सोचते शिथिल और निराश हो जाते हैं। यह चिंता 'वृद्धि, मित या मनीषा' का ही एक रूप कही गई है जिससे आरंभ में ही 'बुद्धिवाद' के विरोध का किंचित् आभास मिल जात है। धीरे-धीरे आशा का रमणीय उदय होता है और अद्धा से मनु की भेंट होती है। अद्धा के साथ मनु शांतिसुखपूर्वक कुछ दिन रहते हैं। पर पूर्व-संस्कार-वश कर्म की ओर फिर मनु की प्रवृति होती है। आसुरी प्रेरणा से वे पशुहिंसापूर्ण काम्य यज्ञ करने लगते हैं जिससे अद्धा को विरक्ति होती है। वह यह देखकर दुखी होती है कि मनु अपने ही सुख की भावना में मन्न होते जा रहे हैं, उनके हृदय में सुख के, सब प्राणियों में, प्रसार का लक्ष्य नहीं जम रहा है जिससे मानवता का नूतन विकास होता। मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम, एकमात्र उन्हीं पर स्थिर रहे, तिनक भी इधर-उधर बँटने न पाए। इससे जब वे देखते हैं कि श्रद्धा पशुच्यों के बबों को प्रेम से पुचकारती है और श्रपनी गर्भस्य संतित की सुख-कोड़ा का श्रायोजन करती है तब उनके मन में ईर्ष्या होती है और उसे हिमालय की उसी गुफा में छोड़कर वे श्रपनी सुख-वासना लिए हुए चल देते हैं।

मनु उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में उतरते हैं जहाँ कभी श्रद्धा से हीन होकर सुर श्रीर श्रसुर लड़े थे, इन्द्र की विजय हुई थी। वे खिन्न होकर सोचते हैं कि क्या मैं भी उन्हों के समान श्रद्धा-हीन हो रहा हूँ। इसी बीच में श्रंतरित्त से 'काम' की श्रमिशाप-भरी वाणी सुनाई पड़ती है कि—

मनु ! तुम श्रद्धा के गए भूल । उस पूर्ण त्रात्म-विश्वासमयी के उड़ा दिया या समक्ष तूल । तुम भूल गए पुरुषत्व-मोह में, कुछ सत्ता है नारी की । सम-रसता है संबंध बनी ऋधिकार और ऋधिकारी की ।

x x x x

यह श्रभिनय मानव प्रजा सृष्टि ।

द्वयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि ।

श्वनजान समस्याएँ ही गढ़ती, रचती हो श्रपनी ही विनष्टि ।

कालाइल कलइ श्रनंत चले, एकता नष्ट हो, बढ़े भेद ।

श्वभिलिषत वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले श्रनिच्छित दुखद खेद ।

प्रभात होता है । मनु श्रपने सामने एक सुंद्री खड़ी पाते हैं—

बिखरी श्रलकें ज्यों तर्क-जाल ।
वह विश्वमुकुट-सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदश था स्पष्ट भाल ।
गुंजरित मधुप-से मुकुल सदश वह भानन जिसमें भरा गान ।
वस्थल पर एकत्र धरे संस्ति के सब विज्ञान ज्ञान ।
था एक हाथ में कर्म-कलश वसुधा-जीवन-रस-सार लिए ।
दूसरा विचारों के नम के। था मधुर श्रमय अवलंब दिए ।

यह इड़ा (बुद्धि) थी। इसके साथ मनु सारस्वत प्रदेश की राज-धानी में रह गए। मनु के मन में जब जगत् श्रौर उसके नियामक के संबंध में जिज्ञासा उठती है श्रौर उससे कुछ सहाय पाने का विचार श्राता है तब इड़ा कहती है—

#### हाँ ! तुम ही हो अपने सहाय।

जा बुद्धि कहे उसका न मानकर फिर किसकी नर शरण जाय ? यह प्रकृति परम रमणीय श्राखिल ऐश्वर्यभरी शोधकविद्दीन । तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्मलीन । सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चला श्रपनी चमता । तुम जड़ता का चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय ।

मनु वहाँ इड़ा के साथ रहकर प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था करते हैं। नगर की श्री-वृद्धि होती है। प्रकृति वृद्धिबल से वश में की जाती है। खेती धूम-धाम से होने लगती है। अनेक प्रकार के उद्योग-धंधे खड़े होते हैं। धातुओं के नए नए अख़-शख़ बनते हैं। मनु अनेक प्रकार के नियम प्रचलित करके, जनता का वर्णों या वर्गों में विभाग करके, लोक का संचालन करते हैं। 'ऋहं' का भाव जोर पकड़ता है। वे अपने की स्वतंत्र नियामक और प्रजापित मानकर सब नियमों से परे रहना चाहते हैं। इड़ा उन्हें नियमों के पालन की सलाह देती है, पर वे नहीं मानते। इड़ा खिन्न होकर जाना चाहती है, पर मनु अपना अधिकार जताते हुए उसे पकड़ रखते हैं। पकड़ते ही द्वार गिर पड़ता है। प्रजा जो दुर्व्यवहारों से क्षुच्ध होकर राजभवन घेरे थी, भीतर घुस पड़ती है। देवशिक्तयाँ भी कुपित हो उठती हैं। रिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। प्रजा का रोष बढ़ता है। मनु युद्ध करते हैं और मूर्च्छत होकर गिर पड़ते हैं।

उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विष्तव का भयंकर स्वप्न देखकर ऋपने कुमार को लेकर मनु को ढूँढ़ती ढूँढ़ती वहाँ पहुँचती है। मनु उसे देखकर चोभ और पश्चात्ताप से भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनों के याद करते हैं जब श्रद्धा के मिलने से उनका जीवन सुंदर श्रीर प्रफुष्ठ हो गया था; जो जगत् पीड़ा श्रीर हलचल से व्यथित था वहीं विश्वास से पूर्ण, शांत, उज्ज्वल श्रीर मंगलमय बन गया था। मनु उससे चटपट श्रपने के वहाँ से निकाल ले चलने के कहते हैं। जब रात हुई तब मनु उठकर चुपचाप वहाँ से न जाने कहाँ चल दिए। उनके चले जाने पर श्रद्धा श्रीर इड़ा की बातचीत होती है श्रीर इड़ा श्रपनी बाँधी हुई श्रिधकार-ज्यवस्था के इस भयंकर परिणाम की देख श्रपना साहस छूटने की बात कहती है—

श्रम-भाग वर्ग बन गया जिन्हें

श्रपने बल का है गर्व उन्हें।

× × ×

श्रिषिकार न सीमा में रहते,
पावस-निर्फार से वे बहते।

× × ×

सब पिए मत्त लालसा-घूँट।

मेरा साइस श्रब गया छुट।।

इस पर

श्रद्धा बोली—

वन विषम ध्वांत सिर चढ़ी रही, पाया न हृदय, त् विकल कर रही है श्रमिनय। सुख-दुख का मधुमय धूप छाँह, त्ने छोड़ी यह सरल राह। चेतनता का भौतिक विभाग— कर, जग का बाँट दिया विराग। चिति का स्वरूप यह नित्य जगत्, यह रूप बदलता है शत शत, कर्ण विरह-मिलन-मय नृत्य निरत, उल्लासपूर्ण श्रानंद सतत।।

श्रंत में श्रद्धा श्रपने कुमार की इड़ा के हाथों में सौंप मनु की ढूँढ़ने निकली श्रीर उन्हें उसने सरस्वती-तट पर एक गुफा में पाया। मनु उस समय श्रांखें बंद किए चिन् शक्ति का श्रंतनीद सुन रहे थे, ज्योतिर्मय पुरुष का श्रामास पा रहे थे, श्राखल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते ही वे हत-चेत पुकार उठे कि 'श्रद्धे! उन चरणों तक ले चल'। श्रद्धा श्रागे श्रागे श्रीर मनु पीछे पीछे हिमालय पर चढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक कि वे ऐसे महादेश में श्रपने के। पाते हैं जहाँ वे निराधार ठड़रे जान पड़ते हैं। भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं। यहाँ श्रव किव पूरे रहस्यदर्शी का बाना धारण करता है श्रीर मनु के भीतर एक नई चेतना (इस चेतना से भिन्न) का उदय बतलाता है। श्रव मनु के। त्रिदिक् (Three dimensions) विश्व श्रीर त्रिभुवन के प्रतिनिधि तीन श्रलग श्रलग श्रालोक-बिंदु दिखाई पड़ते हैं जो 'इन्छा', 'ज्ञान' श्रीर 'किया' के केंद्र-से हैं। श्रद्धा एक एक का रहस्य समभाती है।

पहले 'इन्छ।' का मधु, मादकता और श्रॅंगड़ाईवाला माया-राज्य है जो रागारुण उषा के कंदुक-सा सुंदर है श्रीर जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रीर गंध की पारदर्शिनी पुतलियाँ रंग-विरंगी तितिलयों के समान नाच रही हैं। यहाँ चल-चित्रों की संस्नृति-छाया चारों श्रोर घूम रही है श्रीर श्रालोकबिंदु की घेरकर बैठी हुई माया मुस्करा रही है। यहाँ चिर वसंत का उद्गम भी है श्रीर एक श्रोर पतमड़ भी श्र्यात सुख श्रीर दु:ख एक सूत्र में बँधे हैं। यहाँ पर मनोमय विश्व रागारुण चेतन की उपासना कर रहा है। फिर 'कर्म' का श्यामल लोक सामने श्राता है जो धुएँ-सा धुँधला है, जहाँ चए। भर विश्राम नहीं है, सतत संघर्ष श्रीर विफलता का कोलाहल रहता है, श्राकांचा की तीव्र पिपासा बनी रहती है, भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए हैं, सारा समाज मतवाला हो रहा है।

सबके पीछे 'झान-चेत्र' आता है जहाँ सदा बुद्धि-चक चलता रहता है, सुख-दु:ख से उदासीनता रहती है। यहाँ के निरंकुश अणु तर्क-युक्ति से अस्ति-नास्ति का भेद करते रहते हैं और निस्संग होकर भी मान्न से संबंध जोड़े रहते हैं। यहाँ केवल प्राप्य (मान्न या छुट-कारा भर) मिलता है, तृप्ति (आनंद) नहीं; जीवन-रस अछूता छोड़ा रहता है जिसमें बहुत-सा इकट्ठा होकर एक साथ मिले। इससे तृषा ही तृषा दिखाई देती है।

श्रंत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुश्रों को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है जिसमें इच्छा, कर्म श्रीर ज्ञान एक दूसरे से श्रालग श्रलग श्रपने केंद्र श्राप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की श्रसली विडंबना है। ज्ञान श्रलग पड़ा है, कर्म श्रलग। श्रात: इच्छा पूरी कैसे हो सकती है? यह कहकर श्रद्धा मुस्कराती है जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है श्रीर चट तीनों एक में मिलकर प्रज्ञिलत हो उठते हैं श्रीर सारे विश्व में श्रंग श्रीर इमरू का निनाद फैल जाता है। उस श्रनाहत नाद में मनु लीन हो जाते हैं।

इस रहस्य के पार करने पर फिर श्रानंद-भूमि दिखाई गई है। वहाँ इड़ा भी कुमार (मानव) के लिए श्रंत में पहुँचती है श्रोर देखती है कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुश्रा श्रपनी ही शक्ति से लहरें मारता हुश्रा श्रानंद-सागर-सा उमड़ रहा है। यह सब देख इड़ा श्रद्धा के प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है कि "में श्रव समभ गई कि मुफ्तमें कुछ भी समभ नहीं थी। व्यर्थ लोगों का भुलाया करती श्री; यही मेरा काम था"। फिर मनु कैलास की श्रोर दिखाकर उस

श्रानंद-लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पाप-ताप कुछ भी नहीं है, सब समरस है, श्रीर 'श्रभेद में भेद'वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करके कहते हैं—

श्रपने दुख सुख से पुलिकत यह मूर्चं विश्व सचराचर चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुंदर।

श्रंत में प्रसाद जी वहीं प्रकृति से सारे सुख, भाग, कांति, दीप्ति की सामग्री जुटाकर लीन हो जाते हैं—वे ही वहारियाँ, पराग, मधु, मकरंद, श्रुप्सराएँ बनी हुई रश्मियाँ।

यह काव्य बड़ी विशद करपनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थ-भूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य की इस जीवन में शांतिमय श्रानंद का श्रनुभव और चारों श्रोर प्रसार कराती हुई कल्याण-मार्ग पर ले चलती है और उस निर्विशेष श्रानंद-धाम तक पहुँचाती है। इड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती, श्रनेक प्रकार के तर्क-वितर्क और निर्मम कर्म-जाल में फँसाए रहती और रिप्र या संतोष के श्रानंद से दूर रखती है। श्रंत में पहुँचकर कि वे इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य पर तीनों के मेल पर जोर दिया है। एक दूसरे से श्रलग रहने पर ही जीवन में विषमता श्राती है।

जिस समन्वय का पत्त किव ने श्रंत में सामने रखा है उसका निर्वाह रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काञ्य के भीतर नहीं होने पाया है। पहले किव ने कर्म की बुद्धि या ज्ञान की प्रवृत्ति के रूप में दिखाया, फिर श्रंत में कर्म श्रौर ज्ञान के बिंदुश्रों की श्रलग श्रलग रखा। पीछे श्राया हुश्रा ज्ञान भी बुद्धिञ्यवसायात्मक ज्ञान ही है (योगियों या रहस्य-वादियों का पर-ज्ञान नहीं) यह बात "सदा चलता है बुद्धि-

चक" से स्पष्ट है। जहाँ "रागारुण कंदुक-सा, भावमयी प्रतिभा का मेंदिर" इच्छा-बिंदु मिलता है वहाँ इच्छा रागात्मिका वृति के घंतगेत है; श्रत: रति-काम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रवृति ठहरती है। पर श्रद्धा उससे श्रक्तग क्या तीनों बिंदु श्रों से परे रखी गई है।

रहस्यवाद की परंपरा में चेतना से श्रसंतोष की रूढ़ि चली श्रा रही है। प्रसाद जी काञ्य के श्रारंभ में ही 'चिंता' के श्रांतगंत कहते हैं—

> मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट संवेदन! जीवन जगती के। जो कटता से देता घोट। संवेदन का श्रीर हृदय का यह संवर्ष न हो सकता फिर श्रभाव श्रमफलताश्रों की गाया कीन कहाँ यकता है

इन पंक्तियों में तो 'संवेदन' बोध-वृत्ति के अर्थ में व्यवहृत जान पड़ता है, क्योंकि सुख-दु:खात्मक अनुभूति के अर्थ में लें तो हृदय के साथ उसका संवर्ष कैसा ? बोध के एकदेशीय अर्थ में भी यदि इम 'संवेदन' को लें तो भी उसे भावभूमि से जारिज नहीं कर सकते। प्रत्येक 'भाव' का प्रथम अवयव विषय-बोध ही होता है। स्वप्न-दशा में भी, जिसका रहस्य-केत्र में बड़ा माहात्म्य है, यह विषय-बोध रहता है। अद्धा जिस करुणा, दया आदि की प्रवर्तिका कही गई है, उसमें दूसरों की पीड़ा का बोध मिला रहता है।

श्रागे चलकर यह 'संवेदन' शब्द श्रपने वास्तविक या श्रवास्तविक दु:ख पर कष्टानुभव के श्रथे में श्राया है। मनु की बिगड़ी हुई प्रजा उनसे कहती है—

> हम संवेदन-शील हो चले, यही मिला सुख। कष्ट समभने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख।

मतलब यह कि ऋपनी किसी स्थिति की लेकर दुःस्न का ऋनु-भव करना ही संवेदन हैं। दुःख की पास न फटकने देना, ऋपनी भीज में मधु-मकरंद में मस्त रहना ही वांछनीय स्थिति है। ध्रसंतोष से उत्पन्न श्रवास्तविक कष्टकल्पना के दु:खानुभव के श्रथं में ही इस शब्द की जकड़ रखना भी व्यर्थ प्रयास कहा जायगा। श्रद्धा जिस करुणा, द्या श्रादि की प्रवर्त्तिका कही गई है वह दूसरों की पीड़ा का संवेदन ही तो है। दूसरों के दु:ख का श्रपना दु:ख हो जाना ही तो करुणा है। पर-दु:खानुभव श्रपनी ही सत्ता का प्रसार तो सूचित करता है। चाहे जिस श्रर्थ में लें, संवेदन का तिरस्कार कोई श्रर्थ नहीं रखता।

संवेदन, चेतना, जागरण श्रादि के परिहार का जो बीच बीच में श्रमिलाष है उसे रहस्यवाद का तकाजा सममना चाहिए। श्रंथ के श्रंत में जो हृदय, बुद्धि श्रौर कम के मेल या सामंजस्य का पत्त रखा गया है वह तो बहुत समीचीन है। उसे हम गोस्तामी तुलसीदास म, उनके भिक्तमार्ग की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में, दिखा चुके हैं। श्रपने कई निबंधों में हम जगन् की वर्तमान श्रशांति श्रौर श्रव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का श्रमाव कह चुके हैं। पर इस सामंजस्य का स्वर हम 'कामायनी' में श्रौर कहीं नहीं पाते हैं। श्रद्धा जब कुमार को लेकर प्रजाविद्रोह के उपरांत सारस्वत नगर में पहुँचती है तब 'इड़ा' से कहती है कि "सिर चढ़ी रही पाया न हृदय"। क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था कि "रस पगी रही पाई न बुद्धि"? जब दोनों श्रलग श्रलग सत्ताएँ करके रखी गई तब एक को दूसरी से शून्य कहना, श्रौर दूसरी को पहली से शून्य न कहना, गड़बड़ में डालता है। पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना किव की ऐकांतिक मधर भावना के श्रनकल न थी।

की भावना किव की ऐकांतिक मधुर भावना के श्रमुकूल न थी। बुद्धि की विगहरणा द्वारा 'बुद्धिवाद' के विरुद्ध उस श्राधुनिक श्रादोलन का श्राभास भी किव की इष्ट जान पड़ता है जिसके प्रव-त्तंक श्रमातोले फ्रांस ने कहा है कि "बुद्धि के द्वारा सत्य की छोड़कर श्रीर सब कुछ सिद्ध हो सकता है। बुद्धि पर मनुष्य की विश्वास नहीं होता। बुद्धि या तर्क का सहारा तो लोग श्रपनी भली-बुरी प्रवृत्तियों के ठीक प्रमाणित करने के लिये लेते हैं।"

विज्ञान द्वारा सुख-साधनों की वृद्धि के साथ-साथ विलासिता और लोभ की श्रमीम वृद्धि तथा यंत्रों के परिचालन से जनता के बीच फैली हुई घोर श्रशक्तता, दरिद्रता श्रादि के कारण बर्चमान जगत् की जो विषम स्थिति हो रही है उसका भी थोड़ा श्रामास मनु की विद्रोही प्रजा के इन वचनों द्वारा दिया गया है—

प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी। शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर भीनी। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी-सी गूँज दो-तोन जगह है। 'विद्युत्कण (Electrons) मिले भलकते-से' में विज्ञान की भी भलक है।

यदि मधुचर्यों का श्रितरेक श्रीर रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद श्रिधक पूर्ण श्रीर सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। कम को किव ने या तो काम्य यहां के बीच दिखाया है श्रिथवा उद्योग-धंधों या शासन-विधानों के बीच। श्रद्धा के मंगलमय योग से किस प्रकार कम धर्म का रूप धारण करता है, यह भावना किव से दूर ही रही। इस भव्य श्रीर विशाल भावना के भीतर उप श्रीर प्रचंड भाव भी लोक के मंगल-विधान के श्रंग हो जाते हैं। श्रद्धा श्रीर धर्म का संबंध श्रद्धंत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है। महाभारत में श्रद्धा धर्म की पत्नी कही गई है। हदय के श्राधे पत्न की श्रलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल ह्या के भीतर श्रानंद का स्वप्न देखा जा सकता है; व्यक्त जगत् के बीच उसका श्राविभीव श्रीर श्रवस्थान नहीं दिखाया जा सकता।

यदि हम इस विशद काव्य की श्रांतर्योजना पर न ध्यान हैं, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न हुँ हैं, श्रद्धा, काम, लब्जा, इदा इत्यादि के अलग अलग लें तो हमारे सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना, अभिज्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धित आती है। इन वृत्तियों की आभ्यंतर प्रेरणाओं और बाह्य प्रवृत्तियों को बड़ी मार्मिकता से परख कर इनके स्वरूपों की नराकार उद्धावना की गई है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, भज्य और आकर्षक विमूत्तियों की योजना का तो कहना ही क्या है। प्रकृति के ध्वंसकारी भीषण रूप-वेग का भी अत्यंत ज्यापक परिधि के बीच चित्रण हुआ है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध-त्रेत्र में भी छायावाद की चित्रप्रधान और लाक्तिएक शैली की सफलता की आशा बँधा गए हैं।

श्री सुमित्रानंदन पंत की रचनात्रों का आरंभ सं० १९७५ से समभना चाहिए। इनकी प्रारंभिक कविताएँ 'वीएगं' में, जिसमें 'हृतंत्री के तार' भी हैं, संगृहीत हैं। उन्हें देखने पर 'गीतां जिल' का प्रभाव कुछ लिक्त अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रविद्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमएगिय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। गीतां जिल का रहस्यात्मक प्रभाव ऐसे गीतों के देखकर ही कहा जा सकता है—

हुआ था जब संध्या-स्रालोक हॅस रहे थे तुम पश्चिम छोर बिहॅग-रव बन कर मैं, चितचेर ! गा रहा था गुरा; किंतु कठेार रहे तुम नहीं वहाँ भी, शोक।

पर पंत जी की रहस्य-भावना प्रायः स्त्राभाविक ही रही; 'वाद' का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं महण किया हो। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्नादमयी श्रनु-भृति, वह 'वीएग' में भी कई जगह पाई जाती है। सौंदर्य का

श्राह्माद उनकी कल्पना की उत्तेजित करके ऐसे श्रप्रस्तुत रूपों की खोजना में प्रवृत्त करता है जिनसे प्रस्तुत रूपों की सौंदर्ग्यानुभूति के प्रसार के लिये श्रनेक मार्ग से खुल जाते हैं। बीएा की कविताओं में इसने लोगों के बहुत श्राकर्षित किया—

प्रथम रिश्म का श्राना रेगिए ! तूने कैसे पहचाना ! कहाँ, कहां हे बाल-बिहंगिनि ! पाया तूने यह गाना ! निराकार तम माना सहसा ज्यातिपुंज में हो साकार ! यदल गया द्रुत जगजाल में धर कर नाम-रूप नाना । खुले पलक, फैली सुवर्ण छुवि, खिली सुरिम डोले मधु-याल । स्पंदन, कंपन, नव जीवन फिर सीखा जग ने श्रपनाना । उस मूर्तिमती लाकिए।कता का श्रामास, जो 'परलव' में जाकर श्रपनी हद का पहुँची है, 'वीएग' से ही मिलने लगता है, जैसे—

> मारुत ने जिसकी श्रालकों में चंचल चुंबन उलभाया। श्रांधकार का अलसित श्रंचल श्रव द्वुत श्रोड़ेगा संसार जहाँ स्वप्न सजते श्रंगार।

'वीगा' के उपरांत 'ग्रंथि' है—श्रसफल प्रेम की। इसमें एक छोटे-से प्रेम-प्रसङ्ग का श्राधार लेकर युवक किन प्रेम की श्रानंद-भूमि में प्रवेश, फिर चिर-विषाद के गर्न में पतन दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्घावना नहीं है। करुणा श्रीर सहानुभूति से प्रेम का स्वाभाविक विकास प्रदर्शित करने के लिये जो वृत्त उपन्यासों श्रीर कहानियों में प्राय: पाए जाते हैं—जैसे, इबने से बचानेवाले, श्रत्याचार से रचा करनेवाले, बंदीगृह में पड़ने या रणतंत्र में घायल होने पर सेवा-शुश्रूषा करनेवाली के प्रति प्रेम-संचार—उन्हीं में से एक चुनकर भावों की व्यंजना के लिये रास्ता निकाला गया है। भील में नाव

हुबने पर एक युवक हुबकर बेहोश होता है और श्रांख खुलने पर देखता है कि एक सुंदरी युवती उसका सिर अपने जंगे पर रखे हुए उसकी श्रोर देख रही है। इसके उपरांत दोनों में प्रेम-त्र्यापार चलता है; पर श्रंत में समाज के बड़े लोग इस स्वेच्छाचार को न सहन करके उस युवती का प्रंथिबंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं। यही प्रंथिबंधन उस युवक या नायक के हृदय में एक ऐसी विषाद-प्रंथि डाल देता है जो कभी खुलती ही नहीं। समाज के द्वारा किस प्रकार स्वभावतः उठा हुश्रा प्रेम कुचल दिया जाता है, इस कहानी द्वारा किव को यही दिखाना था। यद्यपि प्रेम का स्रोत किन ने करुणा की गहराई से निकाला है पर श्रागे चलकर उसके प्रवाह में भारतीय पद्धति के श्रनुसार हास-विनोद की मलक भी दिखाई है। कहानी तो एक निमित्त मात्र जान पड़ती है; वास्तव में सौंदर्य-भावना की श्रमिव्यक्ति श्रोर श्राशा, उस्लास, वेदना, स्मृति इत्यादि की श्रलग श्रालग व्यंजना पर ही ध्यान जाता है।

पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना 'पल्लव' है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काञ्य-पद्धित के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा-चढ़ा प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्तिशक बैचित्र्य, श्रप्रस्तुत-विधान इत्यादि की विशेषताएँ प्रचुर परिमाण में भरी-सी पाई जाती हैं। 'वीगा' श्रोर 'पल्लव' दोनों में श्रुगरेजी किवताश्रों से लिए हुए भाव श्रीर श्रुगरेजी भाषा के लाक्तिएक प्रयोग बहुत-से मिलते हैं। कहीं कहीं श्रारोप श्रीर श्रध्यवसान व्यर्थ श्रीर श्रशक्त हैं, केवल चमत्कार श्रीर वकता के लिये रखे प्रतीत होते हैं, जैसे 'नयनों के बाल' = श्रांसू। 'बाल' शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत श्रधिक पाई जाती है, जैसे, मधुबाल, मधुपों के बाल। शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्राय: मिलता है। कहीं कहीं बैचित्र्य के लिये एक ही प्रयोग में दो दो लक्त्याएँ गुंफित पाई जाती हैं—श्रथीत एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर

जाना पड़ता है, जैसे—'मर्म पीड़ा के हास' में । पहले 'हास' का ऋर्थ लक्स्ए-लक्स्एा द्वारा शृद्धि या विकास लेना पड़ता है। फिर यह जान कर कि सारा संबोधन कि श्रपने या श्रपने मन के लिये करता है, हमें सारी पदावली का उपादान लक्स्एा द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है ''हे बढ़ी हुई मर्मपीड़ावाले मन!" इसी प्रकार कहीं कहीं दो दो श्रप्रस्तुत भी एक में उलभे हुए पाए जाते हैं, जैसे—"श्रुक्त किलयों से कोमल घाव।" पहले 'घाव' के लिये वर्ण के सादृश्य श्रीर कोमलता के साध्म्य से 'कली' की उपमा दी गई। पर 'घाव' स्वयं श्रप्रस्तुत या लाक्सिक है श्रीर उसका श्रार्थ है "कसकती हुई स्पृति।" इस तरह एक श्रप्रस्तुत लाकर फिर उस श्रप्रस्तुत के लिये दूसरा श्रप्रस्तुत लाया गया है। इसी प्रकार दो दो उपमान एक में उलभे हमें 'गंजन' की इन पंक्तियों में मिलते हैं—

श्रव्या श्रवरों की पल्लव-प्रात, मातियों-सा हिलता हिम-हास।

कहीं कहीं पर साम्य बहुत ही सुंदर श्रौर व्यंजक हैं। वे प्रकृति के व्यापारों के द्वारा मानसिक व्यापारों की बड़ी रमणीय व्यंजना करते हैं, जैसे—

तिइत-सा सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान
प्रभा के पलक मार उर चीर ।
गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर
मुक्ते करता है ऋषिक ऋषीर,
जुगनुओं-से उड़ मेरे प्राण
खोजते हैं तब तुम्हें निदान ।
पूर्व सुधि सहसा जब सुकुमारि
सरल शुक-सी सुखकर सुर में
तुम्हारी भोली बातें
कभी दुहराती है उर में।

जिस प्रकार भावों या मनोवृत्तियों का स्त्ररूप बाग्र वस्तुत्रों के साम्य द्वारा सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी बाग्र वस्तुत्रों के साम्य के लिये श्राभ्यंतर भावों या मनोज्यापारों की श्रोर भी संकेत किया जाता है, जैसे—

श्रयल के जब वे विमल विचार श्रविन से उठ उठ कर ऊपर, विपुल व्यापकता में श्रविकार लीन हो जाते वे सत्वर।

हिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता है कि रात में जो बादल खड़ों में भर जाते हैं वे प्रभात होते ही धीरे धीरे बहुत-से दुकड़ों में बॅटकर पहाड़ के ऊपर इधर उधर चढ़ते दिखाई देने लगते हैं श्रीर श्रंत में श्रनंत श्राकाश में विलीन हो जाते हैं। इसका साम्य किन ने श्रचल ध्यान में मन्न योगी से दिखाया है जिसकी निर्मल मनोवृतियाँ उचता को प्राप्त होती हुई उस श्रनंत सत्ता में मिल जाती हैं।

पर 'छाया,' 'वीचि-विलास,' 'नतत्र' ऐसी कवितात्रों में, जहाँ उपमानों के ढेर लगे हुए हैं, बहुत-से उपमान पुराने ढंग के खेलवाड़ के रूप में भी हैं, जैसे—

> यारि-बेलि-सी फैल अमूल छा अपत्र सरिता के क्ल, विकसा भी सकुचा नव जात विना नाल के फेनिल फूल। (वीचि-विलास)

> > श्रहे ! तिमिर चरते शश्र-शावक ।

× × ×

इंदु दीप-से दग्ध शलम शिशु! शुच्च उलूक अप हुआ विदान, अधकारमय मेरे उर में आओ छिप जात्रो अनजान।

(नच्चत्र)

सबेरा होने पर नक्त्र भी छिप जाते हैं, उल्लू भी। बस इतने-से साधर्म्य को लेकर किन नक्त्रों को उल्लू बनाया है—साक-सुथरे उत्लू सही—श्रीर उन्हें श्रॅंधेरे उर में छिपने के लिये श्रामंत्रित किया है। पर इतने उल्लू यदि डेरा डालेंगे तो मन की दशा क्या होगी? किन को यदि श्रपने हृदय के नैरास्य श्रीर श्रवसाद की व्यंजना करनी थी तो नक्त्रों को बिना उल्लू बनाए भी काम चल सकता था।

कहीं कहीं संकीर्ण समास-पद्धति के कारण किन की विवक्तित भावनाएँ श्रस्फट-सी हैं, जैसे नक्त्रों के प्रति ये वाज्य---

> ऐ ! श्रातुर उर के संमान ! श्रव मेरी उत्सुक श्रांखों, से उमड़ो ।

> × × × × मुग्ध दृष्टि की चरम विजय।

पहली पंक्ति में 'संमान' शब्द उस सजावट के लिये श्राया है जो प्रिय से मिलने के लिये श्रातुर व्यक्ति उसके श्राने पर या श्राने की श्राशा पर बाहर श्रनेक प्रकार के सामानों द्वारा श्रीर भीतर प्रेम से जगमगाते श्रनेक सुंदर भावों द्वारा करता है। दूसरी पंक्ति में किव का तात्पर्य यह है कि प्रियद्शन के लिये उत्सुक श्रांखें श्रसंख्य-सी हो रही हैं। उन्हीं की ज्योति श्राकाश में नक्त्रों के रूप में फैले। तीसरी पंक्ति में 'चरम विजय' का श्रभिप्राय है लगातार एक टक ताकते रहने में बाजी मारना।

पर इन साम्य-प्रधान रचनात्रों में कहीं कहीं बहुत ही सुंदर श्राध्यात्मिक कल्पना है, जैसे छाया के प्रति इस कथन में— हाँ सिखि ! आयो बाँह खोल हम लग कर गले जुड़ा लें प्राण् । फिर तुम तम में, मैं भियतम में हो जावें द्रुत अंतर्थान ।

किव कहता है कि हे छायारूप जगत् ! आश्रो, मैं तुम्हें प्यार कर हूँ । फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ ! मैं अर्थात् मेरी श्रात्मा तो उस श्रनंत ज्योति में मिल जायगी और तुम श्रव्यक्त प्रकृति या महा शून्य में विलीन हो जाओगे।

'पत्लव' के भीतर 'उच्छ्वास', 'श्रांसू', 'परिवर्त्तन' श्रीर 'वादल' श्रादि रचनाएँ देखने से पता चलता है कि यदि 'छायावाद' के नाम से एक 'वाद' न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के छुद्ध स्वाभाविक मार्ग (True romanticism) पर ही चलते । उन्हें प्रकृति की श्रोर सीधे श्राकित होनेवाला, उसके खुते श्रीर चिरंतन रूपों के बीच खुलनेवाला हृदय प्राप्त था । यही कारण है कि 'छायावाद' शब्द मुख्यतः शैली के श्रर्थ में, चित्रभाषा के श्रर्थ में, ही उनकी रचनाश्रों पर घटित होता है । रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई है । रहस्य-भावना जहाँ है वहाँ श्रधिकतर स्वाभाविक है ।

पत्लव में रहस्यात्मक रचनाएँ हैं 'स्वप्न' श्रीर 'मौन निमंत्रण'। पर जैसा कि पहले कह श्राए हैं, पंत जी की रहस्य-भावना स्वाभाविक है, सौप्रदायिक (Dogmatic) नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत् के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृद्य व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। व्यक्त जगत् के नाना रूपों श्रीर व्यापारों के भीतर किसी श्रज्ञात चेतन सत्ता का श्रनुभव-सा करता हुश्रा कवि इसे केवल श्रवृप्त जिज्ञासा के रूप में प्रकट करता है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस श्रज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय श्रीर

प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष-म्नी-भेद रखा है; 'प्रसाद' जी के समान देानों का पुँक्षिंग रखकर फारसो या सूकी रूढ़ि का ऋनुसरण नहीं किया है। इसी प्रकार बेदना की बैसी बीभत्स विवृति भी नहीं मिलती जैसी यह प्रसाद जी की है—

छिल छिल कर छाले फोड़े मल मल कर मृदुल चरण से।

जगत् के पारमार्थिक स्वरूप की जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन के साथ 'शिशु' को संबोधन करके किव ने इस प्रकार की है—

> न अपना ही, न जगत् का जान, न परिचित हैं निज नयन, न कान; दीखता है जग कैसा, तात! नाम गुर्गा रूप अजान।

किव, यह समक्त कर कि शिशु पर श्रभी उस नाम-रूप का प्रभाव पूरा पूरा नहीं पड़ा है, जो सत्ता के पारमार्थिक स्वरूप को छिपा देता है, उससे पूछता है कि "भला बताश्रो तो, यह जगत तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता है।"

छायावाद के भीतर माने जानेवाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम-संबंध पंतजी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप-रंग पकड़ा है। 'पह्नव', 'उच्छ्वास' श्रीर 'श्रांसू' में हम उस मनोरम खंड की प्रेमार्द्र स्मृति पाते हैं। यह श्रवश्य है कि सुषमा की ही उमंग-भरी भावना के भीतर हम उन्हें रमते देखते हैं। 'बादल' को श्रनेक नेत्राभिराम रूपों में उन्होंने क पना की रंगभूमि पर ले श्राकर देखा है, जैसे—

फिर परियों के बच्चे-से हम सुभग सीप के पंख पसार। समुद पैरते शुचि ज्यात्स्ना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। पर प्रकृति के बीच उसके गृढ़ और ज्यापक सौहार्द तक—प्रीष्म की ब्वाला से संतप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर, दिन्ध, शीतल, प्रभाव तक; उसके दर्शन से तुम हषकों के श्राशापृण उछास तक—कि ते दृष्टि नहीं बढ़ाई है। कल्पना के श्रारोप पर ही जोर देनेवाले 'कलावाद' के संस्कार और प्रतिक्षिया के जोश ने उसे मेच को उस ज्यापक प्रकृत-भूमि पर न देखने दिया जिस पर कालिदास ने देखा था। श्रारोप-विधायनी करपना की श्रपेदा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गृढ़ और श्रगृढ़ संबंध-प्रसार का चित्रण करनेवाली कल्पना श्रिधक गंभीर श्रीर मार्मिक होती है।

साम्य का श्रारोप भी निस्संदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत लेकर काज्य में चला है। वह जगन् के श्रनंत रूपों या ज्यापारों के बीच फैले हुए उन मोटे श्रीर महीन संबंध-सूत्रों की मलक-सी दिखाकर नरसत्ता के सूनेपन का भाव दूर करता है, श्राखल सत्ता के एकल की श्रानंद-मयी भावना जगाकर हमारे हृदय का बंधन खोलता है। जब हम रमणी के मुख के साथ कमल, स्मिति के साथ श्राधिखली कलिका सामने पाते हैं तब हमें ऐसा श्रानुभव होता है कि एक ही सौंदर्य-धारा से मनुष्य भी श्रीर पेड़-पौधे भी रूप-रंग प्राप्त करते हैं। यहीं तक नहीं, भाषा ने ज्यवहार की सुगमता के लिये श्रालग श्रालग शब्द रच कर जो भेद खड़े किए हैं वे भी कभी कभी इन श्रारोपों के सहारे थोड़ी देर के लिये हमारे मन से दूर हो जाते हैं। यदि किसी बड़े पेड़ के नीचे उसी के गिरे हुए बीजों से जमे हुए छोटे छोटे पौधों को हम श्रास-पास खेलते उसके बच्चे कहें तो श्रात्मीयता का भाव मलक जायगा।

'कलावाद' के प्रभाव से जिस 'सौंदर्ग्यवाद' का चलन योरप के काव्यक्षेत्र के भीतर हुआ उसका पंतजी पर पूरा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्ग्य-चयन को अपने जीवन की साधना कहा है, जैसे—

धूल की देरी में द्रानजान क्रिपे हैं मेरे मधुमय गान। क्रुटिल काँटे हैं कहीं कठोर, जटिल तहजाल हैं किसी श्रोर, सुमन दल जुन जुन कर निशि भोर खोजना है श्राजान वह छोर।\*

× × × ×
 मेरा मधुकर का-सा जीवन,
 कठिन कर्म है, केामल है मन।

उस समय तक किन प्रकृति के केवल सुंदर, मधुर पत्त में श्रपने हृद्य के कोमल श्रीर मधुर भावों के साथ लीन था। कर्म-मार्ग उसे कठोर ही कठोर दिखाई पड़ता था। कर्म-सौंदर्य का साज्ञातकार उसे नहीं हुश्रा था। उसका साज्ञातकार श्राग चलकर हुश्रा जब वह धीरे धीरे जगत् श्रीर जीवन के पूर्ण स्वरूप की श्रोर हिं ले गया।

'पह्नव' के श्रंत में पंतजी जगन् के विषम 'परिवर्त्तन' के नाना हरय सामने लाए हैं। इसकी प्रेरणा शायद उनके ज्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थित ने की है। जगन् की परिवर्तन-शीलता मनुष्य-जाति को चिर काल से छुट्ध करती श्रा रही हैं। परिवर्त्तन संसार का नियम है। यह बात स्वतः सिद्ध होने पर भी सहद्यों श्रीर किवयों का मर्भ-एर्श करती रही है श्रीर करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप से है। जीवन के ज्यापक चेत्र में प्रवेश के कारण

<sup>#</sup> यही भाव इँगलैंड के एक श्राधुनिक कवि श्रीर समीत्तक अयर-कोंबे ने, जो हाल में मरे हैं, इस प्रकार व्यक्त किया है—

<sup>.....</sup> So we are driven

Onward and upward in a wind of beauty.

-Abercrombe.

किव-कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण, भयंकर कई प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक एक संबद्ध धारा के रूप में चलना पड़ा है। जहाँ कठोर और भयंकर, भव्य और विशाल तथा अधिक अर्थ-समन्वित भावनाएँ हैं वहाँ किव ने रोला छंद का सहारा लिया है। काव्य में चित्रमयी भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं; सृष्टि के गृढ़-अगृढ़ मार्मिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी भावना को मर्मस्पर्शी स्वरूप प्राप्त हो जाता है, इसका अनुभव शायद पंतजी को इस एक धारा में चलनेवाली लंबी कविता के भीतर हुआ है। इसी से कहीं कहीं हम सीधे-सादे रूप में चुने हुए मार्मिक तथ्यों का समाहार मात्र पाते हैं, जैसे—

तुम नृशंच-तृप-से जगती पर चढ़ श्रानियंत्रित करते हो संस्रति के। उत्पीड़ित, पद-मर्दित; नग्न नगर कर, भग्न भवन, प्रतिमाएँ खंडित, हर लेते हो विभव, कला-कौशल चिर-संचित। श्राधि-व्याधि, बहु वृष्टि, वात-उत्पात श्रमंगल। विह्न, बाढ़, भूकंप—तुम्हारे विपुल सैन्य-दल।

चित्रमयी लाचिएक भाषा तथा रूपक त्रादि का भी बहुत हो सफल प्रयोग इस रचना के भीतर हुत्रा है। उसके द्वारा तीव्र मर्भ-वेदना जगानेवाली शक्ति की पूरी प्रतिष्ठा हुई है। दो एक उदाहरण लीजिए—

श्रहे निष्टुर परिवर्तन!

x x x x x

श्रहे वासुकि सहस्रकन!
लक् श्रलक्ति चरण तुम्हारे चिह्न निरंतर।
छे। इ रहे हैं जग के विक्त वक्स्थल पर।
शत शत फेनाच्छ्वसित, स्फीत फूत्कार भयंकर
धुमा रहे हैं घनाकार जगती का श्रंबर।

मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर । ऋिलल विश्व ही विवर, वक कुंडल दिङ्मंडल ।

> मृदुल होठों का हिमजल-हास उड़ा जाता निःश्वास समीर; सरल मौहों का शरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर।

४ ४ ४ ४ १
 विश्वमंय हे परिवर्त्तन!
 अतल से उमड़ अकूल, अपार
मेच से विपुलाकार
 दिशाविध में पल विविध प्रकार
अतल में मिलते तुम अविकार।

पहले तो किन लगातार सुख का दु:ख में, उत्थान का पतन में, उल्लास का निषाद में, सरस सुषमा का शुष्कता श्रीर म्लानता में परिवर्त्तन सामने ला लाकर हाहाकार का एक निश्व-त्यापक स्वर सुनता हुश्रा कोम से भर जाता है; फिर परिवर्त्तन के दूसरे पक्त पर भी—दु:ख-दशा से सुखदशा की प्राप्ति पर भी—थोड़ा दृष्टिपात करके चिंतनोन्मुख होता है श्रीर परिवर्त्तन को एक महा करुगा कांड के रूप में देखने के स्थान पर सुख-दु:ख की उलभी हुई समस्या के रूप में देखता है, जिसकी पृति इस व्यक्त जगत् में नहीं हो सकती, जिसका सारा रहस्य इस जीवन के उस पार ही खुल सकता है—

श्राज का दुख, कल का श्राहाद श्रीर कल का सुख, श्राज विषाद; समस्या स्वप्त गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार। इस प्रकार तात्त्विक दृष्टि से जगत् के द्वंद्वात्मक विधान को समम्ब कर कवि श्रपने मन को शांत करता है—

> मेंदती नयन मृत्य की रात खोलती नव जीवन की प्रात। म्लान कुसुमें। की मृदु मुसकान फलों में फलवी फिर अम्लान। स्वीय कर्मी ही के श्रनुसार एक गुरा फलता विविध प्रकार। कहीं राखी बनता सुकुमार, कर्टी वेडी भार । × × × विना दुख के सब सुख नि: सर, बिना द्यांस के जीवन भार। दीन दुर्वल है रे संसार; इसी से चमा, दया श्री प्यार।

जीवन का एक सत्य स्वरूप लेकर अत्यंत मार्मिक अर्थ-पथ पर संबद्ध रूप में चलने के कारण, करपना की कीड़ा और वा वैचित्र्य पर प्रधान लक्ष्य न रहने के कारण, इस 'परिवर्त्तन' नाम की सारी कविता का एक समन्वित प्रभाव पड़ता है। 'पल्लव' के उपरांत 'गुंजन' में हम पंतजी को जगत् श्रीर जीवन के प्रकृत चेत्र के भीतर श्रीर बढ़ते हुए पाते हैं, यद्यपि प्रत्यच बोध से श्रवृप्त होकर करुपना की रुचिरता से तृप्त होने श्रीर बुद्धि-त्यापार से इन्त होकर रहस्य की छाया में विश्राम करने की प्रवृत्ति भी साथ ही साथ बनी हुई है। किव जीवन का उद्देश्य बताता है इस चारों श्रोर खिले हुए जगत् की सुषमा से श्रपने हृदय को संपन्न करना—

> क्या यह जीवन ! सागर में जलभार मुखर भर देना ! कुसुमित पुलिनों की क्रीड़ा बोड़ा से तनिक न लेना !

पर इस जगत् में सुख-सुषमा के साथ दु:ख भी तो है। उसके इस सुख-दु:खात्मक स्वकृप के साथ कवि श्रपने हृद्य का सामंजस्य कर लेता है—

> सुख - दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन; फिर घन में श्रोभल हो शशि फिर शशि से श्रोभल हो घन।

किव वर्तमान जगत् की इस अवस्था से असंतुष्ट है कि कहीं तो सुख की अति है, कहीं दुःख की । वह सम भाव चाहता है—

> जग पीड़ित है श्राति-दुख से जग पीड़ित रे श्राति-सुख से। मानव-जग में बँट जावें दुख सुख से श्री सुख दुख से।

'मानव' नाम की कविता में जीवन-सौंद्र्य्य की नूतन भावना का उदय कवि अपने मन में इस प्रकार चाहता है— मेरे मन के मधुबन में
सुषमा के शिशु! मुसकाश्रो।
नव नव साँसों का सौरम
नव मुख का सुख बरसाश्रो।

बुद्धिपत्त ही प्रधान हो जाने से हृदयपत्त जिस प्रकार दब गया है श्रीर श्रद्धा-विश्वास का हास होता जा रहा है, इसके विरुद्ध योरप के श्रनातोले फ्रांस श्रादि कुछ विचारशील पुरुषों ने जो श्रादोलन उठाया उसका श्राभास भी पंतजी की इन पंक्तियों में मिलता है—

सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन।

"नौका-विहार" का वर्णन श्रप्रस्तुत श्रारोपों से श्रधिक श्राच्छादित होने पर भी प्रकृति के प्रत्यक्त रूपों की श्रोर किव का खिंचाव सूचित करता है।

जैसे श्रीर जगह वैसे ही गुंजन में भी पंतजी की रहस्य भावना श्राधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाई जाती है। दूर तक फैले हुए खेतों श्रीर मैदानों के छोर पर बुक्ताविल की जो धुँधली हरिदाभ-रेखा-सी कितिज से मिली दिखाई पड़ती है उसके उधर किसी मधुर लोक की करूपना स्वभावत: होती है—

दूर उन खेती के उस पार, जहाँ तक गई नील भंकार, छिपा छायाबन में सुकुमार स्वर्ग की परियों का संसार।

किव की रहस्य-दृष्टि प्रकृति की आतमा—जगत् के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होनेवाली आतमा—की ओर ही जाती है जो "निखिल छवि की छिव है" और जिसका "अखिल जग-जीवन हास-विलास" है। इस व्यक्त प्रसार के बीच उसका आभास पाकर कुछ चएा के लिये आनंद-मन्न होना ही मुक्ति है, जिसकी साधना सरल और स्वाभाविक है, हठयोग की-सी चक्ररदार नहीं । मुक्ति के लोभ से श्रनेक प्रकार की चक्ररदार साधना तो बंधन है—

> है सहज मुक्ति का मधु क्या, पर कठिन मुक्ति का बंधन।

किव श्रपनी इस मनोवृति को एक जगह इस प्रकार स्पष्ट भी करता है। वह कहता है कि इस जीवन की तह में जो परमार्थ तत्त्व छिपा हुश्रा कहा जाता है उसे पकड़ने श्रीर उसमें लीन होने के लिये बहुत-से लोग श्रंतर्मुख होकर गहरी गहरी डुबिकयाँ लगाते हैं; पर मुमे तो उसके व्यक्त श्रामास ही रुचिकर हैं, श्रपनी पृथक् सत्ता विलीन करते भय-सा लगता है—

सुनता हूँ इस निस्तल जल में रहती मछली मेातीवाली; पर मुक्ते हूबने का भय है; भाती तट की चल जल-माली। आएगी मेरे पुलिनों पर वह मेाती की मछली सुंदर। में लहरों के तट पर बैठा देख़ाँगा उसकी छुवि जी भर॥

कहने का तात्पर्य यह कि पंतजी की स्वाभाविक रहस्य-भावना की 'प्रसाद' श्रौर 'महादेवी वर्मा' की सांप्रदायिक रहस्य-भावना से भिन्न समम्मना चाहिए। पारमार्थिक ज्ञानोदय को श्रवश्य उन्होंने 'कुछ भी श्राज न छूँगी मोल' नामक गीत में प्रकृति की सारी विभूतियों से श्रेष्ठ कहा है। रहस्यात्मकता की श्रपेचा कवि में दार्शनिकता श्रिषक पाई जाती है। 'विहग के प्रति' नाम की कविता में कवि ने श्रव्यक्त प्रकृति के बोच चैतन्य के सान्निध्य से, शब्द-ब्रह्म के संचार या संदन (Vibration) से, सृष्टि के श्रनेक रूपात्मक विकास का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है—

मुक्त पंखों में उड़ दिन रात सहज स्पंदित कर जग के प्राण; शून्य नम में भर दी श्रजात, मधुर जीवन की मादक तान।

× × × ×
छोड़ निर्जन का निभृत निवास,
नीड़ में बँघ जग के सानंद;
भर दिए कलरव से दिशि-कास
गृहों में कुसुमित, मुदित, अमंद।
रिक्त होते जब जब तहवास,
रूप घर तू नव नव तत्काल,
नित्य नादित रखता सोक्षास,
विश्व के अन्त्यवट की डाल।

'गुंजन' में भी पंतजी की प्रतिभा बहुत ही व्यंजक श्रौर रमणीय साम्य जगह जगह सामने लाती हैं, जैसे—

> खुल खुल नव नव इच्छाएँ फैलातीं जीवन के दल गा गा प्राणों का मधुकर पीता मधुरस परिपूरण।

इसी प्रकार लक्त्मणा के सहारे बहुत ही श्रर्थंगिर्भेत श्रीर ज्यंजक साम्य इन पंक्तियों में हम पाते हैं—

यह शैराव का सरल हास है

सहसा उर से है आ जाता।

यह ऊषा का नव विकास है

जो रज के है रजत बनाता।

यह लघु सहरों का विलास है

कलानाय जिसमें खिँच आता।

किव का भाव तो इतना ही है कि बाल्यावस्था में यह सारी पृथ्वी कितनी सुंदर और दीप्तिपूर्ण दिखाई देती है, पर व्यंजना बड़े ही मनोहर ढंग से हुई है। जिस प्रकार श्रुरुणोद्य में पृथ्वी का एक एक करण स्वर्णाभ दिखाई देता है उसी प्रकार बाल-हृदय को यह सारी पृथ्वी दीप्तिमयी लगती है। जिस प्रकार सरोवर के हलके हलके हिलोरों में चंद्रमा (उसका प्रतिबंब) उतर कर लहराता दिखाई देता है उसी प्रकार बाल-हृदय की उमंगों में स्वर्गीय दीप्ति फैली जान पड़ती है।

'गुंजन' में हम किव का जीवनत्तेत्र के भीतर ऋधिक प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्यशैली की भी ऋधिक संयत ऋौर व्यवस्थित पाते हैं। प्रतिक्रिया की भोंक में ऋभिव्यंजना के लाक्तिशिक वैचित्र्य ऋदि के ऋतिशय प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति हम 'पल्लव' में पाते हैं वह 'गुंजन' में नहीं है। उसमें काव्यशैली ऋधिक संगत, संयत और गंभीर हो गई है।

'गुंजन' के पीछे तो पंतजी वर्त्तमान जीवन के कई पत्तों को लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं। उनके 'युगांत' में हम देश के वर्त्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह-जगह पाते हैं। कहीं परिवर्त्तन की प्रवल श्राकांत्ता है, कहीं श्रमजीवियों की दशा की मलक है, कहीं तर्क-वितर्क छोड़ श्रद्धा-विश्वासपूर्वक जीवनपथ पर साहस के साथ बढ़ते चलने की ललकार है, कहीं 'बापू के प्रति' श्रद्धांजिल है। 'युगांत' में किव स्वप्नों से जग कर यह कहता हुआ सुनाई पड़ता है—

जा सेाए स्वप्नों के तम में हैं वे जागेंगे—यह सत्य बात है जा देख चुके जीवन-निशीय हैं वे देखेंगे जीवन - प्रभात है

'युगात' में कि को हम केवल रूप-रंग, चमक-दमक, सुख-सौरमवाले सौंदर्य से श्रागे बढ़कर जीवन-सौंदर्य की सत्याश्रित करपना में प्रवृत्त पाते हैं। उसे बाहर जगत् में 'सौंदर्य, स्नेह, उल्लास' का श्रमाव दिखाई पड़ा है। इससे वह जीवन की सुंदरता की भावना मन में करके उसे जगत् में फैलाना चाहता है—

> सुंदरता का ऋालोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के ऋाँगन में।

> × × × ×
>
> ौ सृष्टि एक रच रहा नवल
>
> भावी मानव के हित, भीतर।
>
> सौंदर्य, स्नेह, उल्लास मुके
>
> मिल सका नहीं जग में बाहर।

व्यब कवि प्रार्थना करता है कि-

जग-जीवन में जो चिर महान् सौंदर्यपूर्ण श्रौ सत्यप्राण। मैं उसका प्रेमी बनूँ नाथ! जिसमें मानव-हित हो समान।

नीरस श्रीर टूँठे जगन् में, जीग कंकालों के लोक में, वह जीवन का वसंत-विकास चाहता है—

> कंकाल - जाल - जग में फैले फिर नवल क्षिर, पल्लव-लाली।

ताजमहल के कला-सौंदर्य को देख त्र्यनेक कवि मुग्ध हुए हैं। पर करोड़ों की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वर्य-विभूति के उस विशाल श्राडंबर के खड़े होने की भावना से ख़ुब्ध होकर युगांत के बदले हुए पंतजी कहते हैं— हाय ! मृत्यु का ऐसा श्रमर श्रपार्थिव पूजन ! जब विषयस निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन !

× × × × ×

मानव! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। त्रात्मां का अपमान, प्रेत श्रो छाया से र्तत। शव का दें इम रूप-रंग, आदर मानव का। मानव के इम कुल्सित चित्र बनावें शव का।

'पःलव' में किव श्रपने व्यक्तित्व के येरे में बँधा हुश्रा, 'गुंजन' में कभी कभी उसके बाहर श्रोर 'युगांत' में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर श्रासन जमाता हुश्रा दिखाई पड़ता है। 'गुंजन' तक वह जगत् से श्रपने लिये सौंदर्य श्रोर श्रानंद का चयन करता प्रतीत होता है, 'युगांत' में श्राकर वह सौंदर्य श्रोर श्रानंद का जगत् में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। किव की सौंदर्य-भावना श्रव व्यापक होकर मंगल-भावना के रूप में पिरणत हुई है। श्रव तक किव लोक-जीवन के वास्तिवक शीत श्रोर ताप से श्रपने दृदय को बचाता-सा श्राता रहा; श्रव उसने श्रपना दृदय खुले जगत् के बीच रख दिया है कि उस पर उसकी गति-विधि का सचा श्रीर गहरा प्रभाव पड़े। श्रव वह जगत् श्रीर जीवन में जो कुछ सौंदर्य, माधुर्य प्राप्त है श्रपने लिये उसका स्तवक बनाकर तृप्त नहीं हो सकता। श्रव वह दु:ख-पीड़ा, श्रन्याय-श्रत्याचार के श्रंधकार को फाड़कर मंगलज्योति फूटती देखना चाहता है—मंगल का श्रमंगल के साथ वह संवर्ष देखना चाहता है, जो गत्यात्मक जगत् का कर्म-सौंदर्य है।

संध्या होने पर श्रब किव का ध्यान केवल प्रफुहल प्रसून, श्रलस गंधवाह, राग-रंजित और दीप्र दिगंचल तक ही नहीं रहता। वह यह भी देखता है कि— बाँसों का मुत्सुट, संध्या का भुटपुट

× × × ×
 वे नाप रहे निज घर का मग
 कुछ अमजीवी घर डगमग डग
 मारी है जीवन, भारी पग
 !

जो पुराना पड़ गया है, जीर्ण श्रीर जर्जर हो गया है श्रीर नव जीवन-सौंदर्य लेकर श्रानेवाले युग के उपयुक्त नहीं है उसे पंतजी बड़ी निर्ममता के साथ हटाना चाहते हैं—

द्वत भरो जगत् के जीर्ग पत्र । हे स्नस्त, ध्वस्त ! हे शुष्क, शीर्ग ! हिम-ताप-पीत, मधु वात-भीत, तुम वीत-राग, जड़ पुराचीन !

भरें जाति-कुल-वर्ण-पर्ण घन। अर्थं नीड़ से रूढ़-रीति छन।

इस प्रकार किव की वाणी में लोकमंगल की आशा श्रीर श्राकांचा के साथ घोर 'परिवर्त्तनवाद' का स्वर भी भर रहा है। गत युग के श्रवशेषों को ध्वस्त करने का श्रत्यंत रौद्र श्राग्रह प्रकट किया गया है— गर्जन कर मानव-केसरि!

प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ा कर।

क्रिज भिन्न कर दे गत युग के शव का दुर्धर!

ऐसे स्थलों को देख यह संदेह हो सकता है कि कि अपनी वाणी को केवल आदोलनों के पीछे लगा रहा है या अपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित कर रहा है। आशा है कि पंतजी अपनी लोकमंगल-भावना को ऐसे स्वाभाविक मर्भपथ पर ले चलेंगे जहाँ इस प्रकार के संदेह का अवसर न रहेगा।

'युगात' में नर-जीवन की वर्त्तमान दशा की । ऋनुभूति ही सर्वन्न नहीं है। हृदय की नित्य श्रीर स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी, कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ, कई रचनाश्रों में मिलती है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि 'वाद' की लपेट से ऋपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्रभाषा श्रीर लाचाणिक वैचित्र्य के श्रनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति श्रव नहीं है जो भाषा श्रीर श्रव्यं की स्वाभाविक गति में बाधक हो। 'संध्या', 'खद्योत', 'तितली', 'शुक्र' इत्यादि रचनाश्रों में जो रमणीय कल्पनाएँ हैं उनमें दूसरों के हृदय में ढलने की पूरी द्रवणशीलता है। 'तितली' के प्रति यह संबोधन लीजिए—

प्रिय तितली ! फूल-सी ही फूली तुम किस सुख में हो रही डोल !

× × × ×

क्या फूलों से ली, अनिल-कुसुम !
तुमने मन के मधु की मिठास !

हवा में उड़ती रंग-विरंगी तितिलयों के लिये 'श्रनिल-कुसुम' शब्द की रमणीयता सबका हृदय स्वीकार करेगा। इसी प्रकार 'खद्योत' के सहसा चमक उठने पर यह कैसी सीधी-सादी सुंदर भावना है—

> श्रॅंषियाली घाटी में सहसा हरित स्फुलिंग सदृश फूटा वह ।

'युगवाणी' में तो वर्त्तमान जगत् में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्रायः जितने वाद, जितने श्रांदोलन उठे हुए हैं सबका समावेश किया गया है। इन नाना वादों के संबंध में श्रच्छा तो यह होता कि उनके नामों का निर्देश न करके, उनके भीतर जो जीवन का सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता। ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम श्राए हैं वहाँ कवि का श्रपना रूप छिपा- सा लगता है। इन वादों को लेकर चले हुए श्रादोलनों में किन को मानवता के नूतन विकास का श्राभास मिलता दिखाई पड़ा है। उस श्रागामी विकास के कित्पत स्वरूप के प्रति तीन्न श्राकर्षण प्रकट किया गया है जो वर्त्तमान पाश्चात्य साहित्य-चेन्न की एक रूढ़ि (Worship of the future) के मेल में है। श्रातः लोक के भानी स्वरूप के सुंदर चित्र के प्रति व्यंजित ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कित्पत एक श्रादर्श भान का उदाहरण मात्र कह सकता है। इसी प्रकार श्रतीत के सारे श्रवशोषों को सर्वधा ध्वस्त देखने की रोषपूर्ण श्राकुलता का स्थान भी मनुष्य की स्थायी श्रंतः प्रकृति के बीच कहीं मिलोगा, इसमें संदेह है।

बात यह है कि इस प्रकार के भाव वर्त्तमान की विषम स्थिति से खुन्ध, कर्म में तत्पर मन के भाव हैं। ये कर्म-काल के भीतर जगे रहते हैं। कर्म में रत मनुष्य के मन में सफलता की आशा, अनुमित भविष्य के प्रति प्रबल अभिलाष, बाधक वस्तुओं के प्रति रोष आदि का संचार होता है। ये भाव ज्यावहारिक हैं, अर्थ-साधना की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं और कर्म-चेत्र में उपयोगी माने जाते हैं। पंतजी ने वर्त्तमान को जगत् का कर्म-काल मान कर उसके अनुकूल भावों का स्वरूप सामने रखा है। सारांश यह कि जिस मन के भीतर किय ने इन भावों का अवस्थान किया है वह 'कर्म का मन' है।

इस रूप में किव यदि लोक-कर्म में प्रवृत्त नहीं तो कम से कम कर्मचेत्र में उतरे हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्र द्रष्टा का रूप उसका नहीं रह गया है। उसका तो "सामूहिकता ही निजत्व धन" है। सामूहिक धारा जिधर जिधर चल रही है उधर उधर उसका स्वर भी मिला सुनाई पड़ रहा है। कहीं वह 'गत संस्कृति के गरल' धनपतियों के श्रांतम च्राग् बता रहा है, कहीं मध्यवर्ग को 'संस्कृति का दास श्रीर उच्च वर्ग की सुविधा का शास्त्रोक्त प्रचारक' तथा श्रमजीवियों को 'लोककांति का श्रम-दूत' श्रीर नव्य सम्यता का जन्नायक कह रहा है श्रीर कहीं पुरुषों के श्रत्याचार से पीड़ित स्त्री-जाति की यह दशा सूचित कर रहा है—

पंतजी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है श्रीर 'गांधीवाद' के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक-त्र्यवस्था के रूप में तो 'समाजवाद' की वातें उन्हें पसंद हैं श्रीर त्र्यक्तिगत साधना के लिये 'गांधीवाद' की वातें। किन की दृष्टि में सब जीवें। के प्रति श्रात्मभाव ही जीव-जगत् की 'मनुष्यत्व में परिएति' है। मनुष्य की श्रपूर्णता ही उसकी शोभा है। 'दुबलताओं से शोभित मनुष्यत्व सुरत्व से दुर्लभ है'। 'पूर्ण सत्य' श्रीर श्रसीम को ही श्रद्धा के लिये प्रदृण करने के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है। सीमाओं के द्वारा, उन्हीं की रेखाओं से, मंगल-विधायक श्रादर्श बनकर खड़ होते हैं। 'मानवपन' में दोष हैं, पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह मंजता है, शुद्ध होता है—

व्याधि सम्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य का पूजन; प्राण्हीन वह कला, नहीं जिसमें श्रपूर्णता शोभन। सीमाएँ श्रादर्श सकल, सीमा-विहीन यह जीवन, दोषों से ही दोष-शुद्ध है मिट्टी का मानवपन। 'समाजवाद' की बातें किव ने प्रह्मा की हैं पर श्रपना चिंतन स्वतंत्र रखा है। समाजवाद श्रीर संघवाद (Communism) के साथ लगा हुश्रा 'संकीर्मा भौतिकवाद' उसे इष्ट नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से वह परात्परवादी है। श्रात्मा श्रीर भूतों के बीच संबंध स्थापित करने-वाला तत्त्व वह दोनों से परे बताता है—

> आत्मा और भूतों में स्थापित करता कीन समत्व। बहिरंतर, आत्मा-भूतों से है अतीत वह तत्त्व। भौतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल। व्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूक्ष्म से परे सत्य के मूल।

यह परात्पर-भाव किव की वर्त्तमान काव्यदृष्टि के कहाँ तक मेल में है, यह दूसरो बात है। पर जब हम देखते हैं कि उठे हुए सामयिक श्रांदोलन प्रायः एकांगदर्शी होते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा की श्रोर उन्मुख होते हैं तब उनके द्वारा श्रागामी भव-संस्कृति की जो हरियाली किव की सूफ रही है वह निराधार-सी लगती है। इससे हम तो यही चाहेंगे कि पंतजी श्रांदोलनों की लपेट से श्रालग रहकर जीवन के नित्य श्रीर प्रकृत स्वरूप की लेकर चलें श्रीर उसके भीतर लोकमंगल की भावना का श्रांवस्थान करें।

जो कुछ हो, यह देखकर प्रसन्नता होती है कि 'छायावाद' के बँधे घेरे से निकलकर पंतजी ने जगत् की विस्तृत श्राथं भूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत् से ही सच्ची भावनाएँ प्राप्त होती हैं, 'रूप ही उर में मधुर भाव बन जाता' है, इस 'रूप-सत्य' का साज्ञातकार किया है।

'युगवाणी' में नर-जीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने के कारण कवि के सामने प्रकृति का वह रूप भी श्राया है जिससे मनुष्य के। लड़ना पड़ा है— विह्न, बाढ़, उल्का, फंका की भीषण भू पर
कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर।

'मानवता' के व्यापक संबंध की श्रनुभूति के मधुर प्रभाव से 'दो लड़के' में किव का पासी के दो नंग-धिड़ंग बच्चे प्यारे लगे हैं जो—

जल्दी से टीले के नीचे उधर, उतर कर
हैं चुन ले जाते कुड़े से निधियाँ सुंदर—

हैं चुन ले जाते कूड़े से निधियाँ सुंदर— सिगरेट के ख़ाली डिब्बे, पन्नी चमकीली, फ़ीतों के दुकड़े, तसवीरें नीली पीली।

किंतु नरत्तेत्र के भीतर पंतजी की दृष्टि इतनी नहीं बँध गई है कि चराचर के साथ श्रिधिक व्यापक संबंध की श्रानुभूति मंद पड़ गई हो। 'युगवाणी' में हम देखते हैं कि हमारे जीवन-पथ के चारों श्रोर पड़नेवाली प्रकृति की साधारण से साधारण, छोटी से छोटी वस्तुश्रों को भी किन ने कुछ श्रपनेपन के साथ देखा है। 'समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती जीवन की श्रद्धय चिनगी' चींटी का श्रत्यंत करपनापूर्ण वर्णन हमें मिलता है। किन के हृदय-प्रसार का सबसे सुंदर प्रमाण हमें 'दो मित्र' में मिलता है जहाँ उसने एक टीले पर पास-पास खड़े चिलबिल के दो पेड़ों को बड़ी मार्मिकता के साथ दें। मित्रों के रूप में देखा है—

उस निर्जन टीले पर
दोनों चिलविल
एक दूसरे से मिल
मित्रों-से हैं खड़े,
मौन, मनोहर।
दोनों पादप
सह वर्षातप
हुए साथ ही बड़े
दीर्घ सुदृदृतर।

शहद चाटनेवालों और गुलाब की रूह सूँवनेवालों की चाहे इसमें कुछ न मिले, पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध की बड़ी प्यारी भावना मिलती है। "मंमा में नीम" का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक पद्धति पर है। पंतजी को 'छायावाद' और 'रहस्यवाद' से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता (True Romanticism) की श्रोर बढ़ते देख हमें श्रवश्य संतोष होता है।

## श्चनुक्रमणिका

## १---ग्रंथकार

## ( यहाँ छपे मोटे श्रंकों पर विशेष विवरण है।)

I

श्रंदाल १९२ श्रंविकादत्त व्यास २६७, ४५२. प्रहेत, प्रश्रह, ५६९, ७००-७०३, ७१०, ७१८, ८१७ श्रकवर १६७. २१६. २२५-२२६. २३७-२३८. २४१-२४५. २६०. ¥=4. ¥EE श्रचर अनन्य १११ त्रागदास १४७, १७६-१७७, १७६ अचिंतिपा ह अजान'-दे॰ नकछेदी तिवारी ऋजोगिपा ह नंगपा १० श्रमंतानंद १४५, १५१, १७६ श्रनन्य-दे॰ श्रज्ञर श्रनन्य श्रनातोले फ्रांस ८३४, ८५० श्रनूपशर्मा ७६२, ८०० श्रनपूर्णानंद ६५६ अब्दुर्रहीम खानखाना १५५, १७५, २३८-१३६, २४५-२४६, २६१-२६३-२६४, ३६

श्रब्बुलफजल १६७
श्रिभिनवगुप्ताचार्य ३८२
श्रिभर २५२
अयोध्याप्रसाद खत्री ४६६,५२७,७२२
श्रियोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'
५६३,६००,६७६,७०३-७०४,
७३३-७३६
अलबेली अलिजी २३६,४२३
अलोसुहिब खाँ-दे० 'प्रीतम'

ग्रा

आजाद, प्रोफेसर-६६
श्रानंदवर्धनाचार्य १५२, २८१
आपटे ५८५
श्रायंदेव (कर्णारीपा) ६, २१
आलम २४२,२७८, ३८६, ३९३,
३६५
आलो उजालो कवि १२२
श्रासी ५०६

इ. इंद्रदेव नारायसा १५२ इंद्रभृति ९

इंशा ४८४, ४६१-४६२, ४९४- कंतालीपा १० ७६८ इलियट, चार्ल्स—६४ ई

ईश्वरीप्रसाद शर्मा ५६६

उ

'उम्र' ६५१, ६५४-६५५, ६६९ उदयनाथ-दे॰ 'कवींद्र' उदयशंकर भट्ट ६६६, ६७१, ७६३ उदितनारायण लाल ५६६ उद्घट **२**५१, २८१ उधरिपा १० उपेंद्रनाथ ग्राप्टक ६७१ उमाशंकर वाजपेयी 'उमेश' ७६५ 'उमेश'-दे॰ उमाशंकर वाजपेयी उसमान (मान) १२०, १२८-१२६, १३२

Æ

ऋषभचरण जैन ६५५ ऋषिनाथ ३५२, ४५२

ह्यो

श्रोंकार भट्ट ५०६

**€** 

कंकरापा ६ कंकालीपा ह

४६५-४६८, ५३७, ६०२,७१६, कहपा ९, ११-१२, १५-१६, २५ कनखलापा १० कन्हैयालाल ५४३ कपालपा १० ंईश्वरदास ८८-८६, १६१, २७८ कवीरदास ५, २६, ६८, ७८-७६, **८५-८६**, ६•-९२-६७, ६६-१०१. १०३-१०५, १२३. १४१. १४४-१४५. १६०. १६७, १६८, २०३-२०४, २८६, ३०२, ४१२, ४८६. ६७६-६७७, ७१६, ७८६ कमरिपा ह करन कवि ३६६ करनेस २५१, २८० कर्णरिपा-दे॰ आर्यदेव कलकलपा १० 'कवींद्र' (उदयनाथ) ३१५, ३२६, ₹₹८. ₹४७ कांतानाथ पांडेय 'चौच'-दे॰ 'चोंच' काउपर ७२६-७२७ कादिर २६७ कार्तिकप्रसाद खत्री ५२६,५४२, प्रथ, प्रथ, पण्र-प्रथ, પ્રહહ, પ્રદ્ય कालपा ६

कालिदास ४३, २५५, ७१६, ८१३- कृष्णदास ( ऋष्टळाप वाले ) १६८, **528** कालिदास त्रिवेदी ३१५-३१६, ३२६. ३४७ काशीगिरि 'बनारसी' ७२१ काशीनाथ खत्री ५७१ काशीराम २७६ कासिमशाह १३४ किलपा १० किशोरीलाल गोस्वामी ५६३, ५९८-प्रहर् ६०२-६०३ कील्हदास १४७ कंदनलाल साह 'ललितकिशोरी' **६९८, ७२०** कंमनदास १६८, २१६ कुक्कुरिपा ६, १३ क्रचिपा ६ कुढालिपा ६ कुतवन ११४, १२०, १२३ कुमरिपा १० कुमारमणि भट्ट ३५० कुरेशस्वामी १४३ कुलपति ३१२, ३२०, ४३० कुशललाभ २७६ कुपानिवास १८६ कृपाराम २४०, २४८, २५१. २८० कृष्णकवि २९७, ३३०

२१३-२१५, ३८६ कृष्णदास पयद्वारी १४५-१४६. १७६ कृष्णदास (मिरजापुर वाले) ४४९ कृष्णदास् राय-दे • राय कृष्णदास कृष्याविहारी मिश्र ६३७-६३८ केशव काश्मीरी २२७ केशवदास २४४, २४८, २५०-२५२. २५४-२५५, २५७-२५८, २७६-२८१. २८३-२८४-२८५. ४३८, ६३१, ६७७ केशवपसाद मिश्र ७३६ केशव मिश्र २५२ केशवराम भट्ट ५४२, ५६८ केसरी सिंह बारहठ ७६५ कैलाशनाथ भटनागर ६७१ कोकालिपा १० क्रीब ७२७ क्रोचे. बेनेडेटो-६८८, ७८७ च चीरोदप्रसाद विद्याविनोद ५६० चेमेंद्र ५३

स्र

खहगपा ६ खुमान (मान) ३६३, ४५९-¥€ 0

खुसरो ४, ६५-६८, २०३, ४८४, ४८६

ग

गंग १६४, २३८-२३६, २४५-२४६, २६१, २८६, ४८६, ४६६ गंजन ३३१ गंगाप्रसाद अग्निहोत्री ६०८ गंगाप्रसाद गुप्त ५६६ गंगाप्रसाद सिंह अखौरी ६७७ गरोश कवि ३८९, ४४९ गगोशप्रसाद ५४३ गदाघर भट्ट २२० गदाघर सिंह ५४२, ५६१, ५७७ गयाप्रसाद शुक्र 'सनेही' 50C. ७५१. ७५७, ७६५ गार्सा द तासी २४०. ५१५-प्र७, प्रह-प्र३•, प्र७**६** गिरिजाकुमार घोष (लाला पार्वती-नंदन) ६०२ गिरिजादत्त वाजपेयी ६०३ गिरिनादत्त शुक्क 'गिरीश' ६७७ गिरिघर-दे • गिरिघरदास गिरिधर कविराज २६३, ३८७. ३६३, ४२५, ४५० गिरिघरदास (गोपालचंद्र) ४६७, ४७१, ५४८ शिरिधर शर्मा नवरत ७४८

'गिरिधारन'-दे । गिरिधरदास गिरीश वाबु ५९० गिलकाइस्ट, जान--४६२, ४६८ गुंडरिपा १० गुमान मिश्र ३८६, ४२८-४२९-830 गुरदीन पाँड़े ३६७ गुरु गोविंदसिंह ३८६, ३९६ गुरुदत्त सिंह-दे • 'भूपति' गुरु नानक ७१, १०२-१०३ ग्रहभक्त सिंह ७९३ गुलाब कवि २९६, ४४६ गुलाबराय ६२६ गुलाम नवी, सैयद-दे॰ 'रसलीन' गुलेरीजी-दे॰ चंद्रधर शर्मा गुलेरीः गेटे ६७२. ६८२ गोकुलनाथ (गोसाई') १६६, ४७६ गोकुलनाथ (पादरी) ५३१ गोकुलनाथ (महाभारत वाले) ३४४, ३८६, ४३८-४४० गोपाल कवि २४६ गोपालचंद्र-दे ० 'गिरिधरदास' गोपालप्रसाद शर्मा २१= गोपालराम (गहमर-निवासी) ५६०. प्रध्र, ६१६ गोपालशरण सिंह ७७२, ७६२, 980

गोपीनाथ (महाभारत वाले) ३४४. 354-258 गोपीनाथ ( लाहौरवाले ) ५४५ गोपीनाथ पुरोहित ५६१ गोरच्च-दे॰ गोरखनाथ गोरज्ञपा-दे • गोरखनाथ गोरखनाथ (गोरच, गोरच्या) ६, १६-१६. २२-२३. ८३ गोरेलाल पुरोहित-दे० 'लाल कवि' गोल्डिसमथ ७३०, ७४८ गोविंद गिल्लाभाई ६९९ गोविंददास् सेठ-६५६, ६६५ गोविंदनारायगा मिश्र ५८६, ६१९-**6 ?** • गोविंदवल्लभ पंत ६६६ गोविंद साहब ( सत्यनामी संप्रदाय वाले ) ११२ गोविंद स्वामी ( श्रष्टद्धाप वाले ) १८८, २१ १ गोस्वामी तुलसीदास-दे० तुलसीदास चंद्रशेखरधर मिश्र ७२२ गौरीदस ५७८ गौरीशंकर हीराचंद श्रोका, राय-बहादुर---४५, ५०, ५३ ंग्रियर्सन, सर जार्ज—३₹, ७∙, १५३, ५७६ ग्रे ७८१ नवाल ३३१, ३७४-३७५, ४१६

ঘ

भंटापा १० घन ग्रानंद-दे व्यनानंद घनानंद २३२, ३८५, ३६५, ४०१, ४०२-४०५-४०६, ४०८, 30, 0E0, COE वर्वरिपा १० घाघ ३८७

चंडीचरण सेन ५६६ चंडीप्रसाद हृदयेश ६५१-६५२. FYY चंद-दे• चंद बरदाई चंदन 'संदल' ३५५ चंद बरदाई ४७, ४६, ५१, ५३-4x, 40, ६१, १६4, ४१६ चंद्रक ५३ चंद्रधर शर्मा गुलेरी ६०४, ६१३. ६२२-६२३, ६५३, ६८२ चंद्रशेखर मुखोपाध्याय ६७२ चंद्रशेखर वाजपेयी ३८६, ४१६, ४६३-४६५ चंपकपा १० चॅंवरिपा १० चतुरसेन शास्त्री ६०४, ६५१, ६७०, ६७२

चतुर्भु जदास १६८, २१६, २१६ चमरिपा ६ चर्पटीपा १०. १७ चाचा हितवृदावनदास-दे० हित बृंदावनदास 'चातुर'-दे ० दरियावसिंह चारुचंद्र ५१६ चिंता १५ चिंतामिण त्रिपाठी भिर्णमाल १५५८, जटमल ५०२ २८२, २९२-२६३, ३०४, ३०७ चेलुकपा १० चैतन्य महाप्रभु १६३, २२१ 'चोंच' ६५६ चौरंगीपा ६, १७

छत्रपा ६ क्षत्रसिंह कायस्य ३८६, ३९२ छीतस्वामी १६८, २१७ छीहल २३९ छोट्लाल मिश्र ५४४

Œ

जगजीवन साहब (जगजीवनदास) ११२ जगदंबाप्रसाद 'हितैषी' ८०१ जगनिक ६२-६३ जगनाय खन्ना ५४४

जगनायदास 'रताकर'-दे० 'रलाकर' जगनाथ पंहितराज ७८६ जगनाथप्रसाद ( छत्रपुर ) ४१० जगनायप्रसाद चतुर्वेदी ६२२ जगनायप्रसाद 'मिलिंद' ६७० जगमोहन सिंह ५३६-५३७, ५६५-पूह्ह्, ७००, ७०२, ७१६ जटाशंकर २६२ जनकराज-किशोरीशरख ४२३ जनार्दनप्रसाद भा 'द्विज' ६५४, ६७७ जमास २५० जयदेव ७०, ७६, १६६ जयशंकर 'प्रसाद' ६०३, ६४१, ६४७, ६५१, ६५४-६५६ ६६०-६६४, ६७०, ६७७, ७९१, ८०७, ८१०, ८१५-८१७-८१८, ८२०-८२१, ८२५, C43, C35, C83, C48 जगजीवनदास-दे॰ जगजीवन साहब जयानंत १० जयानक कवि ५० जहल ५७

जसवंतसिंह (महाराज) २८६,

जल्हन ४८

२९४, ३८९

जसवंतसिंह ( महाराज, द्वितीय ) 354 जान ५०६ जानकीप्रसाद ४⊏३ जायसी-दे॰ मलिक मुहम्मद जायसी ढाकुर (तीसरे, बुँदेलखंडी) ४५३-जालंधरपा १० जोतनसिंह ७८१ जीव पीक श्रीवास्तव ६०३, ६५०, बुँदेलखंडी ) ६५६, ६६७ जोव गोस्वामी २२१ जोवाराम १८५ जुगुलकिशोर ५०७ जैने द्रकुमार ६४३, ६५१, ६५४-६५६ जोगीपा १० जोधराज ३८६, ४१९, ४६४ ज्ञानदेव १७. ८१-८२ ज्वालादत्त शर्मा ६०४, ६५४ **ज्वालाप्रसाद** मिश्र ५६२-५९३ ज्वालाप्रसाद, मुंशी—५४७ Œ टाड, कर्नल--४० टाल्स्टाय ६४०, ६८२ टेाडर १५५ टाडरमल ( महाराज ) २४३

ठाकुर (ग्रसनीवाले, प्राचीन) ४५१ ढाकुर (असनीवाले, दूसरे) ३५२, ३८६, ४५२, ६६७ ४५६ डाकुरदास-दे॰ डाकुर (तीसरे,

ठ

हेंगिया ह डोंभिपा ९

त तंतिपा ९ तंघेपा ९ तांतिपा १३ तानसेन २०४, २१८, २३८ तारामोहन मित्र ५१३ तासी-दे• गार्सा द तासी तिलोपा ९ तुकनगिरि गोसाई ७२१ तुलसीदास-- ६, ७५, ८०, ९०, १४९-१५. १५२, १५५-१५६, १५८-१५९-१६०-१६१, १६३-१६४, १६६-१६७, १६१-१७२, १७५-१७७, १८२-१८४, १८७, १९४, १६**६**, २०४-२०५, २०८, २११

**२२२-२२**४, २३०, २३७, २३६, २५७-२५८, २६०, २६२-२६३, २७८, २८९-२९०, ३७१, ४३७, ४४५-४४७, ४९६,५१२, भूत्र, ६३५-६३६,६७६-६७७, इद्धरः ७३दः द्धर व्रलसीराम शर्मा 'दिनेश' ७९२, EoX. तल्ला साहव ११२ तोवरदास ११२ तोताराम ५४३, ५४७, ५६७, प्र७६ तोषनिधि ३३९ 'तौसनी' २४८ 'त्रिशूल'-दे॰ गयाप्रसाद शुक्र सनेही' दुर्गाप्रसाद मिश्र ५४३-५४५ ध

थगनपा ६ यान कवि ३५९

द्

दंडी २५१-२५३, २८४-२८५, ३४०, ६२० दत्त ३५३ दयानंद सरस्वती, स्वामी—५३०-५३१, ५७० दरियावसिंह 'चातुर' ४५५ दलपत विजय ४०, ४१ दलपतिराय ३४०

दादूदयाल ७६, १०४-१०५, ११२. १६७ दामाकवि २७८ दारिकपा १०, १५ 'दास' (भिखारीदास) १५६, २४६, २८३-२८५, २८८-२८६, ३२८, ३३३, ३३५-३३६, ३४१, ३४८, ३७७, ३७६ दिङनाग ६७१ 'दिनकर'-दे॰ रामधारी सिंह 'दिनेश'-दे • तुलसीराम शर्मा 'दीन'-दे॰ भगवानदीन दीनदयाल गिरि ४६७, ६७६ दुगवेकर ५८७ दुलारेलाल भागीव ७०७, ७९५ दूलमदास ११२ दूलह ३१५, ३४७-३४⊏ देव (व्यास-शिष्य) २३६ देव २८४, ३०२-३०३, ३१८, ३२०-३२१, ३३५, ३४८,५≈१, ६३६-६३७ देवकीनंदन ३५६ देवकीनंदन खत्री ५९७-५६८, ६१२ देवकीनंदन त्रिपाठी ५४३ देवकीनंदन मिश्र ४५२

देवसेन द देवीदत्त ३८६ देवीप्रसाद 'प्रीतम' २६८ देवीप्रसाद 'प्रूर्ण', राय—५८७, ५९४, ७०६, ७०८, ७५१-७५२-७५४ देवीसहाय ५४३ देवीसिंह ७२१ दोखंधिपा ६ दोलतराम ४८८ द्वारकादास १४७

'द्विज'—दे • जनार्दनप्रसाद का 'द्विज' नरहर्यान द १४५, १५१ द्विजदेव—दे • मानसिंह, महाराज नरोत्तमदास २४१, २७६ द्विजेंद्रलाल राय ५८७, ५६० निलनपा ६ द्विवेदीजी—दे • महाबीरप्रसाद नवनीत चौबे ७०० द्विवेदी नवलसिंह कायस्थ ३८६.

ध

धना १४५ धर्मदास ६८, १०१, १४१, ४१२ धर्मपा ६ धर्मप्रकाश आनंद ६७१ धहुरिपा १० धोभीपा ६ धोकरिपा १० धुवदास २१२, २१६, २२४, स

नंददास १५०, १७७, १६८, २१०-२१२, २१४, २७८, ७६६ नकछेदी तिवारी 'ऋजान' ७०३ नगेंद्र, प्रोफेसर---६७६ 'नजोर' श्रकबराबादी ७२० नरपति नाल्ह ४१, ४५ नरहरिदास १५१, १५४ नरहरि बंदीजन २३८-२३६, २४१, २५१, २७८, २८., ४४६, ४५२ नरोत्तमदास २४१, २७६ नलिनपा ६ नवनीत चौबे ७०० नवलसिंह कायस्थ ३८६, ४६० 'नवीन'-दे॰ बालकृष्ण शर्मा नवीनचंद्र राय ५२८-५२६, ५४५ 'नसरती' १२० नागबोधिपा १० नागरीदास ( महाराज सावंतिसह ) १३६, ४१३, ४१७, ४२४, 390 नागाज्ञ न ९ 'नाय' ( हरिनाय ) ३५४ नाथुराम शंकर शर्मा ७०८, ७५१, **७**५५

नानक—दे॰ गुरु नानक
नाभादास १५५, १७६-१७८,
२१०, २२४, २३५, ४८०
नामदेव ७७, ८०-८२, ८५,
पहलवानदास ११२
पदस्ताय सिंह ७८:
नारोपा ६
पिन्काट, फ्रेडिरिक—
पिनक्रिक—
पिनकाट, फ्रेडिरिक—
पिनक्रिक—
पिनक्रिक—
पिनकाट, फ्रिक्

u

पंकजपा १०
पंत—दे॰ सुमित्रानंदन पंत
पजनेस ४७०
पठान सुलतान २६७
पतंजलि १६
पदुमलाल पुजालाल बख्शी ६८२,
७८३
पद्मसिंह शर्मा ३०२, ५८८, ६३६,
७६८
पद्माकर ३०३, ३०६, ३६८-३७२,
३७६, ३८६, ४५३, ४७५,
६७७, ७१८
पद्मावती १४५
पनहपा १०
परमानंद २६७

परमानंददास ( श्रष्टछाप वाले ) १९८ २१५-२१६ पलटू साहब ११२ पारसनाथ सिंह ७८१ पिन्काट, फ्रेडिरिक - ५२५-५,२६, ५७३-५७४ पीतांबरदत्त बड्य्वाल ( डाक्टर ) २२, ६७६ पीपा १४४-१४५ पुतुलिपा १० पुष्पदंत ८ पुष्य ३ पुहकर २.७४, २७६, ३४२ 'पूर्ण'—दे॰ देवोपसाद, राय पूर्णसिंह अध्यापक ६२८ पृथ्वीभट्ट ५३ पृथ्वीराज राठौड़ २७९ पृथ्वोसिंह-दे॰ 'रसनिधि' पोप ७०५ प्रतापनारायस पुरोहित ७६२,८०३ प्रतापनारायण मिश्र ५२६, ५३६, प्रह्-प्र४१, प्र४३, व्यत्रे, प्रप्र-प्रम्ह, प्रद्र् प्षद् ७००-७०२,७१०, ७१३, **૭૫૫** प्रतापनारायगाश्रोवास्तव ६४३,६५१

प्रतापनारायण सिंह (महाराज) बर्णाढणीजी ४१५ ४७५. ५७६ प्रतापसाहि २६६, ३६८, ३७७, 309, 383 'प्रसाद'-दे • जयशंकर 'प्रसाद' प्राण्चंद चौहान १७९ प्रियोराज राठौड़-दे० पृथ्वीराज राठौड़ प्रियादास १५४, १७७ 'प्रीतम' (अलीमुहिब खाँ) ३३२-३३३ 'प्रीतम' (देशीप्रसाद)-दे॰देशीप्रसाद 'प्रीतम' 'प्रेमधन'-दे अवदरीनारायण चौधरी प्रेमचंद ६०४, ६४०, ६४२, ६४५, ६४७-६४६, ६५१-६५२, ६५४-६५५ प्रेमदास २१६ 'प्रेमसर्खी'-दे० बख्शी इंसराज 'प्रेमी' (हरिकृष्ण)६६१-६६५,६७० बन्सं ७२६-७२७ क

फु'दनलाल साह 'ललित माधुरी' ७२०

ब

बंकिमचंद्र ५६६
'बंग महिला' ६०२-६०३
बंसीधर २६६, ३४० बख्तावर सिंह ५४३ बख्तां इंसराज 'प्रेमसखी' ४२१

बदरीनाथ भट्ट ६६७, ७८१, ७८३, ८१७ बदरीनारायमा चौधरी उपाध्याय 'प्रेमघन' ५३६-५३७, ५३६-प्४०, प्४३, प्४७, प्र्र, ५५८-५६१, ५६१, ६३३, ७००, ७०२, ७१०, ७१४-૭१૫, ૭૫ર 'बनवारी' ३८९-३६० बद्रीलाल (हितापदेश के अनु-वादक ) ४२० बद्रीलाल शर्मा (रसायनप्रकाश वाले ) ५०६ 'बनारसी'-दे ं काशीगिरि बनारसी वनारसीदास १२०, २६८, २७८ वर्नर्डशा ६४१ बलदेवप्रसाद मिश्र ५६३ बलभद्र मिश्र २४८, २५१ बलवंतसिंह ५७६ 'बलवीर'-दे॰ रामकृष्ण वर्मा बागा ८, ४८, ६२० बाबा दीनदयाल गिरि (बाबाजी) -दे॰ दीनदयाल बालकराम विनायक-दे॰ 'श्रीमंत समंत'

चालकृष्ण भट्ट ५३६-५३७, बेनी (प्राचीन ) २९३ प्४१, प्४३, ५५५-५५७,५६१ बालकष्ण शर्मा 'नवीन' ७७६ बालमुकुंद गुप्त ५१२, ५४५, प्रदेश, ६१७ ·बालेश्वरप्रसाद ५४३ बिद्रलनाथ गोसाई १६१, १६४, १६८, २११, ₹१४, २१६-२१७ बिरूपा ११ 'बिहारी २४०, २६३, २८८, २६०-२६१, २९६-२९८, ३००-३०२-३०३, ३०५-३०६, ३३०, ३३६, ३६८, ३७०, ३८८, ¥0¥. ¥0€. ¥€१-¥€?. ४६६, ५६६, ६३६-६३७, ६७७, ७०३, ७०७ बिहारीलाल ( गुलिस्ताँ के अनु-वादक ) ५२० बीम्स, एम् ०--- ५२६ बीर ३२९ बीरबल 'ब्रह्म' (म€ाराज) २४३-288 बुद्धिसेन-दे॰ 'बोधा' बेकन (लार्ड) ६०⊏ बेचन शर्मा 'उग्न', पांडेय-दे॰ 'उग्र' चेनी प्रवीन ३६२, ३७६

बेनी बंदीजन (भँड़ौवा वासे) ३६०-३६१, ३६३, ४५८ बेनीमाधवदास १५०, १५२. १५६, १७५ बैजू बावरा २०४ बैताल १८७, ३९२-३६३ बैरीसाल ३५२ 'बाघा' ४४२ ब्रजजीवनदास २१६ 'ब्रह्म'-दे ॰ बीरवल ( महाराज ) ब्रह्मदत्त ३६७ ब्रह्मानंद १७ बैडले. डाक्टर—६८४-६८५

भवरमल सिंघी ६७४ भगवंतराय खीची ४३१ भगवत कवि ३१७ भगवतरसिक २३६, ४२६, भगवतीचरण वर्मा ६४५, ६७१ भगवतोप्रसाद वाजपेयी ६५३-EUU

भगवानदास मास्टर ६०३ भगवानदोन 'दीन', लाला-४५५, ६३७. ६७६. ७०८. ७५१. ७६३-७६४ भट्ट केदार ६१

मद्दी २७ भदेपा ह भद्रपा ६ भरत ७, ३८२ भलिपा १० भल्लहपा ६ भान कवि ३५७ भामइ ८, २५१, २८१, भारतेंद्र इरिश्चंद्र २६७, ४१२, भोलानाय शर्मा ६७२ ४२८, ४७१-४७२, ध्रथ्-प्रद, प्रद, प्रर-५३४- मंचित ४४५ प्रद, प्रद-प्रर, ५४६-प्रष्ट, मंभन ११५. ११८-११६ **५६३, ५६५, ५६७-५६**८, ५७०, ५७२, ५७४-५७६, ५८१-५८३, ५८५, ५८८, मिखिदेव ३४५, ४३८-४३६ प्र०, प्र४, ६०७-६०८, मिर्गिमद्रा (योगिनी) १० 900-908, 908, 90E-988-७१४, ७१६, ७२१-७२२,७२८, ७३३, ७४३, ७५३, ७५८ भावानंद १४५ भास ६७१ भिखारीदास-दे॰ 'दास' भीखा साहब ११२ भीमसेन शर्मा ५७०

भुवनेश्वर ६७१ भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' ६७७-'भप'-दे॰ सीताराम, लाला 'भूपति' ३२६, ३३८ भूषण १५८, २४४, २८४-२८५, २८७, २९२, ३०२, ३०४, मबभूति २५५, ५६₹-५९३, ७१६ ३०७-३०९, ३४५. ३८६, ४६०, ५८१,६७७,६९६ भूसुकुपा ९

H

प्पूर, पूपूप, पूपूप-प्द०, मंभान (कवित्त सवैया बनानेवाले) १२० मंडन ३०३ ६२१, ६३३, ६६०, ६७७, 'मियामाल'-दे० चिंतामिया त्रिपाठीः मतिराम १५्८, २९२, ३०४-३०७, ३४८, ३६३, ३७७, ३७६ मधुराप्रसाद चौधरी ५६१ मदनमोहन मालवीय ५४५, 409. 6 ? 3 मधुकर कवि ६१ मधुसूदन दत्त ५५७, ७४४ मधुसूदन दास ३८६, ४४६-४४७.

मधुसूदन सरस्वती १५५ सम्बाचार्य ७६ मनियार सिंह ४४४, ४४७ मनीराम मिश्र ३५५ मनीराम वाजपेयी ४६३ मनाहर कवि २४८ मम्मट २५२, २८१, ३१२ मलिक मुहम्मद जायसी १६, ६०-E ? , ? ? E , ? ? ? , ? ? ? , ? ? E , १३२, १३५, १६२, १६५-१६६, २७५, २७७, ३०२, ४६२, ४६४, भूद्ध, ६७६-६७७ मलूकदास ७६, १०९, २२४ महादेवी वर्मा ८०७, ८५१ नरहरि बंदीजन-दे० सहापात्र नरहरि बंदीजन महावीरप्रसाद द्विवेदी ३१३.५ू ८१, प्रम् प्रम् , प्रम् , ६०८-६१०, ६१३,६१८,६३३-६३४,७२६, ७३३-७३४, ७३६-७३७, ७३६, ७४७, ७४६-७५१, ७७३,७७६, 少二0、二0元 महीपा ६ माइकेल मधुसूदन दत्त-दे॰ मधु-सूदन दत्त माइल धवल ८ माखनलाल चतुर्वेदी ७७६

माघ ४३, ७४८ माताप्रसाद गुप्त १५१ 'माधव'-दे० सुवनेश्वरनाथ मिश्र माधवप्रसाद मिश्र ५८६, ६१२, ६१४. ७२८ माघव शुक्र प्र⊏७ 'मान' ( उसमान )-दे॰ उसमान 'मान' (खुमान)-दे॰ खुमान मानसिंह ( महाराज ) १५५ मानसिंह (महाराज ऋयोध्या) 'द्विजदेव' ४७४, ६६६ मार्शमैन ५०५ मिखनग १० 'मिलिंद'-दे॰जगन्नाथप्रसाद'मिलिंद' मिश्र-बंधु ५८८, ६३५, ६३७-色多二 मीननाथ १७ मीनपा ६, १७-१= 'मीर' ४८४ मीराबाई ६६, १६३, १९६, २२३-२२४, ६७७ मुंज ३, ३८ मुकुटधर पांडेय **७**5१-७5२, ७८४, ७६३, ८०५, ८१७ मुबारक २६७ मरलीघर-दे॰ 'श्रीघर' मूर, जे० जे०-५०५

मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला 39 मेकाले ५१०, ७६८ मेकोपा ६ मेदिनीपा १० मेरडिथ ७१७ मेरुतु ग २८ मैटरलिंक ६८२ मैथिलीशरण गुप्त ६७७, ७३९-७४१, ७४३, **७**४६, ७७२, ७८१-७८२, **७८**४, ७६२, . ५०३, ५०५, ५१७ मोलाराम ६९६ मालियर ६६७ माइनलाल भट्ट ३६८ मोहनलाल मिश्र २५१, २८० मेहिनलाल विष्णुलाल पंड्या ५१, 400

य

यशोदानंदन ३६५ युगलानत्यशरण १८५ र

रघुनाथ बंदीजन ३४४, ४३६ रघुनाथदास (महंत) १८२, ६९८ रघुनीरसिंह, महाराजकुमार, डाक्टर ६७४ रघुराजसिंह (महाराज ) १४१,

१८२, १८६, ४११, ४५६, ६९७ रघुवरदास ( महातमा ) १५२ रतन कवि ३५३ रतनलाल ५०५ रतनेस बंदीजन ३७७, ७५२ 'रत्नाकर' ( जगन्नाथदास ) २६८, 430 , 400 रमेशचंद्र दत्त ५६६ रविदत्त शक्क ५७७ रविदास-दे॰ 'रैदास' रवि बाब्-दे० रवींद्रनाथ ठाकर रवींद्रनाथ ठाकुर ५८७, ५६०. **प्रह्र, ६७३, ६८१, ७२६,** 685 658 504-508 रवींद्र बाबू-दे॰ रवींद्रनाथ ठाकुर रसखान २३१, ३८५, ३६५ 'रसनिधि' २९०, ४१० 'रसलीन' ३४३-३४४ रसिक गोविंद ३८१ रिक सुमति ३३१ 'रहीम'-दे• अब्दुर्रहीम खानखाना राखालदास बंद्योपाध्याय ६४६ राघवानंद १४० राजशेखर ६ राधाकृष्णदास ३२४, ४७२,५४१-४४२. ९७२, ५७७-४८७, ६७०, ७१०

राधाचरण गोस्वामी ५४१, ५४३. 459 राधिकारमराप्रसाद सिंह (राजा) ६०४, ६५१ राम (कवि) ३१६ रामकुमार वर्मा ६७१ रामकृष्ण वर्मा ५३६, ५४२-५४३, યુ૪ૄ યુહ્રુ યૂદ્રહ, યુદ્રુ . पूह्यू, ७००, ७०२-७०३ रामकृष्या शुक्ल ६७७ रामगुलाम द्विवेदी १५३, १७४ रामचंद्र ४४४ रामचंद्र वर्मा ५९६ रामचंद्र शुक्ल ६०३ रामचरखदास (महंत) १८२, १८५ रामचरित उपाध्याय ७३६, ७४७ रामदास वर्मा ५४३ रामदीनसिंह ५७७ रामधारीसिंह 'दिनकर' ७७६ रामनरेश त्रिपाठी ७५१, ७५८-७५६. ७६२. ७६३ रामनाय ज्योतिषी ७०८, ७९५ रामनाथलाल 'सुमन' ६७७ रामनाथ शुक्ल ५४३ रामनारायस मिश्र ५७६ रामप्रसाद निरंजनी ३८६, ४८७

रामप्रसादसिंह (राजा माँडा) 302 रामपालसिंह (राजा) ५४२, RYK राममोइन राय (राजा) ५.०७, ५०६. ५२८ रामसहायदास ५६१-४६२ रामसिंह (महाराज नरवलगढ़) 3410 रामानंद ७६, ८०, ८५, ६२-१४०-१४१-१४२-१४३-દ્યુ. १४४-१४५, १४७-१४६, १५१, १५४, १७६, १८२ रामानुजाचार्यं ७६, ६४, १४०, १४२-१४३, १८८, १६१ रामावतार पांडेय ६८२ राय कृष्णदास ६५४-६५५, ६७३, W30 राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'-दे॰ देवी-प्रसाद 'पूर्या' रायमल्ल पाँडे १८२ राहलपा १० राहुल सांकृत्यायन १०, १६-१८ रिचड्री, श्राई॰ ए॰--६८५, ६८७ रिसालगिरि ७२१ रुद्रदत्त ५४३

रूपनारायण पांडे ५६०, ५६६, ७५१, ७६५ रूपसाहि ३५१ रेनल्ड्स ५९६ रेदास (रविदास) ९९, १४४-१४५

लक्षोदय-दे॰ 'लालचंद' लदमयासिंह (राजा) ५१८, ५२४, प्रद. प्र७. प्ररूप्र४-प्रवेष, प्रवेद, ६९८ लच्मीकरा (यागिनी) १० लदमोनारायण मिश्र ६५९, ६६७- लूइपा-वे॰ 'लूहिपा' ६६⊏ लक्ष्मीशंकर मिश्र ५७७ लाकेराम ६९९ लजाराम मेहता ६०० ललकदास महंत ३६१, ४५८-348 लितिकशोरी-दे ा 'कु दनलाल साइ' ललितमाधुरी-दे॰ 'फु'दनलाल-साह" लल्लुलाल २६७, ४८१, ४८७, ४६२. ४९८-४६६-५०१. ५०३-પ્ર•૪, પ્રરુ, પ્રરૂપ, પ્રરૂહ लाल कवि (गोरेलाल प्रोहित.) ₹5, ₹95-₹66, ४४6

लालचंद ( लच्चोदव )-२७६. 305 लालचंद शास्त्री ५४३ लालचदास २३९, २७८ लालाजी-दे॰ 'भगवानदीन' लाला पार्वतीनंदन-दे क 'मिरिका-कसार घेष लाला भगवानदीन-दे॰ भगवान-दीन' लीलापा ६ लुचिकपा १० लूहिपा (लूइपा) ६, ११, २० तोचनप्रसाद पांडेय ७३६, ७४९ वंशीधर ( भारत-खंडामृतवाले ) 4२0 वंशोधर ( सज्जनकीर्तिसुधाकरवाले ) 443 वररुचि ७ वड हैस्वर्थ ७१७, ७३७, ७८१ वक्षभाचार्य ७६, १५०, १८८-**१९१,** १६३-१६४, १६६-१६८, २००, २१३, २१५, ४१५, ¥७६, ⊏₹६ वास्ट इटमैन ७७३ बाल्मोकि ७१६, ७८६

बिंदु ब्रह्मचारी ६५६ / 🗀 🕥 व्रजनंदनसहाय ६०० विक्रमसाहि (महाराज) ३७७, 3E 7. 84E विजयानंद त्रिपाठी ७०३ विद्रलनाय २३१-२३२, ४७६ विद्याबर २९ बिद्यापति ५-६, ३२-३३, ६५, 33-68, OE, PEE, 708. २०२ विनयताष भद्दाचाय (डाक्टर) १०. विनोदशंकर ब्यास ६५४ वियोगी हरि ६७४. ७०६-७०७. હદ્દ હદ્ય 💮 🔆 विक्रपा ६ विलियम केरे ५०३ बिश्वंभरनाय शर्मा केशिक ६०४, ६४३. ६५१, ६५४ विश्वनाथ २५२-२५३, १८१ 💛 । शिवप्रसाद (राजा ) ५१२-५१३, विश्वनायसिंह ( महाराज ) ३⊄९, ४११. **५३६, ५४८** वासापा ६ चृंद २६३, ३८७, ३९१, ४२६ चृंदावनदास २१६ 👫 🗀 🗀 बृदाबनलाल बर्मी ६४३, ६४७ वैकंडमिश शुक्र ४८१ च्यास ( इरीराम न्यास ) २१८- ४७०, ५७६ २१६, २१४, २२८-२२६, २३८

व्रजरत्नदास ४७२ व्रजवासीदास १६६, ३८६, ४३७, ARE शंकर-दे॰ 'नाथुराम शंकर शर्मा' शंकरप्रसाद ४५५ 💎 शंकराखार्य १८८-१८६ शंभनाय क्रिश ३५१ शढकोपाचार्य १४३ शरत् बाबू ५६६ श्वरीपा ह " शांतिपा ६ शांतिप्रिय द्विवेदी ६७७ शार्क्वधर ५, ३०, ३४. शिवकुमार सिंह ५७६ शिवनंदन सहाय ५८६, ५६४ પ્રદેષ-પ્રદેવ, પ્રદેવ-પ્રવેવ, પ્રવેબ-**५२८. ५३२. ५३४-५३५. ५३८.** 484. 4E4-4EE. 350 शिवसहायदास ३५१ शिवसिंह ३१६-३१७, ३४५, ३५०, રમ્ર, રેપ્રદ, રેદ૦, ૪૨૫, शीतलामसाद त्रिपाठी ५४०

शीतलाबखशसिंह (राजा) ६९६ शीलपा ६ शेक्सपियर ५६१, ६७५ शेख नबी १३५ शेख रँगरेजिन ३६३-३६४ शेरिंग ५०६ शेली ६७०, ७१७ शेषसनातन १५४ शापनहावरं ६५० श्यामनारावण पांडेय ७६२, ८०२ श्यामलदान ५७० श्यामसुंदरदास ५७६, ६२२, ६८१ अद्धाराम फुक्तौरी ५३१ श्रीकृष्याशंकर शुक्ल ६७६-६७७ श्रीधर (मुरलीधर) ६४, ३०७, ३२४, सदासुखलाल ( संगदक-'बुद्धि-き二き श्रीधर पाउक ६१३-६१४, ७०४, ७२१-७२२, ७२८-७३०, ७३२-७३३, ७५८, ८१७ श्रीनिवासदास ५४१-५४२, ५५७, પ્રદ્દશ-પદ્દર-પ્રદ્દેષ્ઠ, દ્દરે श्री पति ३२७, ३३५, ३४१, ३७७ सरदार कवि २६७, ४८३, ६९८ ३७६, ६३१ श्रीमद्द २२७ श्रीमंत (बालकराम समंत विनायक ) ६५६ श्रीरंग १५१

श्रीलाल ५२० श्री हठी ४२७ श्री हर्ष ४२८

सदल-दे• 'चंदन' सत्यनारायण कविरतन ७५१. ७६६, ७६८ सत्येंद्र (प्रोफेसर) ६७६ ा सदल मिश्र ४६२, ५०१-५०२.५३४ सदानंद मिश्र ५४३-५४५, ६१६ सदानंद सलवाल ५४२ सदासुखलाल (नियान) ४८७, 899-897-8E3, 8E6, 8EE, ५०२-५०४, ५३४ .. प्रकाश', आगरा ) ५१३ 'सनेही'-दे॰ 'गयाप्रसाद शुक्ल' सबलसिंह चौहान ९. ३८६. 390-388 समुदपा १० सम्मन ४५० सरजूराम पंडित ३८६, ४३१ सरयूपसाद मिश्र ७३७ (सरोजवज्र) सरह P9-3 १५, २५ सरोजवज्र-दे• 'सरहरू

सर्वभद्यपा १० ससिनाथ-दे॰ 'सामनाथ' सहचरि सरनदास २२६ सागरपा १० सावंतसिंह (महाराज) - दे॰ 'नागरीदास' सिंघायच दयालदास ६१ सिद्धपा २५ विद्यिपाल २७ सियारामशरण गुप्त ७१३ सीताराम (संपादक-'शुभचितक', जबलपुर ) ५४३ सीताराम 'भूप', लाला ५९१, ६३३. ७०३ सुंदर २७६ सु दरदास (दाद्पंथी) १०६, २६६ मुंदरलाल ( डाक्टर ) ५७६ सुखदेव मिश्र ३१३, ३२० सुखानंद १४५ सुदर्शन ६५४, ६७१ सुधाकर ५१३ मुनीतिकुमार चाटुज्यी ६७४ मुभद्राकुमारी चौहान ७६३ सुमित्रानंदन पंत ६७०, ७८८, 658. 506. 505, 588. **८१८, ८३६, ८४२-८४५, ८४६-**द्भर, द५४, द५६, द५द-द<u>६</u>२

सुरसुरानंद १४५ सुरसुरी १४५ सुदन ३८६, ४३२, ४३४, ४६३, 038 सूरजदास-दे॰ 'सूरदास' सूरति मिश्र २६७, ३२५, ४८१ सूरदास (संत, बनारसवासे) १६७ स्रदास ( त्र्जीमत के अनुयायी, पंजाबी हिंदू ) १३६ स्रदास ( स्रजदास ) ५७. ७१, १५०-१५१, १५८-१६०, १६३, १७३ १७५-१७६, १८६, १९३-१९४-१६=, २००, २०३-२०५, २०७-२१०, २१२, २१४, २₹२, २३७, २३६, २५८, २८८. २६०, ४२४. ४६६, प्रेर, ६३५, ६७६-६७७, ६६८ स्रदास मदनमाइन २२६ सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ७७३-668, 655, 388, Coo. 580 सेन नाई ६६. १४१-१४२. १४४-१४५ सेनापति २७०, २७४ सेवक २१६, ३५२, ४५२, ६९७ सैयद अहमद (सर) ५१५,५१६-प्र७, प्रस् सैयद इ'शाअला खाँ-दे० 'इ'शा' सेामदेव ४३
सेामनाथ (सिंगथ) ३४१-३४२
सेामप्रभ स्रि २७
सोदा ३६१
स्वामी दयानंद-दे॰ दयानंद

客

हरनारायण ३८६, ४३६
हरप्रसाद शास्त्री महामहोपाध्याय
१०, ३२, ५४, ५६
हरिक्रोध-दे० 'ब्रायोध्यासिंह उपाध्याय'
हरिकृष्ण जाहर ५१७
हरिकृष्ण प्रेमी'-दे० 'प्रेमी'
हरिदास (स्वामी) २२५-२२६
हरिनाथ-दे० 'नाथ'
हरिप्रकाश २६७
हरिज्यास (महास्मा) ३८१

हरिश्चंद्र-दे० 'भारतेंद्र हरिश्चंद्र' हरीराम व्यास-दे॰ 'व्यास' हाफिज ६८१ हाराणचंद्र रित्तत ५६६ हाडीं ( टामस ) ६४६-६५० हित परमानंद २१६ हित चृंदावनदास २३६, ४२४ हितहरिवंश २१८, २२८-२२६, २३४, ४२७ 'हितैषी'-दे • 'जगदंबापसाद' हीरालाल ( लाला ) ४८१ हृदयराम १८०,२३८ हेमचंद्र २६-२७ हैवेल (एम्०एस०) ५२६ हालराय २६० हिटमैन-दे॰ 'वाल्ट हिटमैन' ह्रिस्लर ६८४

श्चंगदर्पण ३४३-३४४

श्रॅंगरेजी संस्कृत के।श ५८५

अंगूर की बेटी ६६६

श्चंतर्नाद ६७४

अंतस्तल ६७२

श्रं वेरनगरी ५४८, ५७७

श्रंबा ६६९

अकबर ५६५

श्चखरावट १२२, ४६२

श्रगहन माहातम्य ४८१

श्रवलायतन ५६०

अशुभाष्य-दे॰ 'उत्तर मीमांसा

भाष्य'

श्रदालती लिपि श्रीर प्राइमरी

शिचा ५७६

अद्भुत रामायक ४७३

श्रघिला फूल ६००

अध्यात्म प्रकाश ३१३

श्रध्यात्मरामायण ४४०

अध्यात्मरामायण (नवलसिंह)४६०

अनघ ७४३.

अनन्यतरंगिग्री ४२३

अनन्यप्रकाश १११

अनर्घराघव २५३

अनुप्रासिवनाद ३२७

त्रानुभवप्रकाश २६५

ब्रानुराग बाँसुरी १३७

श्रनुराग बाग ४६८.

अनुराग लता २३४

अनेकार्यनाममाला २१२

अनेकार्थमंजरी २१२

श्रन्योक्ति-कल्पद्रम ४६७-४६८

श्रपरोच्च सिद्धांत २६५

अबोध नीति ४१२

ग्रभिशान-शाकुंतल ६८१

अभिज्ञान-शाकु तल (ज्वालाप्रसाद

मिभ ) ५६२

श्रभिज्ञान शाकुंतल (हिंदीश्रनुवाद,

राजा लच्मया सिंह ) ५२४

श्रमरकाश भाषा ४३६ श्रमरचंद्रिका ३२५ अमरप्रकाश ( खुमान ) ४५ ह श्रमरप्रकाश (दास) ३३४ श्रमर राठौर (चतुरसेन शास्त्री) E 19 # अमर रामायण १८५ अमरिंह राठौर (राधाचरण गोस्वामी ) ५६९ श्रमला वृत्तांतमाला ५६५ श्ररिल्ल और माँ केर्रे ४१० श्रारिल्ल पचीली ४१६ अरिल्लाष्ट्रक ४१६ श्रद्धंकथानक २६६. २७८ अलंकार ४२६ श्रलंकार गंगा ३२७ श्रलंकार चंद्रोदय ३३१ अलंकारचिंतामिश ३७७ श्रलंकारदर्पेख (नाथ) ३५४ श्रलंकारदर्पण्(रतन) ३५३-३५४ श्रलंकारदर्पण (महाराज रामसिंह) UKF श्रालंकारदीपक ३५१ अलंकारमशिमंजरी ३५२ श्रालंकारमाला ३२५ श्रालंकाररकाकर (दलपतिराय े श्रोर बंसीघर ) २९६, ३४०

अलंकारशेखर २५२ 🕠 श्रलक-शतक २६७ अलमोडा अखबार ५४२ अवतार मीमांसा ५६६ अवध श्रखबार ५२७, ५३० श्रवधृतभूषण ३५६ अष्टलाप ११६, १९८, २१०, २१२-२१३, २१५-२१७ अष्टजीम ( खुमान ) ४५६ अष्टदेशभाषा ३८३ अष्टयाम (गद्य, पद्य ) १७६ ब्रष्टयाम (देव) ३१८-३१० श्रष्टयाम ( नाभादास ) ४८० श्रष्टयाम श्राह्यिक ४११ श्चसहयोग-वींगा ७०७ आँख की किरकिरी ५१६ आंदोलरहस्य दीपिका ४२३ श्राँद ८१०, ८१२, ८१६, ८२१ श्राईन अकबरी १९७ आईन श्रकबरी की भाषा वर्चनिका XCS. श्राईनः सादागरी (पत्र) ५२६ श्राखिरी कलांभ १२१-१२२ आनमगढ़ रोडर ५०६ आत्मचिकित्सा ५३२ श्रात्मदर्शन पेचीसी ३१६ आत्मसंबंध दर्पण ४२३

आदर्श दंपति ६०० बादर्श हिंदू ६०० श्रादि गुरुप्रंथ साहब १०० आदिपुराग् 🖛 ऋादि बानो २२⊏ श्रादि मंगल ४१३ श्राधीरात ६६८ आधुनिक एकांकी नाटक ६७१ ऋानंदकादं बिनी (या 'कादं-बिनी') प्रश्निप्रप्र, प्रश्ने, **५५६-५६१, ६३३** श्रानंद-दसा-विनोद २३४ श्रानंदभाष्य १४४ त्रानंदमंगल ३५५ श्रानंद-रघुनंदन-बारक ₹5€. ¥የየ-¥የ२, ዟቔቘ, ዟሄ። त्रानंद रामायस ४१२ आनंदलग्नाष्ट्रक ४१५ श्रानंदलता २३४ ऋानंदविलास २६६ श्रानंदांबुनिधि ६६७ आबेह्यात ५२० आर्यदर्पेश (पत्र ) ५२६, ५४३-YYY श्रार्थ्यसिद्धांत ५७० श्रार्थासप्तश्रती ३.०२, ६३७ आलमकेलि ३६३-३१४

त्रालिसयों का के।ड़ा ५२० आल्ह-खंड ६४ श्राल्हा ३६, ६३ श्राल्हा-खंड ६३ श्राल्हा भारत ३८६ आल्हा रामायण ३८६, ४६०

हंजील ५०३
हंडियन डेली न्यूज़ (पत्र) ५३०
हंडियन नेशनल काग्रेस ५७१
हंडियन नेशनल काग्रेस ५७१
हंडियन मेल (पत्र) ५४०
हंडु (पत्रिका) ६०३-६०४
हंद्रावती १३६-१३७
हंतहास-तिमिरनाशक ५२१-५२२
हला ५७३, ५६५
हरकचमन ४१६, ७१६
हरकचमन ४१६, ७१६
हरक महोत्सव ३४५-३४६
हंसाई धर्म पुस्तक ५०३
उ
उचित वक्ता ५४३-५४५

उचित वका ५४३-५४५ उत्तम काव्य प्रकाश ४११ उत्तम-नीति चंद्रिका ४१२ उत्तर पुराख = उत्तर मीमांसा भाष्य (या 'मससूत्र भाष्य' या'असुमाष्य') १९०-१६१

उत्तररामचरित ५९३ उत्तररामचरित ( सत्यनारायण् कविरतः ) ५६२, ७६= उत्तररामचरित ( सीताराम ) 488 'उत्सर्ग ६७० उत्सवमाला ४१६ उदंत मार्संड (पत्र ) ५०⊏ उदयभानचरित दे० 'रानी केतकी की कहानी? 'उद्धव-शतक ७०५, ७६५ उद्भांत-प्रेम ६७२ उपदेश पुष्यवती ५२० उपदेश संग्रह ५३२ उपनिषद् ७६, ६५ उपन्यास ( मासिक पत्र ) ५६८ उलट फेर ६६७ उस पार ५६•

ऊ

ऊजड़ माम ७३०

ऋ

ऋतुसंहार ३६१ ऋतुसंहार (श्रीधर पाठक) ७०४ ऋतुसंहार भाषा (सबल सिंह) ३६१ ए

प्कांतवासी योगी ( श्रीधर पाडक ) ७२१.७२२, ७२६-७३०, ७३१

एकांतवासी योगी (संस्कृत अनु-वाद, गिरिधर शर्मा नवरता) ७४८ एकादर्शी-माहात्म्य ४७२

ù

ऐज यू लाइक इट ५६१

Ŧ

कंकाल ६५१ कंठाभूषण ३३८ ककहरा ( रामसहायदास ) ४६२ ककहरा (महाराज विश्वनायलिंह) 882 ककारादि सहस्रनाम ४७३ कजली-काद बिनी ७०२ कथासार ५०५ कवीर की बानी ६७ कवीर ग्रंथावली ६७६ कवीर-बीजक की टीका (महाराज विश्वनाथसिंह ) ४११-४१२ कबीर बचनावली ६७६ कमरुद्दीनखाँ हुलास ३३१ कमला ६६६ कमलान द-कल्पतर ६६६ करगाभरगा २५१, २८• करुणा (राखालदास ) ६४६. करवासमादर७ कर्णाभरण-देव 'करणाभरख'

कपूरमंजरी (राजशेखर) ६ कपूरमंजरी (भारतें दु ) ५४८ कर्मभूमि ६५१ 😅 🔆 🥴 कविप्रिया (केशव) २५२-२५३, कलि कौतुक रूपक ५५५ . कलिजुग ३८४ 🔻 🛒 🔆 🖠 कलिप्रभाव नाटक प्रप्र कलिराज की सभा ५५७ :: किल वैराग्य वल्लारी ४१६ कल्कि कथामृत ४७२ कल्यागा मंदिर भाषा २६६ : कल्लोल-तरंगिणी ३५५ कल्लोलिनी ८०१ कवि-कल्पद्रम ३२७ 🐪 कविकुलकंज दिवाकर ५४३ कविकुल-कंठाभरग ३४८ कविकुल-कल्पतक २८२,२६२ कविजीवन ४६०ः कविताबली १५३, १६४ 👑 कवितावली (जनकराज किशोरी-शरख ) ४२३ कवितावली की टीका (भगवान दीन ) ७६४ - 🗀 कवित्तरताकर २७१ कवित्तरामायग् १७४ 🖂 🦠 कवित्तसंग्रह (नरहरि बंदीजन) 288

कर्त्त व्य ६६५ . २६४ कविप्रिया २२५, ३६३, ३६७ २५७, २८०-२८१ कविप्रिया ( सरदार ) ६६⊏ कविप्रिया को टीका(सरदार) ४८३ कविधिया. की टोका (भगवानः दीन ) ७६४ कविमुख मंडन ४३६-४४० किव व चित्रकार (पत्र) ७५६ कवि-वचन-सुधा ५४५-५४६,७३७ कविवर रत्नाकर ६७७ 🚲 कविद्वदय विनाद ३७५ कादंवरी ४८, २५३, ६०१, ६४६ कादंबरी ( गदाघर सिंह ) ५४२ कादंबिनी-दे॰ 'आनंद कादंबिनी' कादंविनी (गोपालशरणसिंह) ७६६ कानन कुसुम ⊏१७ काफिर बोध २२ 💢 🗯 कामायनी ८१५, ८१७, ८२१, **~?**५, **~**₹४ कालचक ५४६ कालिदासंकी निरंकुशता ६३४ -कालिदास हजारा ३१५-३१६ कालियकालाष्टक ४७३ काच्य कलाघर ३४५

काव्य-कल्पद्रुम २७१ काव्य-कल्पलता-वृत्ति २५२ काव्यकानन ⊏०३ काव्यनिर्णाय २८३, २८८, ३२८, 388 काव्यप्रकाश (सम्मट) २५२, २८१, ३१२-३१३, ३८२-३८३, ४३० काव्यप्रकाश (चिंतामिण) २८२, २९ २ काव्यमंजूषा ७३६ः काव्य में रहस्यवाद १५२. काव्यरसायन (या शब्दरसायन, देव ) ३१६ काव्यविनोद ३७७ काव्यविलास ३७७ काव्यविवेक रूदर, २६२ काव्यसरोजः ३२७ काव्यसिद्धांत ३२५ काव्य सुधाधर ( पत्र ) ७५६ काव्य सुधानिधि ( पत्र ) ७५७ काव्यादशं २५२ काव्याभरण ३५५ काशी पत्रिका ५४३ काश्मीर कुसुम ५४०, ५४६ किसान ७४० कीर्तन ४७३ कीर्तिकेतु ५६८

कीर्त्तिपताका ३२ कीर्त्तिलता ३२, ३४ कुंदमाला ६७१ कुंडलिया (श्रप्रदास ) १७७ कुंडलिया (गिरिधरकविराज) ४२५ कुंडलिया रामायख १७४ कुमारपालचरित २७ कुमारपाल-प्रतिबोध २७ कुमारसंभव ७३८ कुमारसंभवसार (म । प्र । द्विवेदी) マミマ कुवलयानंद ६५२, २८१, ३४० कुशल विलास ३१६ कुसुमकुमारी ५६७ कुसुमांजलि ७५७ कृपाकांड ४०२ कुपानिवास पदावली १८६ कुपक कंदन ७५७ कृष्ण काव्य ३५५ कृष्णकुमारी ५३६, ५६० कृष्ण गीतावली १६२, १७४-१७५ कृष्णचंद्रिका (गुमान ) ४२६ कृष्णचंद्रिका (बीर) ३२६ कृष्णाजन्मात्सव कवित्त ४१६ कृष्या जू के। नखशिख ३७५ कृष्णलीला के फुटकल परा. ( श्रीघर ) ३६८

कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी (सामनाथ ) ३४२
कृष्णायन ४४५
कृष्णायन ४४५
कृष्णायम ४९०
केटोक्रतांत नाटक ५६८
केराव की काव्यकला ६७६-६७७
केसरीप्रकाश ३५५
कोकसार ४०२
केरिकल ७८१

ख

खटमल बाईसी ३३२-३३३ खड़ी बोली का पद्य ५२७ खानजहाँ ५६० खुमानरासा ४०-४१ खेट कातुकम् २६४

न

-गंगालहरी ३७०
-गंगावतरण ७०५
गड़बड़भाला ६६७
गढ़कुंडार ६४७
गढ़ राजवंश ६६६
गचकाल्य मीमांसा ५७०
गवन ६४७, ६५१
-गंयायामा ४७३
गयाष्ट्रक ४७३
-गंसंहिता ४७२

गर्भरंडा रहस्य ७५६ गाथा सप्तश्तती ३०२, ६३६ गीतगोविंद ७१, १६३ गीतगोविंद टीका (मीरा) २२४ गीतांजलि (रवींद्र बाब्र) ६७३, 55. 08E. E3E गीतांजलि (पद्यानुवाद, गिरिधर शर्मा नवरत्न ) ७४८ गीता ७५ गीतावली १६२-१६३, १७३-१७४,१८४, २०४ गीताबली पूर्वार्द्ध ( महाराज बिश्व-नाथसिंह ) ४१२ गीता रघुनंदन प्रामाणिक (महा-राज विश्वनाथ सिंह ) ४११ गीता रधुनंदन शतिका ( महाराज विश्वनाथ सिंह ) ४११ गुंजन ७६१, ८१२, ८३६, ८४६ - ८५०, ८५२ - ८५३, **E44** गुटका ५२२, ५२७, ७१६ गुप्तजी की कला ६७६-६७७ गुप्तजो की काव्यधारा ६७७ निबंधावली (बालमुक्द गुप्त ) ६१८ गुप्तरस प्रकाश ४१६ गुरुकुल ७४०

गुलशने इश्क १२० गुलिस्ताँ ( हिंदी अनुवाद, विहारी-लाल) ५२० गुह पंचाशिका ४६३ गोदान ६५१ गोधन आगमन देहिन ४१५ गोपाल स्ते। अ ४७३ गोपीयच्चीसी ३७५ गोपी-प्रेम-प्रकाश ४१५ गोपी बैन विलास ४१५ गोरच् सिद्धांत संग्रह १८, २० गोरख गरोश गोधी २३ गारखनाथ की बानी २३ गारखनाथजी की सत्रह कला २३ गारखबोध २३ गारखसार २३ गोरा बादल री बात ५०२ गावर्धनधारन के कवित्त ४१६ गावर्धन-सतसई-टीका २४६ गोविंद परचई ४१६ गोविंद-सुखद-विहार ४३६ गा-संकट नाटक (श्रंबिकादत्त व्यास) 400 गा-संकट नाटक ( प्रतापनारायण ) 444 गोसाई चरित्र १५०-१५४, १७५ गोस्वामी तुलसीदास ६७६

गोस्वामी तुल्सीदासजी का जीवनचरित भूट्ट
गौरी-नागरी-केश ५७८
श्रंथसाइव १०३, १४८-१४ट
श्रंथ ८३७
श्राम-गीत ७६२
श्राम पाठशाला और निकृष्ट नैकरी
नाटक ५७१
श्रीष्मवर्णन ४७२-४७३
श्रीष्मविद्यार ४१५

चंडीचरित्र ३८६, ३८७ चंद छंद् बरनन की महिमा ४८६. चंदन सतसई ३५५ चंद इसीनों के खत्त ६५. चंद्रकला भानुकुमार ५८७, ५६४∴ चंद्रकाता ५६७ चंद्रकांता संतति ५९७ चंद्रगुप्त ६६३, ६६५ चंद्रसेन नाटक ५५७ चंद्रहास ७४३ चंद्रालाक २५२, २८१-२८२, २८६, २६५, ३४० चंद्रावली ५,४१, ५४८-५४६, ७१२ चंद्रिका (पत्रिक्।)-दे • 'हरिश्चंद्र-चंद्रिका'

चचरियाँ ४१६ चत्र चंचला ५६५ 🔧 चतुम्कट की कथा १३६ चपला ५६६ चरला स्तीत्र ७०७ चरखे की गूँज ७०७ चरण चंद्रिका ४४४ चाँदनी के कविसे ४१६ चार बेचारे ६६६ 'विश्वशोधन प्रकरण २१ चित्तौर चातको ५६५ चित्रकाव्य ३२५, ३६८ चित्रलेखा ६४५ वित्रांगदा ५६० चित्राधार ८१७ चित्रावली १२०, १२९ चीरहरन लोला ७१० चु बन ६६६ चेतचंद्रिका ४३९ चैतन्य महाप्रभु का जीवनचरित પ્ર⊏દ चे। खे चौपदे ७३५ चौपट चपेट ५६३ चौरासी रमैनी ४१२ चौरासी वैष्णवां की धार्ता १८६, . 463-164. 164. 214. \* 30 X

छंदछपनी ३५५ छंदप्रकाश ३३४ छंदविचार (चिंतामणि ) २६२ छंदविचार ( सुखदेव मिश्र ) ३१३ छंदसार ३०४ छंदारबी ४२६ छंदावली १७४ 🙏 : छंदेार्याव (गिरिधरदास) ४७३ छंदार्थाविपंगल (दास) ३३४ छत्रप्रकाश ६, ३८६, ३९८-३९९, भूद्र, ७१० छत्रसाल (रामचंद्र वर्मा) ५६६ छत्रसाल दशक ( भूषण ) ३०६, 多りに छप्य नीति २४१ छप्पव रामायण १७४ छायापथ ६७३ छुटक कवित्त ४१६ लुटक देश्हा ४१६ छटक विधि ४१६ ज जंगनामा ३२४, ३८६, ३६८,

ሂ⊏የ

जॅजीराबंद ३१५ जंतप्रबंध ५०६

जगतमाहन ३४५

जयत वृत्तांत पूर् जगत-सचाई-सारं ७२६ जगद्दर्गन पचीसी ३१६ जयद्रथवध ७४० जगद्विनोद ३६६-३७०, ४३६ जनक पचीसी ३०४ जनमस्बंद्ध ४६० 'जयंत ( 'हैमलेट' का अनुवाद ) 834 जयचंद प्रकाश ६१ जयदेव का जीवनवृत्त ५४० जयमयंक-जसचंद्रिका ६१ जयसिंह प्रकाश ३७७ जया ५७३, ५९५ जरासंघवध ४७२-४७३ जसहर चरिउ ( यशधरचरित्र ) 🖛 जहाँगीर जस-चंद्रिका २५३ जाति विलास ३१६, ३३६ जानकीजु के। ब्याह ३०४ . जानकीमंगल १५८, १६२, १७४ जानकोमंगल नाटक (शीतला-प्रसाद त्रिपाठी ) ५४० जानकी-सरखाभरख ४२३ जायसी प्रथायकी ६७६ जावित्री ५६६ जीवदशा २३४ जीविका परिषाटी ५२०

जुमारी खुमारी भूभूभू जुगल नखशिख ३७७ जुगल मिक बिनोद ४१६ जुगलमान चरित्र २१४ जुगलरस माधुरी ४१५ जैन मुनियों के चरित्र ३६८ जैमिनी पुराख ३८६, ४३१ जोगखीला ३२६

**ग** 

शानदीप १३४ जानप्रदायिनी पत्रिका ५२८, ५४५ जानमोघ ११० ज्ञानमंजरी २१२ ज्योतिष्मती ७६६ ज्योत्स्ना ६७०

和.

भंकार ७४१ भरना ८१८

ਣ

टाम काका की कुटिया ५६६ टिकैतराय प्रकाश ३६०-३६१ ट्रैवेलर ७३०

ठ

उमक्तांतमाला ५६५ डाक्कर उसक ४५५ ठेड ब्रिंबी का डाट ६००

## [ ३२ ]

ड डिजर्टेंड विलेज ७३० **ट** 

ढोला मारू रा दूहा २७८-२७६

स्

ण्यकुमार चरिउ 🗲

त

तचशिला ६६६ तस्वदर्शन पचीसी ३१६-३२० तस्वदीपक ५३२ तस्वदीप निवंध १६० तस्वसंग्रह ३५५ तन-मन-धन श्री गोसाई जी के श्चर्य ५६६ तपोभूमि ६५१ तप्ता संवरण नाटक ५६३ तरुण तपस्विनी ५६६ ताजक ज्यातिष ४६३ ताराबाई ५६० तारा ५६६ तितली ६५१ तिरुपावइ १६२ तिल शतक २६७ तिलोत्तमा ७४३ तीन इतिहासिक (१) रूपक ५७१ तीन पतेाहू ५६५ तीर्थानंद ४१६ 📑

तुलसी-चरित १५२, १५४
तुलसीदास (निराला ) प्र१७
तुलसीदास (बदरीनाय भट्ट)
६६७
तुलसीदास चरित्र ४२३
तुलसीमूष्ण ६६८
तेता के देा वीर प्र०२

द

दत्त गोरख संवाद २३ दनुजारि-स्तोत्र ४७३ दब्ब-सहाव-पयास ( द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश ) = दलेल प्रकाश ३५६ दशरथ राय ३१३ दस मिनट ६७१ दस हजार ६६६, ६७१ दाजद के गीते प्रवंश दाद की बानी १०५ दानलीला ७१० दानलीला ( ध्रुवदास ) २३४ दानलीला (नंददास) २१२ दानलोभ ४६० दाहर या सिंध-पतन ६६९ दिनकर प्रकाश ५४३ दिल की आग ६५० दिल्ली का दलाल ६५१ दिवारी के कवित्त ४१६

## [ ३३ ]

दीन ६७१ धीनदयाल गिरि ग्रंथावली ६७६ दोप-निर्वाण ५९६ दीप-प्रकास ३६७ दीवाने संदल ३५५ दु:खिनी बाला ५७२ दुमदार ब्रादमी ६६७ दर्गादास ५६. दुर्गावती ६६७ दुर्गा सप्तशती ३६७ दुर्गा सप्तश्रती (हिंदी पद्यानुवादः, श्रानन्य ) १११ दुर्गेशनंदिनी ५४२ दुलारे देाहावली ७०८ दूषण उल्लास (भूषण्) ३०६ द्षरा दर्परा ( ग्वाल ) ३७५ दूषण विचार (बलभद्र मिश्र )२४६ दृष्टांत तरंगिशा ४६८-४६६ इष्टिकुट ६६८ देव ऋौर बिहारी ६३७ देवकीनंदन टीका (ढाकुर कृत, बिहारी सतसई की )-दे 'सतसई बरनार्घ' देव चरित्र ३१६ देवदूत ७४७ देवमाया प्रयंच नाटक २३६ 🛴 देवरानी जेठानी ५६५

देवसभा ७४७ देवात्तर चरित्र ५७७ देवी द्रौपदी ७४७ देश की दरिद्रता और ऋँगरेजी राजनीति ५७१ देशदशा ५६० देशहितैषी ५४३ देहदशा ४१६ देश बहिन ५६५ दे। सा बावन वैष्णावों की वार्ता २११, २३१, ४७६-४८०, ४८२ दे। हावली १६५, १७४, १७६ देाहावली (जनकराज किशारी-शरण ) ४२३ दे। हावली (लाला भगवानदीन) ६७६, ७६४ द्रव्य स्वभाव प्रकाश-दे॰ 'दब्ब-सहाव-पयास' द्रोगापर्व ३१२ द्वादशदल कमल ४७३ द्वादश यश २१६ द्वापर ७४३ द्वचाश्रय काव्य २७ धनंजय विजय ५४८ धनुर्विद्या ४१२

धम दिवाकर ५४३

घर्मपाल ६४६ धर्मरचा ५३२ ( मेघदूत धाराधर धावन का श्रन्बाद, 'पूर्या') ७०६ धूर्त रसिकलाल ६०० ध्यानमंजरी ( अग्रदास ) १७६ ध्यानमंजरी (महाराज विश्वनाथ-सिंह ) ४१२ ध्यानयाग १११ ध्रवचरित्र २४२ श्वबंदना २६६ ध्रवाष्ट्रक ४१२ **प्रव स्वामिनी ६६३, ६६५** नए धर्म-नियम ५०३ नए बाब् ५९५ नखशिख (कुलपति ) ३१२ नखशिख (चंदन ) ३५५ नखशिख (चंद्रशेखर ) ४६३ नखशिख (तोषनिषि) ३३६ नखशिख (देवकीनंदन ) ३५६ नखशिख ( नागरीदास ) ४१६ नखशिख ( पज्नेस ) ४७० नखशिख (बलंभद्र मिश्र ) २४८-385 नखशिख (स्रति मिश्र) ३२५-३२६ नखशिख (सेवक) ६६७

नखशिख प्रेम दर्शन (देव) ३१६ नगर-शोभा २६४ नदीमे दीन-दे॰ नवीन बोन' नरवइ बोध २३ नरसीजो का मायरा २२४ नरेंद्र भूषरा ३५७ नरेंद्रमाहिनी ५९७ नलदमयंती कथा १३४ नलनरेश ८०३ नव निकुंज दक्३ नवरस तरंग ३६२-३६३ नवीन बीन (या नदीमेदीन) ७६५ नवादिता ८०१ नहुष नाटक ४७२, ५४८ नागरीदास का जीवनचरित्र ५७९ नागरी नीरद ५६१ नागरीप्रचारिखी पत्रिका ५८०-**प्र**⊏१ नागानंद ५६१ नानाराव प्रकाश ३६३ नाटक ५४८ नाटक समयसार २६६ नाम चिंतामणि (नवलिंह) 860 नाम चिंतामणि माला (नंददास) २१२

नामप्रकाश (दास) ३३४ - नाममाला ( चंदन ) ३५५ नाममाला (बनारसोदास) २६९ नामरत्नमाला (गोकुलनाथ) ४३६ नायिकामेद (गुमान मिश्र) ४१६ नायिकामेद (श्रीधर) ३२५, 38= नारी प्रकरण ४६० नासिकेत पुराण (नंददास) २१२ नासिकेतोपाख्यान ४८१ नािंकतोपाल्यान ( सदल मिश्र ) ४६२, ५०१ निकुंज विलास ४१६ निबंधमालादर्श ६०८ निरंजन पुराण २३ निर्माला ६५१ निस्सहाय हिंदू ५४१,५७२ नीति (गिरिधरदास ) ४७३ नीति विधान (खुमान ) ४५९ नोति विनोद (गोविंद गिल्लामाई) 900 नीति शतक (देव) ३१६ नीत्युपदेश (काशीनाथ खत्रो) 807 नीलदेवो ५४८-५४६, ५५२, ६६० ७११ नृतन ब्रह्मचारी ५४१

नृत्य विलास २३४
नृतिंह कथामृत ४७२
नृतिंह चिरित्र ४५६
नृतिंह पचीसी ४५६
नेह मंजरी २३४
नैन पचासा ३०४
नैन रूपरस ४१६
नैषघ २५३
नैषघचिरत (गुमान मिश्र) ३८६,
४२८-४२९
नैषघचरितचर्चा (महानीरप्रसाद
द्विंदो) ६१३, ६३४
नोक भोंक ६६७

पंचरात्र ६७१
पंचवटी ७४०
पंच सहेली २३९
पंचस्तवी १४३
पजनेस प्रकाश ४७०
पतिव्रता ५६०
पथिक ७५८-७५६
पत्र मालिका ५२०
पत्रिका बोध ३५५
पथिक बोध ३५५
पद प्रवाधमाला ४१६
पद प्रवामाला ४१५

पदार्थ ४१२ पदार्थ विद्यासागर ५०६ पद्मपुराग् ४४६ पद्मपुराख का भाषानुवाद (दौलत-राम ) ४८८-४८६, ४६१ पद्माकर की काव्य-साधना ६७७ पद्मावत (जायसी) १६, ९०, ११६ १२१-१२३-१२४. १२७, १६२. १६५, ४६४, ७१० पद्मावत का बँगला श्रनुवाद १२१ पद्मावती ( भट्टजी ) भूभू ७ पद्मावती (रामकृष्ण वर्मा)५३६,५६० पद्माभरख ३६६ पश्चिनीचरित्र २७६ पद्यप्रसून ७३५ परस्व ६५१ परधर्मनिखय ४१२ परम तस्व ४१२ परमानंद सागर २१५ परमाल रासा ५८१ परश्राम कथामृत ४७२ पराग ७६६ परीचागुर ५४१, ५६४ पलासी का युद्ध ७४० पञ्जव ८०९-८१०, ८१८, ८३७, दरेद, द**४२-द४३, द४५, द४९,** ८५३, ८५५

पाखंडखंडिनो ४१२ पाखंड विद्वंबन ५४८ पारायगः विधि-प्रकाश ४१६ पार्वतीमंगल १५८, १६२, १७४ पावस पचासा (ऋंविकादत्त व्यास) 400 पावस पचीसी ( नागरीदास ) ४१५ पावस पयानिधि ( गोविंद गिल्ला-भाई ) ७०० पावस विलास ( देव ) ३१६ पिंगल (रिसक गोविंद ) ३८३ पिंगल-काव्य-भूषण (सम्मन) ४५० पीयूष प्रवाह ५४३ पुलिस-बृत्तांतमाला ५६५ पुष्करिखी ६५३ पुष्टिप्रवाह-मर्यादा १६१ पुष्पवाटिका ५२० प्ना में हलचल ५६६ पूर्ण संग्रह ७५४ पूर्वमीमांसा भाष्य १६०-१९१ पूर्व शृंगार खंड ४६० पृथ्वोराज चरित्र ५७० पृथ्वीराज रासा ४, ३४, ३६, ४२-४३, ४७-४८, ५०-५१-५२, ५४, प्रवयह, प्रवं , प्रदे पृष्वीराज विजय ५०,५३ प्रकरण प्रंथ १६०

प्रकाश ६६६ प्रजाहितैषी (पत्र ) प्र४, प्ररु प्रताप चरित्र ७६५ प्रताप नाटक ६७० प्रताप प्रतिज्ञा ६७० प्रताप रत्नाकर ६६६ प्रतिज्ञा-यौगंधरायस ६७१ प्रतिमा ६७१ प्रदास्तविजय नाटक (गरोश) ₹56, 886-840 प्रदामनविजय व्यायाग (हरिऔध) 483 प्रबंध चिंतामिए २८ प्रबोधचंद्रोदय नाटक २५७ प्रबेश्चंद्रोदय नाटक (महाराज जसवंत सिंह ) २९६ प्रबोधचंद्रोदय नाटक (ब्रजवासी-दास ) ४३७ प्रबोध पचासा ३७० प्रभास मिलन ५६३ प्रमीला ५७३, ५६५ प्रयाग रामागमन ५५६ प्रयाग समाचार ५४३ प्रवाल ६७३ प्रवास नांटक ५३६ प्रवीन सागर ७०० प्रसन्नराघव २५३

प्रसाद की काव्य-साधना ६७७ प्रसाद को नाटय-कला ६७७ प्रहाद चरित्र ५६३ प्राकृत पिंगल-सूत्र २६-३० पाकृत प्रकाश ७ प्राचीन इतिहास-दे॰ 'कथासार' प्राचीन साहित्य ६८१ प्राञ्च विलास ३५५ प्रातरस मंजरी ४१५ प्रारब्ध पचासा ७०० विसियुल्स ऋव लिटररी क्रिटिसिडम (रिचर्ड स)-दे॰ 'साहित्य-समीचा सिद्धांत? प्रिय प्रवास ७३३ वियाजनमात्सव-कवित्त ४१६ प्रीति चौवनी २३४ प्रेमचंद की उपन्यास कला ६७७ प्रेमचंद्रिका ३१९ प्रेम जोगिनी ५४=-५४६, ५५१ प्रेमतत्त्व निरूपण २१४ प्रेमतरंग ३१६ प्रेम दीपिका ३१६ प्रेम पचीसी ७५७ प्रेम पथिक ( प्रसाद ) द्र१७ प्रेम पियक ( वियोगी इरि ) ७०७ प्रेम प्रसाप ७०१ प्रेम फुलवारी ७०१

प्रेम माधुरी ७०१ प्रेम मालिका ७०१ प्रेम रत्नाकर ६६६ प्रेमलता २३४ प्रेम लीला (रोमियो ज्यूलिएट: गोपीनाथ पुरोहित ) ५६१ प्रेमवाटिका २३१-२३२ प्रेम विलासिनी ५४४ प्रेमशतक ७०७ प्रेम संपत्तिलता ७०२ प्रेमसागर ४६२. 8€=-8€E-५००-५०१, ५०४ प्रेम सुमार्ग ३६७ प्रेमांजलि ७०७ प्रेमावती ११६ प्रेमावली २३४

फ

फतेह भूषण ३५३
फाउस्ट ६७२
फाग खेलन समेतानुकम के कवित्त
४१६
फाग गोकुलाष्टक ४१६
फाग विलास ४१५
फाग विहार ४१६
फाजिलश्रली-प्रकाश ३१३-३१४
फुलविलास ४१५

बंगदूत ( पत्र ) ५०७ बंगवासी (पत्र) ६१८ बंगविजेता ५४२, ५६१ बडा भाई ५६५ बन विनोद ४१६ बनारस अखबार ५१२, ५१६ बनारसी पद्धति २६६ बनारसी विलास २६६ बरवै ( फुटकल, रहीम ) २६४ बरवै नायिका-मेद ( यशादानंदन ) ३६५ बरवै न(यिका-मेद (रहीम) २६३-२६४ बरवै रामायरा १६२, १७४-१७५ बलभद्र-नखशिख-टीका ( प्रताप-साहि ) ३७७ बलभद्री व्याकरण २४६ बंलराम कथामृत ४७२ वाइविल ५०५ बाग मनोहर ३६७ बादशाह दर्पण ५४०, ५४६ बानी (रैदास) १०० बाबू हरिश्चंद्र का जीवनचरित ५८६ बामन बृहत्-पुराण की भाषा २३४ बारहखड़ो ४२३ बारहमासा ४२१

बालदीपक ५७३ बालविधवा-संताप नाटक ५७१ बालविनाद ४१६ बालविवाइ नाटक ५५७ बालाबाधिनी ५४७ बिगड़े का सुधार ६०० विहार बंधु ५४२, ५४४, ५६८ बिहारी ऋौर देव ६३७ बिहारी विहार (अंविकादत्त व्यास ) २६७. ४५२, ५६९, ७०३ बिहारी सतसई २६७, ३२५, ३३०, ४१०, ४५२, ४६१, ५००, प्रहर, हद्दश बिहारी सतसई की टीका (भगवान-दीन) ७६४ बिहारी सतसई की टीका (रघुनाथ) 384 बिहारी सतसई की टीका (सरदार) **€**€ □ वीजक ९= बीसलदेव रासे। ३५, ३६, ४१-४२-¥4. 90 बुद्धकथामृत ४७२ बुद्धचरित (रामचंद्र शुक्र) ७६५-930 बुद्धिप्रकाश (पत्र) ५१३-५१४ बुद्धिसागर ३६७

बुधुवा की बेटी ६५१ बृहत्कथा ६०१ बेकन-विचार-रत्नावली ६०८ बेलि क्रिसन रुक्मशी री २७६ बैतालपचीसी ६०१ बैतालपचोसी ( देवीदत्त ) ३८६ बैतालपचीसी (लल्लूलाल) ५०० बैतालपचीसी (राजा शिवप्रसाद) પૂરર बैतालपचीसी (सूरति मिश्र) ४८१ बैतालपचीसी (हरनारायसा) ४३६ बोगसार ८ बौद्ध गान ओ दोहा १० ब्रह्मज्ञान १११ ब्रह्मदर्शन पचीसी ३१६-३२० ब्रह्मसूत्र ७५ ब्रह्मसूत्र भाष्य-दे० 'उत्तर मीमांसा भाष्य" ब्राह्मण ( पत्र ) ५४३, ५५३ भेंड़ौवा संग्रह (बेनी बंदीजन) ३६० भक्तनामावली २१२, २३४-२३५ भक्तभावन ३७५ भक्तमाल १४५, १४७, १५१. १७६-१७७,१६६,२१०, २२१, २३५

भक्तमाल की टीका (प्रियादास) **₹%**%, ₹66 भक्तमाल राम रसिकावली (महा-राज रघुराजसिंह )१४१ भक्तिप्रताप २१६ भक्तिमगदीपिका ४१६ भक्तिसार ४१६ भगवत् स्तात्र ४७३ भगवद्गीता भाष्य १४४ भजन ( महाराज विश्वनाथसिंह ) 822 भजन कु'डलिया (ध्वदास) २३४ भजन सत ( ध्रवदास ) २३४ भवानी विलास ३१६ भागवत १६१-१६३, २००,२•६, ₹२१, २३२, ४६८ भागवत दशम स्कंध (नंददास) २१२ स्कंध भाषा दशम भागवत (लालचदास) २३६ भाग्यवती ( श्रद्धाराम ) ५३२ भानमती ५६५ भारत कवितावली ४६० भारत खंडामृत ५२• भारतजननी ५४८ भारतजीवन ५४३-५४४, ५४६, X 1919

भारत त्रिकालिक दशा ५७१ मारत दुर्दशा ५४८-५४६, ७११ भारतबंधु ५४३, ५६७ भारत भक्ति ७४७ भारत भारतो ( मैथिलीशरण गुप्त) Yee . 880-580 . 004 भारतमाता ५४८ भारतमित्र (पत्र ेपूर्द, पू४३-५४४, ५६२, ६१= भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र पू७१ भारतवर्षीय इतिहास ५२० भारत वार्तिक ४६० भारत सावित्रो ४६० भारत-सुदशा-प्रवर्त्तक ५४३ भारत साभाग्य प्रमुह, ७१५ भारती भूषरा ४७२-४७३ भारतेंदु ( पत्र ) ५४३, ५६६ भावना ६७४ भाव पंचाशिका ३६२ भाव विलास ३१८, ३१६ भाषा का इतिहास ५२२ भाषाभरण ३५२ भाषा भागवत ३८६ भाषाभूषण् २८६, २९५-२६६. ३२५, ३४०, ३४८ भाषा महिम्न ४४४, ४४८

भाषा यागवासिष्ठ ४८७, ४८६, **४९**१-४६२ भाषाविज्ञान ६२२ भाषाव्याकरण ४७२ भाषा सप्तशती (नवलसिंह) ३८६, ४६० भाषा इनुमनाटक २३८ भिखारिगो ६५१ भीम प्रतिज्ञा ६७१ भुशुंडी रामायरा १८५ भुगोल विद्या ५०६ भगोलसार ५०६ भूचरित्र दर्पण ५०६ भूपभूषण २५१, २८० भूषरा ६९६ भूषण उल्लास ३०६ भूषरा चंद्रिका २९६ भृषण हजारा ३०६ माजनानंदाष्टक ४१५ माजप्रबंध २८ भोरलीला ४१५ भ्रमरगीत ( कृष्णदास ) २१४ भ्रमरगीत ( नंददास ) २१२, 330 भ्रमरगीतसार (रामचंद्र शुक्र) ६७६

मंगल घट ७४० मंगल प्रभात ६५१ मंडोवर का वर्शन ४८६ मजलिस मंडन ४१६ मतिराम ग्रंथावली ६३८ मतिराम सतसई ३०५ मत्स्यकथामृत ४७२ मत्स्यगंधा ६६६ मदनाष्ट्रक २६४ मधुमालती (कार्तिकप्रसाद खत्री) प्र७३, प्रहप्र मधुमाखती (मंभन) ११५. 288-820 मधुरप्रिया ४७० मध्यम व्यायाग ६७१ मन के माती ८०३ मनसिंगार २३४ मनामंजरी ७०३ मनारंजक वृत्तांत ५०६ मनारथ मंजरी ४१५-४१६ मयंक मंजरी ५६३ मरता क्या न करता ५७२ मरदानी श्रीरत ६६७ मर्थादा (पत्रिका) १५२ मिक्किकादेवी या बंगसरोजिनी ५६६ महात्मा ईसा ६६९

म

महादेव-गोरख-संवाद २३ महाभारत ४४०, ५३१ महाभारत ( गोकुलनाय, गोपीनाय श्रौर मिण्डिव ) ३८६, ४३८ महाभारत ( अत्रसिंह ) ३१२ महाभारत (सबलसिंह चै।हान) ६, ३८६, ३६१ महाराणा का महत्व ८१७ महाराणा प्रताप या राजस्थान-केसरी ५७२, ५८७ महारानी पद्मावती ऋथवा मेवाइ-कमलिनी ५७२ महारामायण १८५ महारासीत्सव सटीक १८५ महावीरचरित ५६१ महिम्न भाषा-दे॰ 'भाषा महिम्न' माँ ६५१ मात्रभाषा की उन्नति किस विधि करना याग्य है ५७२ माघव ८०२ माधवविनोद नाटक ३४२ माधवविलास ५०० माधवानल कामकंदला ६०१ माधवानल कामकंदला ( श्रालम ) २४२, २७८ माधवानल कामकंदला ( इर- मुक्ति का रहस्य ६६८ नारायण ) ३८६, ४३६ मुग्धावती ११६

माधवी ७६६ माघवी वसंत ४६३ माधुर्यं लहरी ४४९ माधोनल ५०० मान मंजरी २१२ मान-रस-लीला २३४ मानलीला २१२ मानवधर्मसार ५२१ मानवो ७९९-८०० मानस-दे॰ 'रामचरितमानस' मानसिंहाष्ट्रक ६९६ मानसी ६६९ मारगन विद्या २६९ मालतीमाधव ( सत्यनारायण कविरत ) ५६२, ७६८ मालतीमाधव (सोताराम) ५६१ मालविकारिनमित्र ५६१ मित्रविलास (पत्र) ५४३-५४५ मिथिला खंड ४६० मिलन ७५८ मिश्रवं धु-विनोद ६३५ मीरा की प्रेम साधना ६७७ मीराबाई नाटक ५६३ मुंतखबुत्तवारीख ४६२ मुंशियात ऋब्बुलफजल १६७

मुद्राराच्स ५४८, ६६४ मुसद्दस हाली ७४० मूलढोला ३८६, ४६० मूलभारत ४६० मृगावती ११४, ११६-१२० मृगी दु:खमोचन ७४९ मृच्छकटिक ५६१ मृएमयी ५६६ मेघदूत (कालिदास) ६८१,८१३ मेघदृत ( केशवप्रसाद मिश्र )७३६ मेघर्त ( जगमाइनसिंह ) ७०२ मेघद्त ( देवीप्रसाद'पूर्णं' )-दे• 'घाराधर धावन' मेघदूत (राजा लक्ष्मणसिंह ) ६९६ मेघदृत (लाला सीताराम) ५६१,७०३ मेघनाद-वध ७४४ मैकबेथ ५६१ मेाच्पदी २६६ मेाहनचंद्रिका ५७२

यमुना लहरी ३७४-३७५
यशघर चरित्र—दे॰ 'जसहर चरिउ'
यशघरा ७४०-७४१-७४२, ७४४
युक्ति-तरंगिणी ३१२
युगलरस माधुरी ३८४
युगल शतक २२७
युगवाणी ७९१,८५७,८६०-८६१

युगांत (पंत ) ७६१, ८५३-८५४-८५५, ८५७ यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियों के चरित्र ५७२ यूसुफ जुलेखा १३६ योग चिंतामणि १४७ योगवासिष्ठ भाषा ३८६ योगेश्वरी साखी १३

रंगभूमि ६५१ रंग में मंग ( मैथिलीशरण गुप्त) 039-080 रंग विनोद २३४ रंग विहार २३४ रंग हुलास २३४ रचाबंधन ६६३, ६६५ रघुवंश ७३७ रभुवंश (राजा लदमण सिंह) ५२४ रघुवंश (लाला सीताराम ) 90₹ रघुवंश का पद्मबद्ध भाषानुवाद ( सरयूपसाद मिश्र ) ७३७ -रघुवर कदणाभरण ४२३ रजिया बेगम ५६६ रणमल्ल छंद ६४ रणधीर और प्रोममोहिनी ५६३

रतनबावनी (केशव) २५३, २५७ रतनहजारा (रसनिधि) २६०. ¥80 रतिमंजरी २३४ रक्षान ११० रतचंद्रिका ३७७ रताकर ७०५ रकाकर जोपम कथा १७ रतावली नाटिका (वालमुकुंद गुप्त) प्रहर, ६१८ रकावली नाटिका (भारतेंदु) ५६२ रस ४२६ रस कलश ७०४ रसकल्लोल (करन कवि) ३६६ रसकल्लोल (शंभुनाय मिश्र) 34.8 रसकेलिवल्ली ४०२ रसप्राहकचंद्रिका ३२५ -रसचंद्रोदय ३२६ रसतरंगिणी २८४, ३२१ -रसतरंगिसी (शंभुनाथ मिश्र) ३५१ रसदीपिका ४२३ रसनिवास ३५७ -रसपीयूष-निधि ३४१-३४२ रसप्रबोध ( रसलीन ) ३४३ -रसमंजरी ( ध्रुवदास ) २३५

रसमंजरी (नंददास ) २१२ रसमुक्तावली ( भुवदास ) २३४ रसरंग ( ग्वाल ) ३७५ रसरतन (पुहकर) २७५, ३४२ रसरतमाला ( सूरति मिश्र ) ३२५ रसरताकर (गिरिधर) ४७२-४७३ रसर्वाकर (भूपति ) ३३८ रसरताकर (सूरति मिश्र) ३२५ रसरतावली ( भ्वदास ) २३४ रसरकावली ( मंडन ) ३०४ रसरहस्य ( कुसपति ) ३१२, 830 रसराज ( मतिराम ) ३०४, ३०६, ३७० रसराज की टीका (प्रतापसाहि) ३७७ रसविनाद ( महाराज रामसिंह ) ३५७ रसविलास (देव) ३१६ रसविलास (बेनी बंदीजन) ३६०-३६१ रसविलास ( मंडन ) ३०४ रसविद्यार ( ध्रुवदास ) २३४ रससागर ( श्रीपति ) ३२७ रससारांश ( दास ) ३३४, ३३६ रस हीरावली (ध्रुवदास ) २३४ रसानंद लहरी (देव) ३१९

रसानंदलीला ( घ्रवदास ) २३४ रसानक्रम के कवित्त (नागरीदास) ४१६ रसानुकम के देहि (नागरीदास) ¥ ? E रसायन प्रकाश ५०६ रसार्याव ३१३-३१४ रसिक गोविंद ३८४ रसिक गोविंदानंदघन ३८२-३८३ रसिकप्रिया (केशव) २५२-२५३. २५७ रसिकप्रिया की टीका (सरदार) ४८३, ६६८ रसिकप्रिया की टोका (स्रितिमिश्र) ३२५ रसिक मित्र ( पत्र ) ७५६-७५७ रसिक मेाहन (रघुनाथ) ३४५ रसिकरंजनी (नवलसिंह) ४६० रसिक रक्तावली (नागरीदास) ४१६ रसिक रसाल (कुमार मिण्भष्ट ) ३५० रसिकवाटिका (पत्रिका) ७०६ रसिक विनाद ( चंद्रशेखर ) ४६३ रसिकानंद ( ग्वाल ) ३७५ रसेश्वर दर्शन ६१ रहसलता ( श्रुवदास ) २३४

रहसलावनी ( नवलसिंह ) ४६ ० रहस्यमंजरी ( घ्रवदास ) २३४ रहीम काव्य २६४ रहीम देाहावली (या सतसई)२६४ रहीम रलावली २६४ रहीम सतसई-दे॰'रहीम देाहावली राचन का मंदिर (लक्ष्मीनारायका मिश्र ) ६६८ राका ( उदयशंकर भट्ट ) ६६६ रागगोविंद ( मीरा ) २२४ रागरलाकर ४२४ रागरलाकर (देव) ३१९-३२० रागसारढ के पद २२४ राजकुमारी ६०० राजतरंगिगा ५४० राजनीति ५०० राजपूत की हार ६७१ राजपूताने का इतिहास ४५ राजमुकुट ६६६ राजयाग १११ राजस्थान केसरी (राधाकृष्णदास)-दे • 'महाराणा प्रताप' राजा भोज का सपना ५२०-५२१ **५२७, ६•२** राजा शिवप्रसाद का जीवनचरित्र 488 राठौड़ों री ख्यात ६१

राधा ग्रष्टक ३७५ राधाकांत ६०० राधाकुष्ण विलास ४३६ राधानखशिख ४३६ राधा - माधव - बुधमिलन - विनाद (कालिदास त्रिवेदी) ३१५ राधामाधव मिलन (ग्वाल ) ३७५ राधासधानिधि २१६ राधासुधारातक ४२७-४२८ राधिकाविलास ३१६ रानी केतको की कहानी (या 'उदयभान चरित') ४९१, ४९५, भ्रे २७, ६०२, ७१८ रामकथामृत ४७२ रामगीतावली १७५ रामचद्र की सवारी ४१२ रामचंद्र विलास ४६० रामचंद्रिका (केशव) २५४, २५७. २७६. ७१० रामचद्रिका की टीका (जानकी-प्रसाद ) ४८३ रामचंद्रिका की टोका (भगवान-दीन ) ७६४ रामचंद्रोदय काव्य ७०८, ७६५ रामचरित-चिंतामणि ७४७ रामचरित मानस ६, ६०, १५५, १५७-१५८, १६५-१६६, १७०,

१७१-१७२-१७३-१७४, १८५, १६६, २७८, ४३१,४३७४४६. प्रर, प्रर, प्रर, ७१० रामचरित्रमाला ४१६ रामध्यान मंजरी १७७ रामनवरत १८५ रामरत्ना स्तोत्र १४७ रामरताकर ६६८ रामरस तरंगिणी ४२३ राम-रसायन ३७०, ३८६ रामरहीम ६५१ रामलला नहकु १६२, १७४ रामलीला प्रकाश ६६८ रामविवाह खंड ४६० रामसतसई (गास्वामी तुलसीदास) 808 रामसतसई (बाबा बेनीमाधवदास) १७५ राम सतसई (रामसहायदास) ४६१-४६२ राम-सलाका १७४ राम-स्वयंवर ४५९, ६६७ रामाज्ञा प्रश्नावली १७४-१७५ रामायग (चिंतामगि ) २६२ रामायग् (तुलसीकृत)-दे॰ 'राम-चरितमानस' रामायण (भगवंतराय खोची) ४३१ -रामायग्र (महाराज विश्वनाथसिंह) 888 रामायण महानाटक १७६ ( वाल्मोकि )-दे॰ रामायग 'वाल्मीकि रामायसा' रामायण सुमिरनी (नवलसिंह) 460 रामायण सूचिनका (रिक्क गोविंद) ३८२ रामाश्वमेष ३८६, ४४६ रामाष्ट्रक ४७३ रामाष्ट्रयाम ६६७ रायचंद्रिका ४२१ रावगोश्वर कल्पतर ६९६ राष्ट्रमारती ७४७ रास के कवित्त ४१६ रासपंचाध्यायी (नंददास ) २१२ (नवलसिंह) रासपंचाध्यायी ¥60 रासपंचाध्यायी (रहीम ) २६४ रासपंचाध्यायी ( व्यास ) २३० रास रसलता ४१६ रासो-दे• 'पृथ्वीराज रासो' राष्ट्रो संरत्वा ५७• रिमिकिम ८०२ रुक्मिणी मंगल (नंददास) २२१ २७८

रुक्मिग्री मंगल (नरहरि बंदीजन) २४१. २७८ रुक्मिया। मंगल (नवलसिंह) ४६० किमगा।-परिण्य (महाराज रघुराज-सिंह) ६६७ विक्समा परिमाय (हरिश्रीध) प्रह ३ रूपक रामायण (नवल सिंह) ४६० रूपमंजरी २१२ रूपविलास (रूपसाहि) ३५१ रूपविलास ( सबल सिंह ) ३९१ रेखता ४१६ रेल का विकट खेल (कार्तिकप्रसाद खत्री) ५७३ रेल का विकट खेल (बालकृष्ण् भट्ट ) ५५७ रामिया ज्यूलियट ५६१ रै।जतुल इकायक १३६ ल लंडन रहस्य ५९६ लच्या श्रंगार ३०५ लदमण शतक ४५९ लद्भग्सेन-पद्मावती-कथा २७८ लच्मी (पत्रिका) ७६४ लच्मी का स्वागत ६७१

खद्मी नखशिख ४७३ लद्मीश्वर रताकर ६६६

लखनऊ की कब्र ६०० लिख्रमन चंद्रिका ३८३ सलितललाम (मतिराम ) ३०४, ३०६ ललितविग्रहराज नाटक ४३ ललित-शृ'गार-दीपक ४२३ ललिता नाटिका ५७० लल्ला बाबू ५६३ लवंगलता ६०० लहर ७६१, ८१०, ५१२,८१६, दर्**१.** दर्श-दर्४- दर्भ लाल चंद्रिका २६७५००, लालित्यलता ३५३ लीलावती ६०० लोकमित्र (पत्र) ५२७ लोकाकिरस-कौमुदी ३५१ लोमश संहिता १८५ लैला ५६६

व वकोकि विनोद ७०० वनजन-प्रशंसा ४१६ वनविहार २३४ वनवीर ५६० वस्रुवाहन ५६० वरमाला ६६६ वर्तमान इतिहास ५०५ वर्षामृतु की माँभ ४१६

वर्षा के कवित्त ४१६ वसंत चौतीसी ४१२ वसंत वर्णन ४१६ वाकयात बाबरी २६४ वाग्विलास ( सरदार ) ६६८ वाग्विलास ( सेवक ) ६९७ वारणी भूषगा ४६२ वामन कथामृत ४७२ वारवधू विनोद ३१५ वारांगना-रहस्य महानाटक ५५६ वाराइ कथामृत ४७२ वार्ता-दे॰ 'चौरासी वैष्णवीं की वार्ताः वार्ता संस्कृत ४७३ वाल्मोकि रामायण ३७०, ७८६ वाल्मीकि रामायण (पद्यानुवाद, गिरिधरदास ) ४७३ वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थप्रकाश (गर्गेश) ४४६ विकट भट ७४० विकास ६५१ विक्टोरिया चरित्र ५७३ विक्रम विलास ३२७ विक्रम सतसई ३६३ विक्रमांकदेव-चरितचर्चा ६३४ विक्रमादित्य ६६६ विचित्र विवाह ७४७

विजय ६५१ विजयमुक्तावली ३८६, ३६२ विजयिनीविजय वैजयंती ७११ विज्ञान गीता २५३, २५७ विज्ञान भास्कर ४६० विज्ञान योग १११ विदा ६५१ विद्यापति की पदावली ७० विद्याभास्कर ( पत्र ) ७४८ विद्याविनाद ५९० विद्यासागर ५०६ विद्यासुंदर नाटक (भारतेंद्र) प्रे९, प्र४६, प्र४८ विद्वद्विलास ३६७ विद्वान् संग्रह ५०६ विनयपत्रिका १५३, १६३, १७४-१७४, १८३, २२४ विनयपत्रिका की टीका ( महाराज विश्वनाथसिंह ) ४११ विनयशतक ३३४ विनोदचंद्रिका ३२६ विभक्ति विचार ५८६ विरजा ५६६ विरह बारीश (बोधा) ४४२ विरहमंजरी (नंददास ) २१२ विरहलीला (धनानंद) ४०२ विरहविलास (बख्शी हंसराज) ४२१

विराटा की पश्चिनी ६४७ विराट् पुरागा २३ विवेक दीपिका १११ विवेक मार्चेड २३ विवेक विलास ४६३ विवेकसार चंद्रिका ४२३ विशुद्ध चरितावली ५८६ विश्रामसागर ६६८ विश्वनाय नवरत्न ४६८-४६६ विश्वनाथ प्रकाश ४१२ विश्वभोजन प्रसाद ४१२ विश्व साहित्य ६८२ विश्वामित्र ६६९ विषस्य विषमौषधम् ५४८-५४६ विष्णुपुराग भाषा (दास) ३३४ विष्णुविलास ४०० विहार चंद्रिका ४१५ बोगा (पंत ) ८३६-८३७-८३८ वीर जत्राखी ७६४ वीर नारी ५३६, ५६० वीर पंचरत्न ७६४ वीर बालक ७६४ वीर सतसई ७०७, ७६५ वीरसिंह का वृत्तांत (राजाः शिवप्रसाद )५२०,६०२ वीरसिंहदेवचरित (केशव) २५३-२५४, २७६

बीरेंद्र वीर प्रध् चंद सतसई ३९१-३६२ वृंदावन शतक ४६३ बृंदावन सत २३४-२३५ वृच्चविलास ३१६ बृत्तरंगिणी ४६२ बृत्तविचार ३१३ वेगी संहार ५६१ वेदना ६७४ वेदनिर्शय पंचाशिका २६६ वेदांत पंचक शतिका ४१२ वेदांत भाष्य १४४ वेदांतसार ४२३ हिंदी वेदांत सूत्रों के भाष्य का अनुवाद ५०७ वेनिस का बाँका ( अयोध्यासिंह उपाध्याय ) ६०० वेनिस का बैपारी (गोपीनाथ परोहित ) ५६१ वेश्या - विनोद महाफाटक-दे• 'वारांगना रहस्य महानाटक' वैज्ञानिक कोश ५८० वैताल पंचविंशति ३२५ वैतालिक ७४०, ७४४ वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ५४८ वैदेही वनवास ७३६ वैद्यलीला २३४

वैनविलास ४१६ वैराग्य दिनेश ४६८-४६६ वैराग्य वल्लो ४१६ वैराग्य संदीपिनी १७४ वैराट पुराख २३ वैशाख माहात्म्य ४८१ वैश्योपकारक (पत्र) ६१२ वैष्णवमताब्ज-भारकर (संस्कृत, रामानंद ) १४४, १४६ वैष्णव वार्ताऍ-दे॰ 'देा सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' और 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता? व्यंग्यार्थं कीमुदी ३७७-३७= व्याहली २३४ वजदीपिका ४६० वन भारती ७६५ व्रज रज ७६५ व्रजलीला २३४ वन विलास ६, ३८६, ४३७. व्रज-वैकुं ठ तुला ४१५ वज सार ४१५ वजांगना ७४४

शंकामाचन ४६० शकुंतला नाटक (नेवाज ) ३१७ शकुंतला नाटक (प्रतापनारायण मिश्र )-दे० 'संगीत शाकुंतल'

श

शकुंतला नाटक (राजा लद्दमरा-सिंह ) प्रद-प्रच, ६६८ शक् तला नाटक (लल्लूलाल) ५०० शक्तिसंगम तंत्र १६, २३ शत प्रश्नोत्तरी २४८ शतरंज शतिका ३१५ शतोपदेश ५३२ शब्द ४१३ शब्द रसायन-दे॰ 'काव्य रसायन' शमसाद सासन ५६८ शरद की माँभ ४१६ शर्मिष्ठा ५५७ शशांक ६४६ शांतिशतक ४१२ शाक्ष्य पद्धति ३० शालिहात्र ३६५ शाहजहाँ ५६० शिखनख ( नागरीदास ) ४१६ शिव चौपाई ३५१ शिवराजभूषण ( भूषण ) ३०९, 多にこ शिवशंभु का चिट्ठा ६१८-६१६ शिवसिंहसराज ३, ४१, ६१, १५०, १५२, १७४, २४१, २४८, २७१, २६२, ३१५-३१६, ३६५, ३६३, ४३१, ४४२, ५७६

शिवस्ते।त्र ४७३ शिवाबावनी ३०६, ३८८ शिबालिक स्तंभ ३७ शिवा साधना ६६५ शिशुपालवध ७४⊊ शिशुपालवध का हिंदी अनुवाद-दे॰ 'हिंदी माध' शीतसार ४१६ शुकरंभा संवाद ४६० श्रमचिंतक ५४३ शृंगार चरित्र (देवकीनंदन) ३५६ शृंगार निर्माय (दास) ३३६ श्रृंगार बत्तीसी (द्विजदेव) ४७५ श्रृंगार भूषण (बेनी प्रवीन) ३६३ शृंगार मंजरी (प्रतापसाहि) ३७७ शृंगार रस मंडन ( गोसाई बिट्रलनाथ ) ४७६ श्रंगार लता (सुखदेव मिश्र) ३१३ शृंगार लतिका (द्विजदेव) ४७५ श्रगार शतक (संस्कृत) ४८३ श्रंगार शिचा (बृंद) ३६२ श्रृंगार शिरोमिण (जसवंतसिंह द्वितीय ) ३६५ श्रंगार शिरामिशा (प्रतापसाहि) ए ए 🗲 श्रंगार संब्रह (सरदार) ६६८ श्रृंगार सप्तशती २६८

श्रंगार सरोजिनी (गोविंद गिल्ला-भाई ७०० श्रंगार सागर (चंदन ) ३५५ श्रंगार सागर ( भाइनलाल मिश्र ) २५१, २८० श्वंगार सेारढ (रहीम) २६४ शृंगार सारभ (राम) ३१६ जेक्सिवर के नाटकां के आख्यानों ( लैंब कृत ) का अनुवाद ५७१ श्याम सगाई २१२ श्यामालता ७०२ श्वामा सराजिनी ७०२ श्यामा स्वम ५६५-५६६ भांत पथिक ७३०, ७३२ आवकाचार ८ श्रीमद्भागवत-दे॰ 'भागवत' भीमद्भागवत की सूच्म टीका तथा सबोधिनी दौका १६० श्रीराघा स्तोत्र ४७३ श्रीराम स्तोत्र ४७३ श्रीरामार्च नपद्धति १४२, १४४ श्रीरामाषु तार-भजन-तर गिया १८६ श्रीस्तोत्र ४२३ श्रुतिदीप्रिका ४२३ श्रतिपंचमी कथा ८ अतिभूष्या २५१, २८० श्लोष चंद्रिका ७००

्यः शास्त्रसाभाक्षेत्रे ५०

षट्ऋतु (गोविंद गिल्लाभाई) ७०० षट्ऋतु (सरदार) ६६८

स्र

संकटमाचन १७४ संकष साष्ट्रक ४७३ संगीत की पुस्तक ३६८ संगीत रघुन दन ४१२ संगीत शाकुंतल ५५५ संग्रामसार ३१२ संचिता ७१६ संत बानी सीरीज १०० संयागता स्वयं वर ५५७,५६१, प्रथ, ६३३ संवाद ४६० सगरविजय ६६६ सज्जन-कीति<sup>°</sup>-सुधाकर ५४३ सज्जाद सुंबुल ५६८ सतसई (भूपति ) ३३८ सतसई को टीका ( प्रतापसाहि )-दे॰ 'रत्नच'द्विका' सतसई की टीका ( सरदार )५४३ सतसई बरनार्थ ( ठाकुर ) ४५२ सती चंद्रावली ५६९ सती प्रताप ५४८, ५७२, ६६० सत्यवती कथा दद, १६१, २७८ सत्य इरिश्चंद्र ५४८, ५७७, ७१२

सत्यासृत प्रवाह ५३१ सत्यार्थं प्रकाश ५३० सत्यापाख्यान ३६१, ४५८ सदा की माँभ ४१६ सदाचार मार्चेड ५४३ सदादर्श ५४२ सनेइसागर ४२१-४२२ सब से बड़ा आदमी ६७? सभा मंडली २३४-२३५ सभा विलास ५०० समय प्रबंध (रिसक गोविंद) ३८३ समय प्रबंध पदावली ( अलबेली श्रालि ) ४२३: समरसार ४५६ समस्यापूर्ति प्रकाश (कवि समाज) 1963 1 समस्यापूर्ति प्रदीप ( गोविंद गिहार: भाई ) ७०० । समालोचक (पत्र) ६१३, € ₹\$ · · · · · · · · सरकार तुम्हारी आँखों में ६५१ सरफराज चंद्रिका ३५६ सरस रस ३२५ सरस्वती (पत्रिका ) ३१३, ५⊏२, साहित्य सरसी ६६८ / प्रम् प्रदृ ६०२-६०३-६०४, साहित्यसरोवर (पन्न ) ७५७ ६०६-६१०, ६१२, ६१८, ६२३, साहित्यसार ३०५,

६२८, ७२६, ७३६, ७३६-७४. ७४३. ७४७.७४८-७४६, ७७६, ७=१ सरोज कलिका ३२७ सवदर्शन संग्रह ६१ सर्वलोइ प्रकाश ३६७ सर्वसंग्रह ४११ सहस्रगीति १४३ साँभी के कवित्त ४१६ साँभो-फूलवीनन-संवाद ४१६ साकेत ७४०-७3१, ७४४, ८०३ साधना ६७३ सारमुखानिधि ५४३, .५४५, 5 ? 3 सारावली-दे॰ 'सुरसारावली' सास पताह प्रध् साइसे द्र साइस ५६१ साहित्यदपरा २५२, २८१. ३३५, ३८२-३८३ साहित्यरस ३६६ साहित्यलहरी ५७, १६५-१६६ साहित्य-समीचा-सिद्धांत (या 'प्रिंसि-पुरुज अव लिटररी किटिसिन्म') . 644

साहित्य-सुधाकर ६६८ साहित्यालाचन ६२२, ६८२ सिंगार सत (ध्रवदास) २३४ सिंगार सार (नागरीदास) ४१५ सिंदूर की होली ६६८ सिंहासनबत्तीसी ६०१ विद्यासनबचीसी (लल्लुलालं) 400 **सिंहासनबत्तीसी** ( पद्मबद्ध. सामनाथ)-दे॰ 'सुजान विलास' सिद्धराज ७४० **सिद्ध-**सिद्धांत-पद्धति २३ सिद्ध-हेमचंद्र-शब्दानुशासन २६ सिद्धांत चौतीसी ४२३ सिद्धांत पचाध्यायी २१२ सिद्धांत बोध ( अनम्य ) १११ 😁 सुदामाचरित्र ७१० सिंह ) २६६ सिद्धांत संग्रह ५२० सिद्धार्थे ८०० ५६४ सीतं बसंत ३५५,६०१ सुधाकर (पत्र) ५१३ सीताराम गुणाण्व ४३६ सुघानिधि ३३६ सीताराम सिद्धांत-मुक्कावली ४२३ सुनाल ८०० 🗀 🗀 सीता वनवास ५६३ सुनीता ६५१ 💮 

सु दर कांड ( मनियार सिंह) ४४८ सुंदर विलास १०७ सुकवि समीचा ६७७ सुलमंजरी २३४ मुखसागर तरंग (देव) ३१६-370 सुजानचरित्र (सूदन) ३८६, ४३२-४३३, ५८१ सुजान रसखान २३२ सुजान विनोद ३१६ सुजान विलास ३४२ सुजान सागर ४०२ सुजानानंद ४१६ सुदर्शन ( पत्र ) ६१२ 🗀 सुदामाचरित (नंददासः) २१२ सिद्धांत बोध (महाराज असवंत- सुदामाचरित्र (नरोत्तमदास) २४१, २७६ सिद्धांत विचार २३४ 😁 😁 सुदामा नाटक (राधाचरण गास्वामी) પ્રવદ सिद्धांत सार २९६ : : : : : : सुदामा नाटक (शिवनंदन सहाय)

सुमन ७३९ सुमनांजलि ८०० सुमित्रानंदन पंत ६७६ सुमिल-विनोद ३१६ सुरभी दानलीला ४४५ सूरपंचरक ६७६ स्रसागर १४६-१६०,१६२, १६४, १७४, १६४-१६५, २००, २०३, २०९, २२७, २३० सूरसारावली १६४-१६५ सेवासदन ६५१ वैांदर्यलहरी ४४८ सैांदयोंपासक ६०० सौ अप्रजान श्रीर एक सुजान ५४१ स्कंदगुप्त ६६०-६६१, ६६३, ६६५ स्ट्राइक ६७१ स्त्रीसुबोधिनी ५६८ स्वप्न ७५८-७५९ स्वप्नवासवदत्ता ६७१ स्वर्णालता ५७२ स्वामी विशुद्धानंदजी का जीवन-चरित ६१४ स्वामी हरिदासजी के पद २२६

ह इंस-जवाहिर १३४ इठी इम्मीर ५५५ इनुमचरित्र १८२

इनुमत छुबीसी (मनियारसिंह) 885 इनुमत पचीसी (गरोश) ४४६ इन्मत पचीसी (भगवंतराय खीची) **¥**₹₹ हनुमत भूषण ६६८ इनुमत्संहिता १८५ इनुमद्बाहुक -दे॰ 'इनुमान बाहुक' इनुमन्नाटक (बलभद्र मिश्र) २४६ हनुमलाटक (संस्कृत) १८०,२५३ इनुमन्नाटक (हृदयराम) १८० इनुमान नखशिख ४५६ इनुमान नाटक (राम) ३१६ हनुमान पंचक ४५६ इन्मान पचीसी (खुमान) ४५६ इनमान बाहुक १७४-१७५,१⊏२ इमारे साहित्य-निर्माता ६७७ हम्मीर महाकाव्य ५० इम्मीर रासा (शार्ङ्गधर) ३०-३१ इम्मीर रासा (जोधराज) ३८६, 888 इम्मीर हठ (ग्वाल) ३७५,४१६ हम्मीर इंढ (चंद्रशेखर) ३८६, ४१**६,४६३-४६४-४**६५ हरमिट ७४८ हरिचरित्र २३६,२७८ हरिदासजी की बानी २२६

इरिदासजी के। ग्रंथ २२६ हरिप्रकाश टीका (बिहारी-सतसई की)२६७ हिरिभक्ति विसास ४६३ इरिवंश (श्रनुवाद, गोपीनाथ ं श्रादि ) ४३८ इरिश्चंद्र (रताकर) ७०५ 'हरिश्चंद्र चंद्रिका ५४६, ५६८, थ७०,४७२,४७७ हरिश्चंद्र मैगजीन ५४६, ५६३, प्रदृह, ५७३ हर्ष (गोविंददास ) ६६६ हर्ष चरित ८, ६४६ इल्दीबाटी ८०२ हिंडोरा के कवित्त (नागरीदास) **४१**६ हिँ डोला (नागरीदास) ७०४ हिंदी कालिदास की श्रालाचना 553 हिंदी-केविद-रक्तमाला ६२२ हिंदी-दीप्त-प्रकाश (पत्र) ५४२, XXX हिंदी नवरक ६३५, ६३७ हिंदी प्रदीप ५४३-५४४, ५५५-प्रप्र७ हिंदी भाषा श्रीर साहित्य ६२२ हिंदी माघ ७४८

हिंदी व्याकरण ५८१ हिंदो शब्दसागर ५८१ हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुरुद्, ५७९ हिंदू ७४० हिंदू गृहस्य ६०० हिंदू बांधव (पत्रिका) ५४५, ५६६ हिंदोस्तान (पत्र) ५२६ हिंदोस्थान ( पत्र, इँगर्लैंड) ५४३-RAK हित चैारासी २१६ हित-चैारासी टीका (प्रेमदास) २१९ हित-चौरासी टीका (लोकनाय-कवि) २१६ हितजो की सहस्रनामावली २१६ हितजू को मंगल २१६, २१६ हिततरंगियी २४० हितसिंगार लीला २३४ हितोपदेश ५०० हितोपदेश (नंददास ) २१२ हितोपदेश (पद्माकर) ३७० हितोपदेश (बद्रीलाल ) ५२० हितोपदेश (लल्लूलाल )-दे॰ 'राजनीति' हितोपदेश उपखाणाँ बावनी १७६ हिम्मतबहादुर बिरुदावली ३६६. ₹दद

#### [ 4/9 ]

होराबाई ६०० हृदय की प्यास ६५१ हृदयहारिग्री ६०० इमलेट ५६१ हारी की माँभ ४१६ हारी के कवित्त ४१६ हारेशस ७६८ हालिका-विनाद-दीपिका ४२६

# शुद्धिपत्र

| वृष्ठ        | पंक्ति        | श्रशुद्ध           | शुद्ध                |
|--------------|---------------|--------------------|----------------------|
| ३४           | . ३           | गए के। यौवन के।    | गए यौवन को           |
| ध९           | पाद-टिप्पग्गी | ३ द्रमा            | ३ चंद्रमा            |
| ११=          | 8             | (प्रेमा क पिता)    | (प्रेमा के पिता)     |
| १२५          | 9             | मदिर               | मंदिर                |
| १३४          | 9             | "ज्ञानदाप"         | "ज्ञानदीप"           |
| १६२          | २०            | गास्वामी           | गोस्वामी             |
| १६१          | २             | तोह                | तेहि                 |
| १९२          | १७            | माधुय्य            | माघुर्य्य            |
| "            | १९            | विशष               | विशेष                |
| पृष्ठ-सं स्थ | T             | १३६                | २३६                  |
| "            | hade.         | १४०                | २४०                  |
| २४०          | २             | गा ौं द तासी       | गार्सी द तासीः       |
| २⊏र          | २२            | 'चंद्रालोव'        | 'चंद्रालोक'          |
| ३१०          | 88            | हादृ।              | <b>बा</b> ढ़ी        |
| ३३२          | 8             | हात                | होत                  |
| ३५६          | 9             | परिमाजित           | परिमार्जित           |
| ३६६          | 88            | <b>अर</b>          | <b>चौ</b> र          |
| ४०९          | १             | याते <sup>°</sup>  | याते •               |
| 880          | 88            | क्यो               | क्यों                |
| ४६७          | १५            | <b>अन्योक्तियो</b> | अन्यो <b>क्तियाँ</b> |
| 13           | २६            | भावुक वि           | भावुक कि             |

## ( २ )

| पृष्ठ           | पंकि     | <b>ষ</b> য়ন্ত       | <b>শু</b> ৱ    |
|-----------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>४६</b> ९     | १६       | बरसै                 | वरखे           |
| 809             | q        | भर्रेंगे             | भरैंगे         |
| ५१७             | ११       | गासीँ द तासी         | गार्सी द ताली  |
| <b>५२</b> ५     | २७       | aud                  | and            |
| 4६७             | १४       | प्रेरत               | प्रेरित        |
| 4६=             | 28       | लफगे                 | लफंगे          |
| ५६९             | १५       | श्रीरंगजेब क समय     | औरंगजेब के समय |
| ५८५             | २७       | सरस्वतती             | सरस्वती        |
| <b>५</b> =९     | બ        | तीन                  | चार            |
| ६०३             | २२       | श्रीर                | श्रौर          |
| ६५१             | 9        | 'परख', 'हृद्य की प्य |                |
| ६५६             | 8        | विंदु ब्रह्मचारी     | श्रीमंत समंत   |
| <del>७२</del> ६ | १२       | romanticism          | Romanticism    |
| <b>&gt;&gt;</b> | २०       | ढेंक                 | ढक             |
| ७२९             | <b>ર</b> | साइयों               | साइँयां        |
| ७३०             | १४       | कजड़ गाम             | ऊजड़ प्राम     |
| <b>ত</b> ইত     | 88       | र <b>घुव</b> श       | रघुवंश         |
| <b>હઇરે</b> :   | લ        | चद्रहास              | चंद्रहास       |
| ৽ড়ৢৢৢ          | ११       | मामिक                | मार्मिक        |
| ७५२             | २२       | पूर्याजी             | पूर्णजी        |
| ७६१ .           | २०       | श्रंगि्त             | अगणित          |
| ७६९             | २४       | द्यानद्              | ञानंद          |
| ७७२             | Ę        | <b>घड्</b> चल        | अड़चन          |
| "               | २५       | शिष्ट-सममाग          | शिष्ट-समागम    |
| 300             | १७       | <b>ন্ত</b> ্         | <b>छंद</b>     |
| 59              | २५       | रहीं                 | <b>रही</b> °   |

#### ( 3 )

| पृष्ठ       | पंक्ति | चशुद्ध              | शुद्ध               |
|-------------|--------|---------------------|---------------------|
| なこの         | 8      | प्रदेशन             | प्रदर्शन            |
| <b>৩</b> ८७ | २१     | किया जाने लगा       | की जाने लगी         |
| ७९८         | १=     | पन्नशून्य           | पत्त शून्य          |
| <b>=0</b> 8 | 5      | यान-के तु-ताड़ित    | यान केतु-ताड़ित     |
|             |        | भचक                 | नभचक्र              |
| <b>=</b> १६ | 5      | <b>च</b> र्थातन्यीस | <b>अर्थातरन्यास</b> |
| <b>=</b> 38 | १३     | म, उनके             | में, उनके           |
| =83         | 3      | बीभरस               | वीभत्स              |
|             |        |                     |                     |

### वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय २०६)

ाल नं ० - २ (०२)